॥ नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स॥

# अभिधम्मपिटके

### पञ्चपकरण-अडुकथा

### धातुकथा-अट्टकथा

अड्ठारसिंह भेदेहि, विभङ्गं मारभञ्जनो। देसियत्वा महावीरो, यं तस्सेव अनन्तरं॥

अदेसिय धातुकथं, धातुभेदप्पकासनो। तस्सत्थं दीपियस्सामि, तं सुणाथ समाहिताति॥

### १. मातिकावण्णना

#### १. नयमातिकावण्णना

१. सङ्गहो असङ्गहोतिआदीनिञ्ह वसेन इदं पकरणं चुद्दसिवधेन विभत्तन्ति वुत्तं। तं सब्बम्पि उद्देसिनिद्देसतो द्विधा ठितं। तत्थ मातिका उद्देसो। सा पञ्चिवधा — नयमातिका, अब्भन्तरमातिका, नयमुखमातिका, लक्खणमातिका, बाहिरमातिकाति। तत्थ सङ्गहो असङ्गहो...पे०... विष्पयुत्तेन सङ्गहितं असङ्गहितन्ति — अयं चुद्दसिहि पदिहि निक्खिता नयमातिका नाम। अयिञ्ह इमिना सङ्गहादिकेन नयेन धातुकथा धम्मा विभत्ताति दस्सेतुं ठिपतत्ता नयमातिकाति वुच्चिति। एतेसं पदानं मूलभूतत्ता मूलमातिकातिपि वत्तुं वट्टिति।

#### २. अब्भन्तरमातिकावण्णना

**२. पञ्चक्खन्धा ...पे०... मनसिकारो**ति अयं पञ्चवीसाधिकेन पदसतेन निक्खित्ता **अब्भन्तरमातिका** नाम। अयञ्हि ''सब्बापि धम्मसङ्गणी धातुकथाय मातिका''ति एवं अवत्वा सङ्गहादिना नयेन विभजितब्बे खन्धादिधम्मे सरूपतो दस्सेत्वा धातुकथाय अब्भन्तरेयेव ठिपतत्ता अब्भन्तरमातिकाति वुच्चति। खन्धादिपदानं धम्मसङ्गणीमातिकाय असङ्गहितत्ता **पिकण्णकमातिका**तिपि वत्तुं वट्टति।

#### ३. नयमुखमातिकावण्णना

**३. तीहि सङ्गहो, तीहि असङ्गहो; चतूहि सम्पयोगो, चतूहि विष्पयोगो**ति अयं चतूहि पिदेहि निक्खित्ता **नयमुखमातिका** नाम। अयव्हि सब्बेसुपि पञ्चक्खन्धादीसु चेव कुसलित्तकादीसु च मातिकाधम्मेसु, तीहि खन्धायतनधातुपदेहेव सङ्गहो च असङ्गहो च योजेतब्बो। तथा चतूहि अरूपक्खन्धेहि सम्पयोगो च विष्पयोगो च। एतानि इमेसं सङ्गहासङ्गहादीनं नयानं मुखानीति दस्सेतुं ठिपतत्ता नयमुखमातिकाति बुच्चित।

#### ४. लक्खणमातिकावण्णना

४. सभागो, विसभागोति अयं द्वीहि पदेहि निक्खिता लक्खणमातिका नाम। अयन्हि सभागलक्खणेहि धम्मेहि सङ्गहनयो, विसभागलक्खणेहि असङ्गहनयो, तथा सम्पयोगविष्पयोगनयो योजेतब्बोति सभागविसभागलक्खणवसेन सङ्गहादिलक्खणं दस्सेतुं ठिपतत्ता लक्खणमातिकाति बुच्चित।

#### ५. बाहिरमातिकावण्णना

**५. सब्बापि धम्मसङ्गणी धातुकथाय मातिका**ति अयं छसिट्ठ तिकपदानि, द्वे च दुकपदसतानि सिङ्क्षिपत्वा निक्खिता **बाहिरमातिका** नाम। अयिन्ह ''पञ्चक्खन्था... पे॰... मनिसकारों'ति एवं धातुकथाय अब्भन्तरे अवत्वा ''सब्बापि धम्मसङ्गणीं'ति एवं धातुकथाय मातिकतो बिह ठिपतत्ता बाहिरमातिकाति वुच्चति।

एवं मातिकाय पञ्चधा ठितभावं विदित्वा इदानि 'सङ्गहो असङ्गहो तिआदीसु सङ्गहो ताव जातिसञ्जातिकिरियागणनवसेन चतुब्बिधो। तत्थ — ''सब्बे खित्तया आगच्छन्तु, सब्बे ब्राह्मणा, सब्बे वेस्सा, सब्बे सुद्दा आगच्छन्तु', ''या चावुसो विसाख, सम्मावाचा, यो च सम्माकम्मन्तो, यो च सम्माआजीवो, इमे धम्मा सीलक्खन्धे सङ्गहिता''ति अयं जातिसङ्गहो नाम। ''एकजातिका आगच्छन्तु', त्वृत्तहाने विय हि इध सब्बेपि जातिया एकसङ्गहं गता। ''सब्बे कोसलका आगच्छन्तु, सब्बे मागधका, सब्बे भारुकच्छका आगच्छन्तु', ''यो चावुसो विसाख, सम्मावायामो; या च सम्मासित, यो च सम्मासमित, इमे धम्मा समाधिक्खन्धे सङ्गहिता''ति (म॰ नि॰ १.४६२) अयं सञ्जातिसङ्गहो नाम। ''एकडाने जाता संबङ्घ आगच्छन्तु''ति वृत्तहाने विय हि इध सब्बेपि सञ्जातिठानेन निवृत्थोकासेन एकसङ्गहं गता। ''सब्बे हत्थारोहा आगच्छन्तु, सब्बे अस्सारोहा, सब्बे रिथका आगच्छन्तु', ''या चावुसो विसाख, सम्मादिद्वि, यो च सम्मासङ्कप्पो, इमे धम्मा पञ्जाक्खन्धे सङ्गहिता''ति (म॰ नि॰ १.४६२) अयं किरियासङ्गहो नाम। सब्बेव हेते अत्तनो किरियाकरणेन एकसङ्गहं गता। ''चक्खायतनं कतमक्खन्धगणनं गच्छतीतं? रूपक्खन्धगणनं गच्छती' ते। हञ्चि चक्खायतनं रूपक्खन्धेन सङ्गहित''न्ति (कथा॰ ४७१), अयं गणनसङ्गहो नाम। अयिमिध अधिप्येतो। तप्पटिपक्खेन असङ्गहो वेदितब्बो। तेसं

विकप्पतो सङ्गहितेन असङ्गहितादीनि। एकुप्पादेकनिरोधएकवत्थुकएकारम्मणतावसेन सम्पयोगो, तप्पटिपक्खतो विप्पयोगो। तेसं विकप्पतो सम्पयुत्तेन विप्पयुत्तादीनि। तदुभयसंसगगविकप्पतो सङ्गहितेन सम्पयुत्तं विप्पयुत्तन्तिआदीनि। पञ्चक्खन्धातिआदीनि पन खन्धविभङ्गादीसु वृत्तनयेनेव वेदितब्बानि। **फस्सा**दयो पनेत्थ सन्निट्ठानवसेन वृत्तसब्बचित्तुप्पादसाधारणतो वृत्ताति।

मातिकावण्णना।

## २. निद्देसवण्णना

#### १. पठमनयो सङ्गहासङ्गहपदवण्णना

#### १. खन्धपदवण्णना

६. इदानि पञ्चक्खन्थादिवसेन निक्खत्तमातिकं 'सङ्गहो असङ्गहो तिआदीहि नयमातिकापदेहि सिद्धं योजेत्वा दरसेतुं रूपक्खन्थो कितिहि खन्थेहीतिआदिना नयेन निहंसवारो आरद्धो। तत्थ यस्मा ''सङ्गहो असङ्गहोतिआदिकाय नयमातिकाय ''तीहि सङ्गहो, तीहि असङ्गहो''ति नयमुखमातिका उपिता, तस्मा रूपक्खन्थादीनं सङ्गहं दरसेतुं कितिहि खन्थेहि कितहायतनेहि कितिहि धातूहीति तीणि खन्थायतनथातुपदानेव उद्धटानि। 'चत्तारि सच्चानी'तिआदीसु एकम्पि न परामद्धं। यस्मा च ''सभागो विसभागो''ति एवं लक्खणमातिका ठिपता, तस्मा इमस्स पञ्हस्स विस्सज्जने रूपक्खन्थो एकेन खन्थेनाितआदि बुत्तं। सभागा हि तस्स एते खन्थादयोति। तत्थ एकेन खन्थेनाित रूपक्खन्थेनेव। यञ्चि किञ्चि रूपं रूपक्खन्थसभागत्ता रूपक्खन्थोत्वेव सङ्गहं गच्छतीति रूपक्खन्थेनेव गणितं, तं रूपक्खन्थेनेव परिच्छिन्तं। एकादसहायतनेहीित मनायतनवज्जोहि। सब्बोपि हि रूपक्खन्थो दसायतनािन धम्मायतनेकदेसो च होति, तस्मा एकादसहायतनेहि गणितो, परिच्छिन्तं। एकादसिह धातूहीित सत्तवञ्जाणथातुवज्जािह एकादसिह एतासु हि अपरियापन्तं रूपं नाम नित्य।

असङ्गहनयनिद्देसे कितिहि असङ्गहितोति सङ्घेपेनेव पुच्छा कता। विस्सज्जने पनस्स यस्मा रूपक्खन्धस्स विसभागा चत्तारो अरूपक्खन्धा, एकं मनायतनं, सत्त विञ्जाणधातुयो; तस्मा चतृहि खन्धेहीतिआदि वृत्तं। इमिना नयेन सब्बपदेसु सङ्गहासङ्गहो वेदितब्बो। इमिस्में पन खन्धिनिद्देसे — ''रूपक्खन्धो कितिह खन्धेही''तिआदिम्हि ताव एकमूलके सङ्गहनये सरूपेनेव दिस्सता पञ्च पुच्छा, पञ्च विस्सज्जनानि। असङ्गहनये सङ्घेपेन दिस्सता पञ्च पुच्छा, पञ्च विस्सज्जनानि। इमिना उपायेन दुकमूलकादीसुपि पुच्छाविस्सज्जनानि वेदितब्बानि। रूपक्खन्धमूलकायेव चेत्थ दुकितकचतुक्का दिस्सता। पञ्चके पन ''रूपक्खन्धो च...पे॰... विञ्जाणक्खन्धो चा''ति एवं भेदतो च, ''पञ्चक्खन्धा कितिह खन्धेही''ति एवं अभेदतो चाति द्विधा पुच्छाविस्सज्जनानि कतानि। एवं पाळिनयो वेदितब्बोति।

#### २. आयतनपदादिवण्णना

- २२. आयतनपदिनद्देसादीसु आयतनपदिनद्देसे ताव चक्खायतनं एकेन खन्धेनाित एकेन रूपक्खन्धेनेव, एकेन चक्खायतनेनेव एकाय चक्खुधातुयाव सङ्गहितन्ति वेदितब्बं। सोतायतनादीसुपि इमिनाव नयेन सङ्गहासङ्गहो वेदितब्बं। असङ्खतं खन्धतो ठपेत्वाित एत्य पन यस्मा असङ्खतं धम्मायतनं नाम निब्बानं, तञ्च खन्धसङ्गहं न गच्छिति; तस्मा 'खन्धतो ठपेत्वां ति वृत्तं। चतूहि खन्धेहीित रूपवेदनासञ्जासङ्खारक्खन्धेहि। निब्बानवञ्जिक् धम्मायतनं एतेहि सङ्गहितं। विञ्जाणक्खन्धेन पन ठपेत्वा धम्मायतनधम्मधातुयो सेसायतनधातूिह च तं न सङ्गयहित। तेन वृत्तं "एकेन खन्धेन, एकादसहायतनेिह, सत्तरसिह धातूिह असङ्गहितं 'न्ति। यथा च ते हेट्ठा रूपक्खन्धमूलका, एविमिधापि चक्खायतनमूलकाव नया वेदितब्बा। दुकमत्तमेव पन पाळियं दस्सेत्वा "द्वादसायतनानीं"ित अभेदतोव पुच्छाविस्सज्जनं कतं। धातुनिद्देसेपि एसेव नयो।
  - ४०. सच्चिनिद्देसे सब्बेपि दुकितकचतुक्का पाळियं दिस्सिता। यस्मा च दुकितिकेसु समुदयसच्चसिदसमेव मग्गसच्चेपि विस्सज्जनं, तस्मा तं समुदयानन्तरं वृत्तं।
- **५०**. इन्द्रियनिद्देसे **जीवितिन्द्रियं द्वीहि खन्धेही**ति रूपजीवितिन्द्रियं रूपक्खन्धेन, अरूपजीवितिन्द्रियं सङ्खारक्खन्धेन सङ्गहितं। सेसं वृत्तनयानुसारेनेव वेदितब्बं। पाळिववत्थानं पनेत्थ आयतनधातुनिद्देससिदसमेव।

#### ६. पटिच्चसमुप्पादवण्णना

- **६१.** पटिच्चसमुप्पादिनद्देसे "अविज्जा कितिह खन्धेही"ति पुच्छं अनारिभत्वा **अविज्जा एकेन खन्धेना**ति एवं विस्सज्जनमेव दिस्सतं। तत्थ **सङ्खारपच्चया** विञ्जाणिन्त पटिसन्धियं पवत्ते च सब्बम्पि विपाकविञ्जाणं। तेनेवाह "सत्तिह धातूहि सङ्गिहत"न्ति। नामरूपिम्प पटिसन्धिपवित्तवसेनेव वेदितब्बं। तेनेवेत्थ सद्दायतनिम्प सङ्गिहत्वा एकादसहायतनेहि सङ्गिहो दिस्सतो। **फस्सा**दीसु खन्धभेदो वेदितब्बो। अञ्जेनेव हि एकेन खन्धेन फस्सो सङ्गिहितो, अञ्जेन वेदना, तण्हाउपादानकम्मभवा पन सङ्खारक्खन्धेनेव सङ्गिहिता। भवपदञ्चेत्थ कम्मभवादीनं वसेन एकादसधा विभत्तं। तत्थ कम्मभवो फस्सादीहि सिदसविसज्जनत्ता तेहि सिद्धं एकतो दिस्सतो। उपपित्तभवकामभवसञ्जाभवपञ्चवोकारभवा अञ्जमञ्जसिदसविस्सज्जनत्ता एकतो दिस्सता। यस्मा चेते उपादिन्नकथम्माव तस्मा "एकादसहायतनेहि सत्तरसिह धातूही"ति वृत्तं। सद्दायतनिङ अनुपादिन्नं, तं एत्थ न गहितं।
- **६८**. रूपभविनद्देसे **पञ्चहायतनेही**ति चक्खुसोतमनरूपधम्मायतनेहि। **अहुहि धातूही**ति चक्खुसोतचक्खुविञ्ञाणसोतविञ्ञाणरूपधम्ममनोधातुमनोविञ्ञाणधातूहि। अरूपभवादयोपि तयो सदिसविस्सज्जनत्ताव एकतो दस्सिता। तथा असञ्जाभवएकवोकारभवा। तत्थ **द्वीहायतनेही**ति रूपायतनधम्मायतनेहि। धातूसुपि एसेव नयो। एकतलवासिकानिन्हि सेसब्रह्मानं चक्खुसब्भावतो तस्सारम्मणत्ता तत्थ रूपायतनं उद्धटं।
  - ७१. जाति द्वीहि खन्थेहीति रूपजाति रूपक्खन्थेन, अरूपजाति सङ्घारक्खन्थेन। जरामरणेसुपि एसेव नयो। सोकादीसुपि एकेन खन्थेनाति सोकदुक्खदोमनस्सानि

वेदनाक्खन्धेन, परिदेवो रूपक्खन्धेन, उपायासादयो सङ्खारक्खन्धेनाति एवं खन्धविसेसो वेदितब्बो।

**७३. इद्धिपादो द्वीही**ति सङ्घारविञ्जाणक्खन्थेहि, मनायतनधम्मायतनेहि, धम्मधातुमनोविञ्जाणधातूहि च। **झानं द्वीही**ति वेदनाक्खन्थसङ्खारक्खन्थेहि। अप्पमञ्जादयो सिदसविस्सज्जनत्ता एकतो निद्दिद्वा। चित्तं पन चेतनानन्तरं निक्खित्तम्पि असिदसविस्सज्जनत्ता पच्छा गहितं। तत्थ अप्पमञ्जादीसु **एकेन खन्धेना**ति वेदना वेदनाक्खन्थेन, सञ्जा सञ्जाक्खन्थेन, सेसा सङ्खारक्खन्थेन सङ्गहिताति एवं खन्थविसेसो वेदितब्बो।

#### ७. तिकपदवण्णना

७७. एवं अब्भन्तरमातिकाय सङ्गहं दस्सेत्वा इदानि बाहिरमातिकाय सङ्गहं दस्सेतुं **कुसला धम्मा**तिआदि आरद्धं। तत्थ वेदनात्तिके **तीहि धातूही**ति कायिवञ्जाणमनोविञ्जाणधम्मधातूहि। **सत्ति धातूही**ति चक्खुसोतघानिज्वाविञ्जाणधातूहि चेव मनोधातुधम्मधातुमनोविञ्जाणधातूहि च। विपाकित्तिके **अदृहि धातूही**ति कायिवञ्जाणधातुया सिद्धं ताहियेव। विपाकधम्मधम्मा पन संकिलिट्टसंकिलेसिकेहि सिद्धं सिदसविस्सज्जनत्ता एकतो गहिता। यथा चेते, एवं सब्बितकदुकपदेसु यं यं पदं येन येन पदेन सिद्धं सिदसविस्सञ्जन सङ्गहासङ्गहनयो वेदितब्बोति।

सङ्गहासङ्गहपदवण्णना।

#### २. दुतियनयो सङ्गहितेनअसङ्गहितपदवण्णना

१७१. इदानि सङ्गहितेन असङ्गहितपदं भाजेतुं चक्खायतनेनातिआदि आरद्धं। तित्रदं लक्खणं — इमस्मिन्हि वारे यं खन्धपदेन सङ्गहितं हुत्वा आयतनधातुपदेहि असङ्गहितं, खन्धायतनपदेहि वा सङ्गहितं हुत्वा धातुपदेन असङ्गहितं, तस्स खन्धादीहि असङ्गहं पुच्छित्वा विस्सज्जनं कतं। तं पन रूपक्खन्धादीसु न युज्जित। रूपक्खन्धेन हि रूपक्खन्धोव सङ्गहितो। सो च अङ्केकादसिह आयतनधातूहि असङ्गहितो नाम नित्थ। वेदनाक्खन्धेन च वेदनाक्खन्धोव सङ्गहितो। सोपि धम्मायतनधम्मधातूहि असङ्गहितो नाम नित्थ। एवं असङ्गहितताय अभावतो एतानि अञ्जानि च एवरूपानि मनायतनधम्मायतनादीनि पदानि इमस्मिं वारे न गहितानि। यानि पन पदानि रूपेकदेसं अरूपेन असम्मिरसं, विञ्जाणेकदेसञ्च अञ्जेन असम्मिरसं दीपेन्ति, तानि इध गहितानि। परियोसाने च —

''दसायतना सत्तरस धातुयो, सित्तन्द्रिया असञ्जाभवो एकवोकारभवो। परिदेवो सिनदस्सनसप्पटिघं, अनिदस्सनं पुनदेव सप्पटिघं उपादा''ति॥

एवं **उद्दानगाथाय** दस्सितानेव। तस्मा तेसं वसेनेव सङ्गहासङ्गहो वेदितब्बो। पञ्हवसेन हि इमस्मिं वारे आयतनधातुवसेनेव सिदसिवस्सज्जने वीसित धम्मे समोधानेत्वा एको पञ्हो कतो, सत्त विञ्जाणधातुयो समोधानेत्वा एको, सित्तिन्द्रियानि समोधानेत्वा एको, द्वे भवे समोधानेत्वा एको, परिदेवेन च सिनदस्सनसप्पिटघेहि च एको, अनिदस्सनसप्पिटघेहि एको, सिनदस्सनेहि एको, सप्पिटघेहि च उपादाधम्मेहि च एकोति अट्ठ पञ्हा कता। तेसु खन्धादिविभागो एवं वेदितब्बो सेय्यिथदं — पठमपञ्हे ताव चत्रूहि खन्धेहीति अरूपक्वन्थिहि, द्वीहायतनेहीति चक्खायतनादीसु एकेकेन सिद्धं मनायतनेन, अट्ठिह धात्रूहीति चक्खुधातुआदीसु एकेकाय सिद्धं सत्तिह विञ्जाणधात्रूहि।

तत्रायं नयो — चक्खायतनेन हि खन्धसङ्गहेन रूपक्खन्धो सङ्गहितो। तस्मिं सङ्गहिते रूपक्खन्धे आयतनसङ्गहेन चक्खायतनमेवेकं सङ्गहितं। सेसानि दस आयतनािन असङ्गहितािन। धातुसङ्गहेनपि तेन चक्खुधातुयेवेका सङ्गहिता। सेसा दस धातुयो असङ्गहिता। इति यािन तेन असङ्गहितािन दसायतनािन, तािन चक्खायतनमनायतनेिह द्वीिह असङ्गहितािन। यािप तेन असङ्गहिता दस धातुयो, ता चक्खुधातुया चेव सत्तिह च विञ्जाणधातूिह असङ्गहिताित। रूपायतनादीसुपि एसेव नयो।

- १७२. दुतियपञ्हे यस्मा याय कायचि विञ्जाणधातुया सङ्गहितो विञ्जाणक्खन्धो मनायतनेन असङ्गहितो नाम नित्ये, तस्मा **आयतनसङ्गहेन सङ्गहिता**ति वृत्तं। एत्थ पन **चतृहि खन्धेही**ति रूपादीहि चतृहि। **एकादसहायतनेही**ति मनायतनवज्जेहि। **द्वादसिह धातृही**ति यथानुरूपा छ विञ्जाणधातुयो अपनेत्वा सेसाहि द्वादसिह। चक्खुविञ्जाणधातुया हि चक्खुविञ्जाणधातुयेव सङ्गहिता, इतरा असङ्गहिता। सोतविञ्जाणधातुआदीसुपि एसेव नयो।
- १७३. तितयपञ्हे चक्खुन्द्रियादीनं विस्सज्जनं चक्खायतनादिसदिसमेव। इत्थिन्द्रियपुरिसिन्द्रियेसु पन धम्मायतनेन सद्धि द्वे आयतनानि, धम्मधातुया च सद्धि अट्ट धातुयो वेदितब्बा।
- १७४. चतुत्थपञ्हे तीहायतनेहीति रूपायतनधम्मायतनमनायतनेहि। तेसु हि भवेसु रूपायतनधम्मायतनवसेन द्वेव आयतनानि तेहि सङ्गहितानि। सेसानि नव रूपायतनानि तेहेव च द्वीहि, मनायतनेन चाति तीहि असङ्गहितानि नाम होन्ति। नविह धात्हीति रूपधातुधम्मधातूहि सिद्धं सत्तिहि विञ्ञाणधातूहि।
- **१७५.** पञ्चमपञ्हे **द्वीहायतनेही**ति पठमपदं सन्धाय सद्दायतनमनायतनेहि। दुतियपदं सन्धाय रूपायतनमनायतनेहि। धातुयोपि तेसंयेव एकेकेन सिद्धं सत्त विञ्ञाणधातुयो वेदितब्बा।
- १७६. छट्ठपञ्हे दसहायतनेहीति रूपायतनधम्मायतनवज्जेहि। सोळसिह धातूहीति रूपधातुधम्मधातुवज्जेहेव। कथं? अनिदस्सनसप्पटिघा हि धम्मा नाम नव ओळारिकायतनानि। तेहि खन्धसङ्गहेन सङ्गहिते रूपक्खन्धे, आयतनसङ्गहेन तानेव नवायतनानि सङ्गहितानि। रूपायतनधम्मायतनानि असङ्गहितानि। धातुसङ्गहेनपि ता एव नव धातुयो सङ्गहिता। रूपधातुधम्मधातुयो असङ्गहिता। इति यानि तेहि असङ्गहितानि द्वे आयतनानि, तानि रूपायतनवज्जेहि नविह ओळारिकायतनेहि, मनायतनेन चाति दसिह असङ्गहितानि। यापि तेहि असङ्गहिता द्वे धातुयो, ता रूपधातुवज्जाहि नविह ओळारिकधातुहि, सत्तिह च विञ्जाणधातुहीति सोळसिह असङ्गहिताति वेदितब्बा।

- **१७७**. सत्तमपञ्हे **द्वीहायतनेही**ति रूपायतनमनायतनेहि। **अट्टहि धात्**हीति रूपधातुया सद्धि सत्तिहि विञ्ञाणधातुहि।
- १७८. अट्टमपञ्हे **एकादसहायतनेही**ति सप्पटिघधम्मे सन्धाय धम्मायतनवज्जेहि, उपादाधम्मे सन्धाय फोट्टब्बायतनवज्जेहि। धातूसुपि एसेव नयो। अत्थयोजना पनेत्थ हेट्ठा वृत्तनयेनेव वेदितब्बाति।

सङ्गहितेनअसङ्गहितपदवण्णना।

#### ३. ततियनयो असङ्गहितेनसङ्गहितपदवण्णना

१७९. इदानि असङ्गहितेनसङ्गहितपदं भाजेतुं वेदनाक्खन्थेनाितआदि आरद्धं। तित्रदं लक्खणं — इमस्मिन्हि वारे यं खन्थपदेन असङ्गहितं हुत्वा आयतनधातुपदेहि सङ्गहितं, तस्स खन्थादीिह सङ्गहं पुच्छित्वा विस्सञ्जनं कतं। तं पन रूपक्खन्थिविञ्जाणक्खन्थचक्खायतनादीसु न युज्जित। रूपक्खन्थेन हि चत्तारो खन्था खन्थसङ्गहेन असङ्गहिता। तेसु तेन एकथम्मोपि आयतनधातुसङ्गहेन सङ्गहितो नाम नित्थ। ननु च वेदनादयो धम्मायतनेन सङ्गहिताित? सङ्गहिता। न पन रूपक्खन्थोव धम्मायतनं, रूपक्खन्थतो हि सुखुमरूपमत्तं धम्मायतनं भजित। तस्मा ये धम्मायतनेन सङ्गहिता, न ते रूपक्खन्थेन सङ्गहिता नाम। विञ्जाणक्खन्थेनिप इतरे चत्तारो खन्था असङ्गहिता। तेसु तेन एकोपि आयतनधातुसङ्गहेन सङ्गहितो नाम नित्थ। एवं सङ्गहितताय अभावतो एतािन अञ्जािन च एवरूपािन चक्खायतनादीिन पदािन इमस्मिं वारे न गहितािन। यािन पन पदािन विञ्जाणेन वा ओळारिकरूपेन वा असम्मिस्सं धम्मायतनेकदेसं दीपेन्ति, तािन इध गहितािन। तेसं इदमुद्दानं —

''तयो खन्धा तथा सच्चा, इन्द्रियानि च सोळस। पदानि पच्चयाकारे, चुद्दसूपरि चुद्दस॥

''समितंस पदा होन्ति, गोच्छकेसु दसस्वथ। दुवे चूळन्तरदुका, अड्ड होन्ति महन्तरा"ति॥

एतेसु पन पदेसु सदिसविस्सज्जनानि पदानि एकतो कत्वा सब्बेपि द्वादस पञ्हा वृत्ता। तेसु एवं खन्थविभागो वेदितब्बो। आयतनधातूसु पन भेदो नित्थ। तत्थ पठमपञ्हे ताव — **तीहि खन्थेही**ति रूपसञ्जासङ्खारक्खन्थेहि। आयतनधातुयो पन धम्मायतनधम्मधातुवसेन वेदितब्बा।

तत्रायं नयो — वेदनाक्खन्थेन हि निब्बानञ्च सुखुमरूपसञ्जासङ्खारा च खन्थसङ्गहेन असङ्गहिता हुत्वा आयतनधातुसङ्गहेन सङ्गहिता। तेसु निब्बानं खन्धसङ्गहं न गच्छिति, सेसा रूपसञ्जासङ्खारक्खन्थेहि सङ्गहं गच्छिन्ति। आयतनधातुसङ्गहं पन निब्बानम्पि गच्छितेव। तेन वुत्तं — "असङ्खतं खन्धतो ठपेत्वा तीहि खन्धेहि, एकेनायतनेन, एकाय धातुया सङ्गहिता''ति। सञ्जाक्खन्थपक्खे पनेत्थ सञ्जं अपनेत्वा वेदनाय सिद्धं तयो खन्धा सङ्खारादीसु सङ्खारक्खन्थं अपनेत्वा रूपवेदनासञ्जावसेन तयो खन्धा वेदितब्बा।

- **१८०**. दुतिये **चतृहि खन्थेही**ति विञ्ञाणवज्जेहि। ते हि निरोधेन खन्धसङ्गहेन असङ्गहिता हुत्वा आयतनधातुसङ्गहेन सङ्गहिता।
- **१८१**. तितये **द्वीही**ति वेदनासञ्जाक्खन्थेहि। रूपारूपजीवितिन्द्रियेन हि वेदनासञ्जाविञ्जाणक्खन्था च खन्थसङ्गहेन असङ्गहिता। तेसु पन वेदनासञ्जाव आयतनधातुसङ्गहेन सङ्गहिता। तेन वुत्तं — ''वेदनासञ्जाक्खन्थेही''ति। इमिना उपायेन सब्बत्थ खन्थभेदो वेदितब्बो। इतो परव्हि खन्थानं नाममत्तमेव वक्खाम।
- **१८२**. चतुत्थे **तीहि खन्धेही**ति इत्थिन्द्रियपुरिसिन्द्रियेसु वेदनासञ्जासङ्खारेहि, वेदनापञ्चके रूपसञ्जासङ्खारेहि; सद्धिन्द्रियादीसु फरसपिरयोसानेसु रूपवेदनासञ्जाक्खन्धेहि। वेदनाय वेदनाक्खन्धसिदसोव तण्हुपादानकम्मभवेसु सङ्खारक्खन्धसिदसोव विनिच्छयो।
- १८३. पञ्चमे जातिजरामरणेसु जीवितिन्द्रियसिदसोव। झानेन पन निब्बानं सुखुमरूपं सञ्जा च खन्धसङ्गहेन असङ्गहिता हुत्वा आयतनधातुसङ्गहेन सङ्गहिता। तस्मा तं सन्धाय रूपक्खन्धसञ्जाक्खन्धानं वसेन द्वे खन्धा वेदितब्बा।
- १८४. छट्ठे सोकादित्तये वेदनाय सदिसो। उपायासादीसु सङ्खारसदिसो। पुन वेदनाय वेदनाक्खन्धसदिसो, सञ्जाय सञ्जाक्खन्धसदिसो, चेतनादीसु सङ्खारक्खन्धसदिसो विनिच्छयो। इमिना उपायेन सत्तमपञ्हादीसुपि सङ्गहासङ्गहो वेदितब्बोति।

असङ्गहितेनसङ्गहितपदवण्णना।

#### ४. चतुत्थनयो सङ्गहितेनसङ्गहितपदवण्णना

**१९१**. इदानि सङ्गहितेनसङ्गहितपदं भाजेतुं **समुदयसच्चेना**तिआदि आरद्धं। तत्थ यं खन्धादीहि सङ्गहितेन खन्धादिवसेन सङ्गहितं, पुन तस्सेव खन्धादीहि सङ्गहं पुच्छित्वा विस्सज्जनं कतं। तं खन्धायतनधातूसु एकम्पि सकलकोट्ठासं गहेत्वा ठितपदेसु न युज्जित। सकलेन हि खन्धादिपदेन अञ्जं खन्धादिवसेन सङ्गहितं नाम नित्य, यं अत्तनो सङ्गाहकं सङ्गण्हित्वा पुन तेनेव सङ्गहं गच्छेय्य। तस्मा तथारूपानि पदानि इमस्मिं वारे न गहितानि। यानि पन पदानि सङ्खारेकदेसं वा अञ्जेन असम्मिरसं दीपेन्ति — वेदनेकदेसं वा सुखुमरूपं वा सद्देकदेसं वा, तानि इथ गहितानि। तेसं इदमुद्दानं —

''द्वे सच्चा पन्नरसिन्द्रिया, एकादस पटिच्चपदा। उद्धं पुन एकादस, गोच्छकपदमेत्थ तिंसविध''न्ति॥ पञ्हा पनेत्थ द्वेयेव होन्ति। तत्थ यं पुच्छाय उद्धटं पदं, तदेव येहि धम्मेहि खन्धादिवसेन सङ्गहितं, ते धम्मे सन्धाय सब्बत्थ **एकेन खन्धेना**तिआदि वुत्तं। तत्रायं नयो — समुदयसच्चेन हि तण्हावज्जा सेसा सङ्खारा खन्धादिसङ्गहेन सङ्गहिता। पुन तेहि तण्हाव सङ्गहिता। सा तण्हा पुन सङ्खारेहेव खन्धादिसङ्गहेन सङ्गहिताित। एसेव नयो सब्बत्थ। अरूपधम्मपुच्छासु पनेत्थ सङ्खारक्खन्थो वा वेदनाक्खन्थो वा एको खन्थो नाम। रूपधम्मपुच्छासु रूपक्खन्थो। परिदेवपुच्छाय सद्दायतनं एकं आयतनं नाम। सद्दथातु एका धातु नाम, सेसड्ढानेसु धम्मायतनधम्मधातुवसेनेव अत्थो वेदितब्बोति।

सङ्गहितेनसङ्गहितपदवण्णना।

#### ५. पञ्चमनयो असङ्गहितेनअसङ्गहितपदवण्णना

**१९३**. इदानि असङ्गहितेन असङ्गहितपदं भाजेतुं **रूपक्खन्धेना**तिआदि आरद्धं। तत्थ यं खन्धादीहि असङ्गहितेन खन्धादिवसेन असङ्गहितं, पुन तस्सेव खन्धादीहि असङ्गहं पुच्छित्वा विस्सज्जनं कतं। तं पञ्चक्खन्धग्गाहकेसु दुक्खसच्चादीसु विञ्ञाणेन सिद्धं सुखुमरूपग्गाहकेसु अनिदस्सनअप्पिटघादीसु च पदेसु न युज्जित। तादिसेन हि पदेन निब्बानं खन्धसङ्गहमत्तं न गच्छेय्य। सेसा खन्धादीहि असङ्गहितधम्मा नाम नित्थ। तस्मा तथारूपानि पदानि इमस्मिं वारे न गहितानि। यानि पन पञ्चक्खन्धे विञ्ञाणञ्च सुखुमरूपेन सिद्धं एकतो न दीपेन्ति, तानि इध गहितानि। तेसं इदमुद्दानं —

''सब्बे खन्धा तथायतनधातुयो सच्चतो तयो। इन्द्रियानिपि सब्बानि, तेवीसित पटिच्चतो॥

''परतो सोळस पदा, तेचत्तालीसकं तिके। गोच्छके सत्तति द्वे च, सत्त चूळन्तरे पदा॥

''महन्तरे पदा वृत्ता, अड्ठारस ततो परं। अड्ठारसेव ञातब्बा, सेसा इध न भासिता''ति॥

पञ्हा पनेत्थ सिदसविस्सञ्जनानं वसेन समोधानेत्वा कितिह सिद्धं सब्बेपि चतुत्तिस होन्ति। तत्थ यं पुच्छाय उद्धटं पदं, तदेव येहि खन्धादीहि असङ्गहितं, ते धम्मे सन्धाय **एकेन खन्धेना**तिआदि वृत्तं।

तत्रायं नयो — रूपक्खन्थेन हि चत्तारो खन्था निब्बानञ्च खन्थसङ्गहेन असङ्गहिता। आयतनथातुसङ्गहेन पन ठपेत्वा विञ्ञाणं अवसेसा सङ्गहिताित विञ्ञाणमेव तीिहिषि खन्थसङ्गहादीिह असङ्गहितं नाम। पुन तेन विञ्ञाणेन सिद्धं निब्बानेन चत्तारो खन्था खन्थादिसङ्गहेन असङ्गहिता। ते सब्बेषि पुन विञ्ञाणेनेव खन्थादिसङ्गहेन असङ्गहिताित एकेन खन्थेन, एकेनायतनेन, सत्तिह थातूहि असङ्गहिता नाम होन्ति। अथ वा — यदेतं रूपक्खन्थेन विञ्ञाणमेव तीिह खन्धादिसङ्गहेहि असङ्गहितं, तेिहिष विञ्ञाणधम्मेहि ते रूपधम्माव तीिह सङ्गहेहि असङ्गहिता। पुन ते रूपधम्मा विञ्ञाणनेव तीिह सङ्गहेहि असङ्गहिता। पुन ते रूपधम्मा विञ्ञाणनेव तीिह सङ्गहेहि असङ्गहिता। पुन ते रूपधम्मा विञ्ञाणनेव तीिह सङ्गहेहि असङ्गहिता। विञ्ञाणञ्च खन्थतो एको विञ्ञाणक्खन्थो होति, आयतनतो एकं मनायतनं, धातुतो सत्त विञ्ञाणधातुयो। तस्मा ''एकेन खन्थेना' तिआदि वृत्तं। इमिना उपायेन सब्बत्थ यं पुच्छाय उद्धटं पदं, तदेव येहि धम्मेहि खन्थादिवसेन असङ्गहितं, तेसं धम्मानं वसेन खन्थादयो वेदितब्बा। तत्थ दुतियपञ्हे ताव — रूपविञ्ञाणानं वसेन वेदितब्बा। वेदनादयो हि रूपविञ्ञाणहेव खन्थादिसङ्गहेन असङ्गहिता। ते च द्वे खन्था एकादसायतनानि सत्तरस धातुयो होन्ति।

१९५. तितयपञ्हे – विञ्ञाणं रूपादीहि चतूहि असङ्गहितन्ति तेसं वसेन खन्धादयो वेदितब्बा।

**१९६**. चतुत्थपञ्हे — चक्खायतनं वेदनादीहि चतूहीति इमिना नयेन सब्बत्थ खन्धादयो वेदितब्बा। परियोसाने — रूपञ्च धम्मायतनन्ति उद्दानगाथाय दस्सितधम्मायेव अञ्जेनाकारेन सिङ्किपित्वा दस्सिताति।

असङ्गहितेनअसङ्गहितपदवण्णना।

#### ६. छट्टनयो सम्पयोगविप्पयोगपदवण्णना

२२८. इदानि सम्पयोगविष्पयोगपदं भाजेतुं रूपक्खन्धोतिआदि आरद्धं। तत्थ यं लब्भित यञ्च न लब्भित तं सब्बं पुच्छाय गहितं। विस्सज्जने पन यं न लब्भित, तं नत्थीति पिटिक्खित्तं। चतूहि सम्पयोगो, चतूहि विष्पयोगो; सभागो विसभागोति हि वचनतो चतूहि अरूपक्खन्धेहेव सभागानं एकसन्तानिस्मं एकक्खणे उप्पन्नानं अरूपक्खन्धेति पिटिक्खित्तं। चतूहि सम्पयोगो लब्भित। रूपधम्मानं पन रूपेन निब्बानेन वा, निब्बानस्स च रूपेन सिद्धं सम्पयोगो नाम नित्थ। तथा रूपिनब्बानानं अरूपक्खन्धेहि, विसभागा हि ते तेसं। यथा च अरूपक्खन्धानं रूपिनब्बानोहि, एवं भिन्नसन्तानेहि नानाक्खणिकेहि अरूपधम्मेहिपि सिद्धं नित्थियेव। तेपि हि तेसं सन्तानक्खणिवसभागताय विसभागायेव। अयं पन विसभागता सङ्गहट्ठेन विरुज्झनतो सङ्गहनये नित्थ। गणनूपगमत्तिक्ह सङ्गहट्ठो। सम्पयोगनये पन अत्थि, एकुप्पादतादिलक्खणिक्ह सम्पयोगट्ठोति। एवमेत्थ यस्स एकधम्मेनिप सम्पयोगलक्खणं न युज्झिति, तस्स पुच्छाय सङ्गहं कत्वापि नत्थीति पिटक्खेपो कतो। यस्स विष्पयोगलक्खणं युज्जित, तस्स विष्पयोगो दिस्सतो। यानि पन पदानि सत्तसु विञ्जाणधातृसु एकायपि अविष्पयुत्ते रूपेन निब्बानेन वा मिस्सकधम्मे दीपेन्ति, तानि सब्बथापि इध न युज्जन्तीति न गहितानि। तेसं इदमुद्दानं —

''धम्मायतनं धम्मधातु, दुक्खसच्चञ्च जीवितं। सळायतनं नामरूपं, चत्तारो च महाभवा॥

''जातिजरा च मरणं, तिकेस्वेकूनवीसित।

- गोच्छकेसु च पञ्जास, अहु चूळन्तरे पदा॥
- ''महन्तरे पन्नरस, अड्डारस ततो परे। तेवीस पदसतं एतं, सम्पयोगे न लब्भती''ति॥

धम्मायतनिन्हि रूपिनब्बानिमस्सकत्ता तस्मिं अपरियापन्नेन विञ्जाणेनिप न सक्का सम्पयुत्तन्ति वत्तुं। यस्मा पनेत्थ वेदनादयो विञ्जाणेन सम्पयुत्ता, तस्मा विप्पयुत्तन्तिपि न सक्का वत्तुं। सेसेसुपि एसेव नयो। एवं सब्बत्थापि एतानि न युज्जन्तीति इध न गहितानि। सेसानि खन्धादीनि युज्जन्तीति तानि गहेत्वा एकेकवसेन च समोधानेन च पञ्हविस्सज्जनं कतं। तेसु पञ्हेसु, पटमे — **एकेनायतनेना**ति मनायतनेन। **केहिची**ति धम्मायतनधम्मधातुपरियापन्नेहि वेदनासञ्जासङ्कारेहि।

- **२२९**. दुतिये **तीही**ति पुच्छितं पुच्छितं ठपेत्वा सेसेहि। **केहिचि सम्पयुत्तो**ति वेदनाक्खन्धो सञ्जासङ्घारेहि। इतरेपि अत्तानं ठपेत्वा इतरेहि। **केहिचि विप्पयुत्तो**ति रूपिनब्बानेहि। एवं सब्बत्थ रूपस्स विप्पयोगे धम्मायतनधम्मधातुस् अरूपं, अरूपस्स विप्पयोगे रूपं दड्बब्बं। तितयपञ्हो उत्तानत्थोव।
- **२३१**. चतुत्थे 'कितिहि खन्थेही'तिआदिं अवत्वा **सम्पयुत्तन्ति नत्थी**ति वृत्तं। तं पन खन्धादीनंथेव वसेन वेदितब्बं। परतोपि एवरूपेसु पञ्हेसु एसेव नयो। आदिपञ्हस्मिञ्हि सरूपतो दस्सेत्वा परतो पाळि संखिता। इमिना नयेन सब्बत्थ अत्थयोजना वेदितब्बा। यत्थ पन नातिपाकटा भविस्सिति, तत्थ नं पाकटं कत्वाव गमिस्साम।
  - **२३४. सोळसिंह धातूही**ति चक्खुविञ्ञाणधातु ताव अत्तानं ठपेत्वा छिंह विञ्ञाणधातूहि, दसिंह च रूपधातूहि। सेसासुपि एसेव नयो।
- **२३५. तीहि खन्धेही**ति सङ्घारक्खन्धं ठपेत्वा सेसेहि। **एकाय धातुया**ति **मनोविञ्ञाणधातुया।** समुदयमग्गानिञ्ह अञ्जाय धातुया सम्पयोगो नित्थ। **एकेन खन्धेना**ति सङ्घारक्खन्धेन। **एकेनायतनेना**ति धम्मायतनेन। **एकाय धातुया**ति धम्मधातुया। एतेस् हि तं सच्चद्वयं केहिचि सम्पयुत्तं।
- २३८. सुखिन्द्रियादिपञ्हे तीहीति सञ्जासङ्खारविञ्जाणोहि। एकाय धातुयाति कायविञ्जाणधातुया, मनोविञ्जाणधातुया च। छहि धातूहीति कायविञ्जाणधातुवज्जाहि।
- **२४५**. रूपभवपञ्हे सब्बेसम्पि अरूपक्खन्धानं अरूपायतनानञ्च अत्थिताय **न केहिची**ति वृत्तं। घानजिव्हाकायविञ्ञाणधातूनं पन नित्थिताय **तीहि धातूहि** विष्ययुत्तोति वृत्तं।
  - २५६. अधिमोक्खपञ्हे **द्वीहि धात्**हीति मनोधातुमनोविञ्ञाणधातूहि। **पन्नरसही**ति सेसाहि दसहि रूपधातूहि, पञ्चिह च चक्खुविञ्ञाणादीहि।
  - २५७. कुसलपञ्हे कुसलेहि चतुन्नम्पि खन्धानं गहितत्ता सम्पयोगो पटिक्खितो।
- २५८. वेदनात्तिकपञ्हे **एकेन खन्धेना**ति वेदनाक्खन्धेनेव। **पन्नरसही**ति चक्खुसोतघानजिव्हाविञ्ञाणधातुमनोधातूहि चेव रूपधातूहि च। **एकादसही**ति कायविञ्ञाणधातुया सद्धिं रूपधातूहि।
- **२६२**. नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मपञ्हे **पञ्चही**ति चक्खुविञ्जाणादीहि। अनुपादिन्नअनुपादानियपञ्हे **छही**ति मनोविञ्जाणधातुवज्जाहि। सवितक्कसविचारपञ्हे **पन्नरसही**ति पञ्चिह विञ्जाणेहि सिद्धं रूपधातूहि। अवितक्कविचारमत्तपञ्हे **एकेन खन्धेना**तिआदि सङ्घारकखन्धवसेनेव वेदितब्बं। दुतियज्झानविचारिङ्क टपेत्वा सेसा **अवितक्कविचारमत्ता** नाम। पीतिं ठपेत्वा सेसा **पीतिसहगता**। तत्थ विचारो विचारेन, पीति च पीतिया न सम्पयुत्ताति सङ्घारकखन्धधम्मायतनधम्मधातूसु केहिचि सम्पयुत्ता नाम। **सोळसही**ति धम्मधातुमनोविञ्जाणधातुवज्जाहेव। अवितक्कअविचारपञ्हे **एकाय धातुया**ति मनोधातुया। **सुखसहगता उपेक्खासहगता** च वेदनात्तिके वृत्ताव। **दस्सनेनपहातब्बा**दयो कुसलसिदसाव।
- **२७१. परित्तारम्मणं** विपाकधम्मसदिसं। **एकाय धातुया**ति धम्मधातुया। **केहिची**ति ये तत्थ परित्तारम्मणा न होन्ति, तेहि। धम्मधातु पन परित्तारम्मणानं छन्नं चित्तुप्पादानं वसेन चतूहि खन्धेहि सङ्गहितत्ता पठमपटिक्खेपमेव भजति। **महग्गतारम्मणा**दयो कुसलसदिसाव।
- **२७३**. अनुप्पन्नेसु **पञ्चिह धातूही**ति चक्खुविञ्ञाणादीहि। तानि हि एकन्तेन उप्पादिधम्मभूतानेव, उप्पन्नकोट्ठासिम्प पन भजन्ति। **पच्चुप्पन्नारम्मणा**दयो परित्तारम्मणसिदसाव। **हेतु**आदयो समुदयसिदसाव। **सहेतुका चेव न च हेतू**पि पीतिसहगतसिदसाव। तथा **परामाससम्पयुत्ता। अनुपादिन्ना** अनुप्पन्नसिदसाव। सेसं सब्बत्थ उत्तानत्थमेवाति।

सम्पयोगविप्पयोगपदवण्णना।

#### ७. सत्तमनयो सम्पयुत्तेनविप्पयुत्तपदवण्णना

**३०६**. इदानि सम्पयुत्तेनविप्पयुत्तपदं भाजेतुं **वेदनाक्खन्धेना**तिआदि आरद्धं। तित्रदं लक्खणं — इमस्मिञ्हि वारे पुच्छाय उद्धटपदेन ये धम्मा सम्पयुत्ता, तेहि ये धम्मा विप्पयुत्ता, तेसं खन्धादीहि विप्पयोगं पुच्छित्वा विस्सज्जनं कतं। तं पन रूपक्खन्धादीसु न युज्जित। रूपक्खन्धेन हि सम्पयुत्ता नाम नित्य। तस्मा तञ्च अञ्जानि च एवरूपानि पदानि इमस्मिं वारे न गहितानि। यानि पन पदानि धम्मधातुया सम्पयुत्ते धम्मे विञ्जाणञ्च अञ्जेन असिम्मस्सं दीपेन्ति, तानि इध गहितानि। तेसं इदमुद्दानं —

''चत्तारो खन्धायतनञ्च एकं,

द्वे इन्द्रिया धातुपदानि सत्त। तयो पटिच्चा अथ फस्ससत्तकं, तिके तयो सत्त महन्तरे च॥

''एकं सवितक्कं, सविचारमेकं। युत्तं उपेक्खाय च एकमेवा''ति॥

परियोसाने — खन्था चतुरोतिआदिनापि अयमेवत्थो सङ्गहितो। तत्थ यानि पदानि सिदसविस्सज्जनानि, तानि उप्पटिपाटियापि समोधानेत्वा तत्थ वेदनाक्खन्थादिका पञ्हा कता। तेसु एवं खन्थादिविभागो वेदितब्बो। वेदनाक्खन्थादिपञ्हे ताव — **एकेना**ति मनायतनेन। **सत्तही**ति विञ्ञाणधातूहि। **केहिची**ति धम्मायतने वेदनादीहि। विञ्ञाणधातुपञ्हे — ते धम्मा न केहिचीित ते पुच्छाय उद्धटपदं विञ्ञाणधातुं ठपेत्वा सेसा छ विञ्ञाणधातुधम्मा, रूपं, निब्बानञ्च। तेहि सब्बेसं खन्धायतनानं सङ्गहितत्ता न केहिचि खन्थेहि आयतनेहि वा विप्पयुत्ता। **एकाय धातुया**ति या या पुच्छाय उद्धटा होति ताय ताय।

**३०९**. उपेक्खिन्द्रियपञ्हे — **पञ्चही**ति उपेक्खासम्पयुत्ताहि चक्खुविञ्ञाणधातुआदीहि। इमिना नयेन सब्बत्थ पुच्छाय उद्धटपदेनेव सद्धिं विप्पयुत्तानं वसेन अत्थो वेदितब्बोति।

सम्पयुत्तेनविप्पयुत्तपदवण्णना।

#### ८. अट्टमनयो विष्पयुत्तेनसम्पयुत्तपदवण्णना

**३१७**. इदानि विष्पयुक्तेनसम्पयुक्तपदं भाजेतुं **रूपक्खन्धेना**तिआदि आरद्धं। तत्थ सब्बापि पुच्छा मोघपुच्छाव। रूपक्खन्धेन हि विष्पयुक्ता नाम चत्तारो खन्धा, तेसं अञ्जेहि सम्पयोगो नित्थ। वेदनाक्खन्धेन विष्पयुक्तं रूपं निब्बानञ्च, तस्स च केनिच सम्पयोगो नित्थ। एवं सब्बपदेसु। विष्पयुक्तानं पन सम्पयोगाभावो वेदितब्बो। इति पुच्छाय मोघक्ता सब्बविस्सज्जनेसु **नित्थ नित्थ**इच्चेव वुक्तन्ति।

विप्पयुत्तेनसम्पयुत्तपदवण्णना।

#### ९. नवमनयो सम्पयुत्तेनसम्पयुत्तपदवण्णना

**३१९.** इदानि सम्पयुत्तेनसम्पयुत्तपदं भाजेतुं **वेदनाक्खन्धेना**तिआदि आरद्धं। तत्थ यं खन्धादिवसेन सम्पयुत्तं, पुन तस्सेव खन्धादीहि सम्पयोगं पुच्छित्वा विस्सज्जनं कतं। तं रूपेन वा रूपिमस्सकेहि वा सब्बरूपक्खन्धसङ्गाहकेहि वा पदेहि सिद्धं न युज्जित। रूपेन हि रूपिमस्सकेन वा अञ्जेसं सम्पयोगो नित्थ। सब्बरूपक्खन्धसङ्गाहकेहि सब्बेसं सम्पयोगारहानं खन्धादीनं गहितत्ता अञ्जयंव नित्थ, यं तेन सह सम्पयोगं गच्छेय्य। तस्मा तथारूपानि पदानि इध न गहितानि। यानि पन पदानि रूपेन असिम्मस्सं अरूपेकदेसं दीपेन्ति, तानि इध गहितानि। तेसं इदमुद्दानं —

''अरूपक्खन्धा चत्तारो, मनायतनमेव च। विञ्ञाणधात्यो सत्त, द्वे सच्चा चुद्दसिन्द्रिया॥

''पच्चये द्वादस पदा, ततो उपरि सोळस। तिकेसु अहु गोच्छके, तेचत्तालीसमेव च॥

''महन्तरदुके सत्त, पदा पिट्ठिदुकेसु छ। नवमस्स पदस्सेते, निद्देसे सङ्गहं गता''ति॥

सब्बपञ्हेसु पन ये धम्मा पुच्छाय उद्धटा, ते येहि सम्पयुत्ता होन्ति, तेसं वसेन खन्धादिभेदो वेदितब्बो। वेदनाक्खन्धेन हि इतरे तयो खन्धा सम्पयुत्ता, पुन तेहि वेदनाक्खन्धे सम्पयुत्तो। सो तेहि सञ्जादीहि तीहि खन्धेहि, एकेन मनायतनेन, सत्तिहि विञ्ञाणधातूहि, एकस्मिं धम्मायतने, धम्मधातुया च, केहिचि सञ्जासङ्खारेहेव सम्पयुत्तो। एसेव नयो सब्बत्याति।

सम्पयुत्तेनसम्पयुत्तपदवण्णना।

#### १०. दसमनयो विष्पयुत्तेनविष्पयुत्तपदवण्णना

३५३. इदानि विष्पयुत्तेनविष्पयुत्तपदं भाजेतुं रूपक्खन्थेनातिआदि आरद्धं। तत्थ यं सम्पयोगविष्पयोगपदिनिद्देसे रूपक्खन्थादयो धम्मा उद्धटा, सब्बपुच्छासु तेयेव उद्धटा। सिदसिविस्सज्जनानं पन एकतो गिहतत्ता पदानि अञ्जाय पिटपाटिया आगतानि। तत्थ यं पदं पुच्छाय उद्धटं, तं येहि धम्मेहि विष्पयुत्तं, तेसं वसेन खन्धादिविभागो वेदितब्बो। रूपक्खन्थेन हि वेदनादयो विष्पयुत्तां, तेहि च रूपक्खन्थो विष्पयुत्तो। निब्बानं पन सुखुमरूपगतिकमेव। सो रूपक्खन्थो चतूहि खन्थेहि, एकेन मनायतनेन सत्तिहि वञ्जाणधातृहि, धम्मायतनधम्मधातृसु, केहिचि वेदनादीहि धम्मेहेव विष्पयुत्तो। एसेव नयो सब्बत्थाति।

विप्पयुत्तेनविप्पयुत्तपदवण्णना।

#### ११. एकादसमनयो सङ्गहितेनसम्पयुत्तविप्पयुत्तपदवण्णना

**४०९**. इदानि सङ्गहितेनसम्पयुत्तविष्पयुत्तपदं भाजेतुं **समुदयसच्चेना**तिआदि आरद्धं। तत्थ ये सङ्गहितेनसङ्गहितपदिनहेसे समुदयसच्चादयोव धम्मा उद्धटा, सब्बपुच्छासु तेयेव उद्धटा। सिदसविस्सज्जनानं पन एकतो गहितत्ता पदानि अञ्जाय पिटपाटिया आगतानि। तत्थ ये धम्मा पुच्छाय उद्धटपदेन खन्धादिसङ्गहेन सङ्गहिता, तेसं येहि सम्पयोगो वा विष्पयोगो वा होति, तेसं वसेन खन्धादिविभागो वेदितब्बो।

तत्रायं नयो — समुदयसच्चेन ताव सङ्घारक्खन्थपरियापन्ना धम्मा खन्थादिसङ्गहेन सङ्गहिता। ते च सेसेहि तीहि खन्थेहि, एकेन मनायतनेन, सत्तिहि विञ्ञाणधातूहि, सङ्घारक्खन्थे धम्मायतनधम्मधातूसु च ठपेत्वा तण्हं सेसेहि सम्पयुत्तत्ता केहिचि सम्पयुत्ता नाम। एकेन पन रूपक्खन्थेन, दसिह रूपायतनेहि, रूपधातूहि च विप्पयुत्ता, एकिस्मिं धम्मायतने धम्मधातुया च, रूपनिब्बानेहि विप्पयुत्तत्ता केहिचि विप्पयुत्ता नाम। इमिना उपायेन सब्बत्थ अत्थो वेदितब्बोति।

सङ्गहितेनसम्पयुत्तविप्पयुत्तपदवण्णना।

#### १२. द्वादसमनयो सम्पयुत्तेनसङ्गहितासङ्गहितपदवण्णना

**४९७**. इदानि सम्पयुत्तेनसङ्गहितासङ्गहितपदं भाजेतुं **वेदनाक्खन्धेना**तिआदि आरद्धं। तत्थ ये सम्पयुत्तेनसम्पयुत्तपदिनद्देसे वेदनाक्खन्धादयो धम्मा उद्धटा, सब्बपुच्छासु तेयेव उद्धटा। तत्थ ये धम्मा पुच्छाय उद्धटपदेन सम्पयुत्ता, तेसं येहि सङ्गहो वा असङ्गहो वा होति, तेसं वसेन खन्धादिभेदो वेदितब्बो।

तत्रायं नयो — वेदनाक्खन्धो हि सञ्जादीहि सम्पयुत्तो। ते सञ्जादयो तीहि सञ्जादिक्खन्धेहि, द्वीहि धम्मायतनमनायतनेहि, धम्मधातुया चेव, सत्तिहि च विञ्जाणधातूहीति अद्विहि धातूहि सङ्गहिता, सेसाहि खन्धायतनधातूहि असङ्गहिता। इमिना उपायेन सब्बत्थ अत्थो वेदितब्बोति।

सम्पयुत्तेनसङ्गहितासङ्गहितपदवण्णना।

#### १३. तेरसमनयो असङ्गहितेनसम्पयुत्तविप्पयुत्तपदवण्णना

४४८. इदानि असङ्गहितेनसम्पयुत्तविष्पयुत्तपदं भाजेतुं **रूपक्खन्थेना**तिआदि आरद्धं। तत्थ ये पञ्चमे असङ्गहितेनअसङ्गहितपदिनिद्देसे रूपक्खन्थेन सिदसपञ्हा धम्मा, ये च अरूपभवेन सिदसा, तेयेव उद्धटा। सेसा पन न रुहन्तीित न उद्धटा। वेदनाक्खन्थेन हि खन्थादिवसेन पन रूपारूपधम्मा असङ्गहिता होन्ति। तेसञ्च सम्पयोगो नाम नित्थ। तस्मा यानि पदािन रुहन्ति, तानेव सिदसविस्सञ्जनेहि सिद्धं समोधानेत्वा उद्धटािन। तत्थ ये धम्मा पुच्छाय उद्धटधम्मोहि खन्थादिवसेन असङ्गहिता, ते येहि सम्पयुत्ता च विष्पयुत्ता च, तेसं वसेन खन्थादिवभागो वेदितब्बो।

तत्रायं नयो — रूपक्खन्धेन ताव विञ्ञाणमेव तीहि सङ्गहेहि असङ्गहितं। तं वेदनादीहि तीहि खन्धेहि, धम्मायतनधम्मधातूसु च वेदनादीहेव सम्पयुत्तं। एकेन रूपक्खन्धेन, दसिह रूपायतनरूपधातूहि, धम्मायतनधम्मधातूसु च रूपिनब्बानधम्मेहि विष्पयुत्तं। तं सन्धाय **ते धम्मा तीहि खन्धेही**तिआदि वुत्तं। इमिना नयेन सब्बत्थ अत्थो वेदितब्बोति।

असङ्गहितेनसम्पयुत्तविप्पयुत्तपदवण्णना।

#### १४. चुद्दसमनयो विप्पयुत्तेनसङ्गहितासङ्गहितपदवण्णना

**४५६**. इदानि विप्पयुत्तेनसङ्गहितासङ्गहितपदं भाजेतुं **रूपक्खन्धेना**तिआदि आरद्धं। तत्थ येसं पदानं विप्पयोगो न रुहित, तानि इमस्मिं वारे न गहितानि। कानि पन तानीति? धम्मायतनादीनि। धम्मायतनस्स हि खन्धादीसु एकेनापि विप्पयोगो न रुहित। धम्मधातुआदीसुपि एसेव नयो। तेसं इदमुद्दानं —

''धम्मायतनं धम्मधातु, जीवितिन्द्रियमेव च। नामरूपपदञ्चेव, सळायतनमेव च॥

''जातिआदित्तयं एकं, पदं वीसतिमे तिके। तिकावसानिकं एकं, सत्त चूळन्तरे पदा॥

''दसेव गोच्छके होन्ति, महन्तरम्हि चुद्दस। छ पदानि ततो उद्धं सब्बानिपि समासतो। पदानि च न लब्भन्ति, चत्तालीसञ्च सत्त चा''ति॥

परियोसाने च — धम्मायतनं धम्मधातूति गाथापि इममेवत्थं दीपेतुं वृत्ता । इमानि पन ठपेत्वा सेसानि सब्बानिपि लब्भन्ति । तेसु खन्धादिविभागो वृत्तनयानुसारेनेव वेदितब्बोति ।

विप्पयुत्तेनसङ्गहितासङ्गहितपदवण्णना।

#### निगमनकथा

एत्तावता च -

धातुप्पभेदकुसलो, यं धातुकथं तथागतो आह। तस्सा नयमुखभेद-प्पकासनं निद्वितं होति॥

इमिना नयमुखभेद-प्पकासनेन हि विभाविना सक्का। ञातुं सब्बेपि नया, सङ्खेपकथाव इति वृत्ता॥

एकेकस्स पन सचे, पदस्स वित्थारमेव भासेय्यं। वचनञ्च अतिविय बहुं, भवेय्य अत्थो च अविसेसो॥

इति ऊनभाणवारद्वयाय, यं तन्तिया मया एतं। कुरुना पत्तं पुञ्जं, सुखाय तं होतु लोकस्साति॥

धातुकथा-अडुकथा निड्ठिता।

॥ नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स॥

# अभिधम्मपिटके

# पुग्गलपञ्जत्ति-अट्ठकथा

निपुणत्थं पकरणं, धातुभेदप्पकासनो। सत्था धातुकथं नाम, देसयित्वा सुरालये॥

अनन्तरं तस्स जिनो, पञ्जित्तभेददीपनं। आह पुग्गलपञ्जितं, यं लोके अग्गपुग्गलो॥

तस्सा संवण्णनोकासो, यस्मा दानि उपागतो। तस्मा नं वण्णयिस्सामि, तं सुणाथ समाहिताति॥

# १. मातिकावण्णना

**१. छ पञ्जित्तयो** — **खन्धपञ्जित्त...पे॰... पुग्गलपञ्जत्ती**ति अयं ताव पुग्गलपञ्जित्तया उद्देसो। तत्य **छा**ति गणनपरिच्छेदो। तेन ये धम्मे इध पञ्जपेतुकामो तेसं गणनवसेन संखेपतो पञ्जित्तपिरच्छेदं दस्सेति। **पञ्जित्तयो**ति परिच्छिन्नधम्मिनदस्सनं। तत्य "आचिक्खिति देसेति पञ्जपेति पट्टपेतीं"ति (सं॰ नि॰ २.२०) आगतद्वाने पञ्जापना दस्सना पकासना पञ्जित नाम। "सुपञ्जत्तं मञ्चपीठ"न्ति (पारा॰ २६९) आगतद्वाने ठपना निक्खिपना पञ्जित्त नाम। इध उभयम्पि बट्टति। छ पञ्जित्तयोति हि छ पञ्जापना, छ दस्सना पकासनातिपि; छ ठपना निक्खिपनातिपि इध अधिप्येतमेव। नामपञ्जित्त हि ते ते धम्मे दस्सेतिपि, तेन तेन कोट्टासेन ठपेतिपि।

**खन्धपञ्जत्ती**तिआदि पन संखेपतो तासं पञ्जत्तीनं सरूपदस्सनं। तत्थ खन्धानं 'खन्धा'ति पञ्जापना दस्सना पकासना ठपना निक्खिपना **खन्धपञ्जत्ति** नाम। आयतनानं आयतनानीति, धातूनं धातुयोति, सच्चानं सच्चानीति, इन्द्रियानं इन्द्रियानीति, पुग्गलानं पुग्गलाति पञ्जापना दस्सना पकासना ठपना निक्खिपना **पुग्गलपञ्जति** नाम।

पाळिमुत्तकेन पन अहुकथानयेन अपरापि छ पञ्जित्तयो — विज्जमानपञ्जित, अविज्जमानपञ्जित, विज्जमानेन अविज्जमानपञ्जित, अविज्जमानेन विज्जमानपञ्जित, विज्जमानेन विज्जमानपञ्जित, अविज्जमानेन विज्जमानेन विज्जमानेन

#### अविज्जमानपञ्जत्ति लब्भतीति।

अडुकथामुत्तकेन पन आचरियनयेन अपरापि छ पञ्जित्तयो — उपादापञ्जित्त, उपिनधापञ्जित्त, समोधानपञ्जित्त, उपिनिक्खित्तपञ्जित्त, तज्जापञ्जित्त, सन्तितपञ्जित्ती। तत्थ यो रूपवेदनादीहि एकत्तेन वा अञ्जत्तेन वा रूपवेदनादयो विय सच्चिकट्ठपरमत्थेन अनुपलब्धसभावोपि रूपवेदनादिभेदे खन्धे उपादाय निस्साय कारणं कत्वा सम्मतो सत्तो। तानि तानि अङ्गानि उपादाय रथो गेहं मुद्धि उद्धनन्ति चः ते तेयेव रूपादयो उपादाय घटो पटोः चन्दसूरियपरिवत्तादयो उपादाय कालो, दिसाः तं तं भूतिनिमत्तञ्चेव भावनानिसंसञ्च उपादाय निस्साय कारणं कत्वा सम्मतं तेन तेनाकारेन उपिट्ठतं उग्गहिनिमित्तं पटिभागिनिमित्तन्ति अयं एवरूपा उपादाय ज्ञात्वा नाम। पञ्जपेतब्बहेन चेसा पञ्जित नाम, न पञ्जापनहेन। या पन तस्सत्थस्स पञ्जापना, अयं अविज्जमानपञ्जित्तयेव।

या पठमदुतियादीनि उपनिधाय दुतियं तितयन्तिआदिका, अञ्जमञ्जञ्च उपनिधाय दीघं रस्सं, दूरं, सन्तिकन्तिआदिका पञ्जापना; अयं **उपनिधापञ्जित्त** नाम। अपिचेसा उपनिधापञ्जित्त — तदञ्जापेक्खूपनिधा, हत्थगतूपनिधा, सम्पयुत्तूपनिधा, समारोपितूपनिधा, अविदूरगतूपनिधा, पटिभागूपनिधा, तब्बहुलूपनिधा, तिब्बिसिट्टपनिधातिआदिना भेदेन अनेकप्पकारा।

तत्थ दुतियं तितयन्तिआदिकाव तदञ्जं अपेक्खित्वा वृत्तताय **तदञ्जापेक्खूपनिधा** नाम। छत्तपाणि, सत्थपाणीतिआदिका हत्थगतं उपनिधाय वृत्तताय **हत्थगत्पनिधा** नाम। कुण्डली, सिखरी, किरिटीतिआदिका सम्पयुत्तं उपनिधाय वृत्तताय **सम्पयुत्त्पनिधा** नाम। धञ्जसकटं, सिप्पकुम्भोतिआदिका समारोपितं उपनिधाय वृत्तताय **समारोपित्पनिधा** नाम। इन्दसालगृहा, पियङ्गुगृहा, सेरीसकन्तिआदिका अविदूरगतं उपनिधाय वृत्तताय **अविदूरगत्पनिधा** नाम। स्वण्णवण्णो, उसभगामीतिआदिका पटिभागं उपनिधाय वृत्तताय **पटिभागूपनिधा** नाम। पदुमस्सरो, ब्राह्मणगामोतिआदिका तब्बहुलं उपनिधाय वृत्तताय **तब्बहुलूपनिधा** नाम। मणिकटकं, विजरकटकन्तिआदिका तब्बिसिट्ठं उपनिधाय वृत्तताय **तब्बिसिट्ठं** पनिधा नाम।

या पन तेसं तेसं समोधानमपेक्खित्वा तिदण्डं, अड्ठपदं, धञ्जरासि, पुष्फरासीतिआदिका पञ्जापना, अयं समोधानपञ्जित्त नाम। या पुरिमस्स पुरिमस्स उपनिक्खिपित्वा द्वे, तीणि, चत्तारीतिआदिका पञ्जापना, अयं उपनिक्खित्तपञ्जित्त नाम। या तं तं धम्मसभावं अपेक्खित्वा पथवी, तेजो, कक्खळता, उण्हतातिआदिका पञ्जापना, अयं तज्जापञ्जित्त नाम। या पन सन्तितिविच्छेदाभावं अपेक्खित्वा आसीतिको, नावृतिकोतिआदिका पञ्जापना, अयं सन्तितपञ्जित्त नाम। एतासु पन तज्जापञ्जित्त विज्जमानपञ्चित्व। सेसा अविज्जमानपक्खञ्च भजन्ति।

अट्ठकथामुक्तकेन आचरियनयेनेव अपरापि छ पञ्जित्तयो — किच्चपञ्जित, सण्ठानपञ्जित, लिङ्गपञ्जित, भूमिपञ्जित, पच्चत्तपञ्जित, असङ्खतपञ्जिती। तत्थ भाणको, धम्मकथिकोतिआदिका किच्चवसेन पञ्जापना **किच्चपञ्जित** नाम। किसो, थूलो, परिमण्डलो, चतुरस्सोतिआदिका सण्ठानवसेन पञ्जापना **सण्ठानपञ्जित** नाम। इत्थी, पुरिसोतिआदिका लिङ्गवसेन पञ्जापना **लिङ्गपञ्जित** नाम। कामावचरा, रूपावचरा, अरूपावचरा, कोसलका, माधुरातिआदिका भूमिवसेन पञ्जापना **भूमिपञ्जित** नाम। तिस्सो, नागो, सुमनोतिआदिका पच्चत्तनामकरणमत्तवसेन पञ्जापना **पच्चत्तपञ्जित** नाम। निरोधो, निब्बानन्तिआदिका असङ्खतधम्मस्स पञ्जापना **असङ्खतपञ्जित** नाम। तत्थ एकच्चा भूमिपञ्जित असङ्खतपञ्जित च विज्जमानपञ्जितयेव, किच्चपञ्जित विज्जमानेन अविज्जमानपक्खं भजित। सेसा अविज्जमानपञ्जितयो नाम।

- २. इदानि यासं पञ्जत्तीनं उद्देसवारे सङ्घेपतो सरूपदस्सनं कतं, सङ्घेपतोयेव ताव तासं वत्थुं विभिजित्वा दस्सनवसेन ता दस्सेतुं कित्तावताितआदिमाह। तत्थ पुच्छाय ताव एवमत्थो वेदितब्बो या अयं खन्धानं 'खन्धां ति पञ्जापना, दस्सना, ठपना, सा कित्तकेन होतीित कथेतुकम्यतापुच्छा। परतो कित्तावता आयतनानित्तआदीसुपि एसेव नयो। विस्सज्जनेपि एवमत्थो वेदितब्बो यत्तकेन पञ्जापनेन सङ्घेपतो पञ्चक्खन्धाति वा पभेदतो ''रूपक्खन्धो...पे॰... विञ्जाणक्खन्धो' ति वा; तत्रापि रूपक्खन्धो कामावचरो, सेसा चतुभूमिकाित वा एवरूपं पञ्जापनं होित; एत्तकेन खन्धानं 'खन्धा' ति पञ्जित्त होित।
- ३. तथा यत्तकेन पञ्जापनेन सङ्खेपतो द्वादसायतनानीति वा, पभेदतो ''चक्खायतनं...पे॰... धम्मायतन''न्ति वा; तत्रापि दसायतना कामावचरा, द्वायतना चतुभूमिकाति वा, एवरूपं पञ्जापनं होति; एत्तकेन आयतनानं आयतनानीति पञ्जित्त होति।
- ४. यत्तकेन पञ्जापनेन सङ्घेपतो अट्ठारस धातुयोति वा, पभेदतो ''चक्खुधातु...पे॰... मनोविञ्जाणधातू''ति वा; तत्रापि सोळस धातुयो कामावचरा, द्वे धातुयो चतुभूमिकाति वा एवरूपं पञ्जापनं होति; एत्तकेन धातूनं धातूति पञ्जित होति।
- ५. यत्तकेन पञ्जापनेन सङ्खेपतो चत्तारि सच्चानीति वा, पभेदतो ''दुक्खसच्चं...पे॰... निरोधसच्चं''न्ति वा; तत्रापि द्वे सच्चा लोकिया, द्वे सच्चा लोकुत्तराति वा एवरूपं पञ्जापनं होति; एत्तकेन सच्चानं 'सच्चानी'ति पञ्जित होति।
- **६**. यत्तकेन पञ्जापनेन सङ्खेपतो बावीसितिन्द्रियानीति वा, पभेदतो ''चक्खुन्द्रियं...पे॰... अञ्जाताविन्द्रिय''न्ति वा; तत्रापि दिसन्द्रियानि कामावचरानि, निवन्द्रियानि मिस्सकानि, तीणि इन्द्रियानि लोकुत्तरानीति वा एवरूपं पञ्जापनं होति; एत्तकेन इन्द्रियानं इन्द्रियानीति पञ्जित्त होति। एत्तावता सङ्खेपतो वत्थुं विभजित्वा दस्सनवसेन पञ्च पञ्जित्तयो दस्सिता होन्ति।
- **७**. इदानि वित्थारतो वत्थुं विभजित्वा दस्सनवसेन पुग्गलपञ्जित्तं दस्सेतुं **समयिवमुत्तो असमयिवमुत्तो**तिआदिमाह। सम्मासम्बुद्धेन हि तिले विसारयमानेन विय, वाके हीरयमानेन विय च, हेट्ठा विभङ्गप्पकरणे इमासं पञ्चन्नं पञ्जत्तीनं वत्थुभूता खन्धादयो निप्पदेसेन कथिताति तेन ते इध एकदेसेनेव कथेसि। छट्ठा पुग्गलपञ्जित्त हेट्ठा अकथिताव। इधापि उद्देसवारे एकदेसेनेव कथिता; तस्मा तं वित्थारतो कथेतृकामो समयिवमुत्तो असमयिवमुत्तोति एककतो पट्ठाय याव दसका मातिकं ठपेसीति।

मातिकावण्णना।

## २. निद्देसवण्णना

#### १. एककनिद्देसवण्णना

१. इदानि यथाठिपतं मातिकं आदितो पट्ठाय विभिज्ञत्वा दस्सेतुं — कतमो च पुग्गलो समयिवमुत्तोतिआदिमाह। तत्थ इधाति इमिस्मं सत्तलोके। एकच्चो पुग्गलोति एको पुग्गलो। कालेन कालिन्त एत्थ भुम्मवसेन अत्थो वेदितब्बो। एकेकिस्मं कालेति वृत्तं होति। समयेन समयिन्त इदं पुरिमस्सेव वेवचनं। अट्ठ विमोक्खेति रूपावचरारूपावचरअट्ठसमापित्तयो। तासिव्ह पच्चनीकधम्मेहि विमुच्चनतो विमोक्खोति नामं। कायेनाित विमोक्खसहजातेन नामकायेन। फुसित्वा विहरतीित पिटलिभित्वा इरियित। कतमिस्मं पनेस काले विमोक्खे फुसित्वा विहरतीित? समापिज्जितुकामस्स हि कालो नाम अत्थि, अकालो नाम अत्थि। तत्थ पातोव सरीरपिटजग्गनकालो, वत्तकरणकालो च समापज्जनस्स अकालो नाम। सरीरं पन पिटजिग्गत्वा वत्तं कत्वा वसनट्ठानं पिविसित्वा निसिन्नस्स याव पिण्डाय गमनकालो नागच्छिति, एतिस्मं अन्तरे समापज्जनस्स कालो नाम।

पिण्डाय गमनकालं पन सल्लक्खेत्वा निक्खन्तस्स चेतियवन्दनकालो, भिक्खुसङ्घपरिवृतस्स वितक्कमाळके ठानकालो पिण्डाय गमनकालो गामे चरणकालो; आसनसालाय यागुपानकालो वत्तकरणकालोति अयम्पि समापज्जनस्स अकालो नाम। आसनसालाय पन विवित्ते ओकासे सित याव भत्तकालो नागच्छिति, एतिस्मिम्पि अन्तरे समापज्जनस्स कालो नाम। भत्तं पन भुज्जनकालो, विहारगमनकालो, पत्तचीवरपिटसामनकालो, दिवावत्तकरणकालो, पिरपुच्छादानकालोति अयम्पि समापज्जनस्स अकालो नाम। यो अकालो, स्वेव असमयो। तं सब्बम्पि ठपेत्वा अवसेसे काले काले, समये समये वृत्तप्पकारे अट्ठ विमोक्खे सहजातनामकायेन पिटलिभित्वा विहरन्तो, ''इधेकच्चो पुग्गलो...पे०... विहरती''ति वृच्चित।

अपिचेस सफस्सकेहि सहजातनामधम्मेहि सहजातधम्मे फुसितयेव नाम, उपचारेन अप्पनं फुसितयेव नाम। पुरिमाय अप्पनाय अपरं अप्पनं फुसितयेव। येन हि सिद्धं ये धम्मा सहजाता, तेन ते पिटलद्धा नाम होन्ति। फस्सेनापि फुट्ठायेव नाम होन्ति। उपचारिम्प अप्पनाय पिटलाभकारणमेव, तथा पुरिमा अप्पना अपरअप्पनाय। तत्रास्स एवं सहजातिहि सहजातानं फुसना वेदितब्बा — पटमज्झानिज्हि वितक्कादीहि पञ्चिङ्गकं। तस्मिं ठपेत्वा तानि अङ्गानि सेसा अतिरेकपण्णासधम्मा चत्तारो खन्धा नाम होन्ति। तेन नामकायेन पटमज्झानसमापित्तिविमोक्खं फुसित्वा पिटलिभित्वा विहरित। दुतियं झानं पीतिसुखिचत्तेकग्गताहि तिविङ्गकं, तितयं सुखिचत्तेकग्गताहि दुविङ्गकं, चतुत्थं उपेक्खाचित्तेकग्गताहि दुविङ्गकं, तथा आकासानञ्चायतनं...पे०... नेवसञ्जानासञ्जायतनञ्च। तत्थ ठपेत्वा तानि अङ्गानि सेसा अतिरेकपण्णासधम्मा चत्तारो खन्धा नाम होन्ति। तेन नामकायेन नेवसञ्जानासञ्जायतनसमापित्तिविमोक्खं फुसित्वा पिटलिभित्वा विहरित।

**पञ्जाय चस्स दिस्वा**ति विपस्सनापञ्जाय सङ्खारगतं, मग्गपञ्जाय चतुसच्चथम्मे पस्सित्वा। **एकच्चे आसवा परिक्खीणा होन्ती**ति उपङ्कुपङ्का पठममग्गादिवज्झा आसवा परिक्खीणा होन्ति। अयं वुच्चित पुग्गलो समयविमुत्तोति एत्थ अड्ठसमापत्तिलाभी पुथुज्जनो तेन नामकायेन फुसित्वा विहरतीति वत्तुं वट्टति। पाळियं पन ''एकच्चे आसवा परिक्खीणा''ति वृत्तं। पुथुज्जनस्स च खीणा आसवा नाम नित्य, तस्मा सो न गिहतो। अड्ठसमापत्तिलाभी खीणासवोपि तेन नामकायेन फुसित्वा विहरतीति वत्तुं वट्टति। तस्स पन अपरिक्खीणासवा नाम नित्य, तस्मा सोपि न गिहतो। समयविमुत्तोति पन तिण्णं सोतापन्नसकदागामिअनागामीनंयेवेतं नामन्ति वेदितब्बं।

- २. असमयिवमृत्तिनिहेसे पुरिमसिदसं वृत्तनयेनेव वेदितब्बं। असमयिवमृत्तोति पनेत्थ सुक्खविपस्सकखीणासवस्सेतं नामं। सुक्खविपस्सका पन सोतापन्नसकदागामिअनागामिनो अहुसमापित्तलाभिनो च खीणासवा पुथुज्जना च इमिस्मं दुके न लब्भिन्ति, दुकमृत्तकपुग्गला नाम होन्ति। तस्मा सत्था अत्तनो बुद्धसुबुद्धताय हेट्ठा गिहते च अग्गिहते च सङ्कृष्टित्वा सिद्धं पिट्ठिवट्टकेहि तन्तिं आरोपेन्तो सब्बेपि अरियपुग्गलातिआदिमाह। तत्थ अरिये विमोक्खेति किलेसेहि आरकत्ता अरियेति सङ्कृं गते लोकुत्तरिवमोक्खे। इदं वृत्तं होति बाहिरानिक्ट अट्टन्नं समापत्तीनं समापज्जन्तस्स समयोपि अत्थ असमयोपि। मग्गिवमोक्खेन विमुच्चनस्स समयो वा असमयो वा नित्य। यस्स सद्धा बलवती, विपस्सना च आरद्धा, तस्स गच्छन्तस्स तिट्टन्तस्स निसीदन्तस्स निपज्जन्तस्स खादन्तस्स भृज्जन्तस्स मग्गफलपिटविधो नाम न होतीति नित्य। इति मग्गिवमोक्खेन विमुच्चनस्स समयो वा असमयो वा नत्थीति हेट्ठा गिहते च अग्गिहते च सङ्कृष्टित्वा इमं पिट्ठिवट्टकं तन्तिं आरोपेसि धम्मराजा। समापित्तलाभी पृथुज्जनो इमायि तन्तिया अग्गिहतोव। भजािपयमानो पन समापित्तिव्खिम्भितानं किलेसानं वसेन समयिवमृत्तभावं भजेय्य।
- 3. कुप्पधम्माकुप्पधम्मनिद्देसेसु यस्स अधिगतो समापित्तधम्मो कुप्पित नस्सित्, सो कुप्पधम्मो। रूपसहगतानित रूपिनिमत्तसङ्खातेन रूपेन सहगतानं। तेन सिद्धं पवत्तानं न विना रूपारम्मणानं चतुन्नं रूपावचरज्झानानित्त अत्थो। अरूपसहगतानित्त रूपतो अञ्जं, न रूपित्त अरूपं। अरूपेन सहगतानं तेन सिद्धं पवत्तानं न विना अरूपारम्मणानं चतुन्नं अरूपावचरज्झानानित्त अत्थो। न निकामलाभीति पञ्चहाकारेहि अचिण्णविसताय इच्छिताकारेन अलद्धत्ता न निकामलाभी। अप्पगुणसमापित्तकोति अत्थो। न अिकच्छलाभीति किच्छलाभी दुक्खलाभी। यो आगमनिस्ह किलेसे विक्खम्भेन्तो उपचारं पापेन्तो अप्पनं पापेन्तो चित्तमञ्जूसं लभन्तो दुक्खेन किच्छेन ससङ्खारेन सप्पयोगेन किलमन्तो तं सम्पदं पापुणितुं सक्कोति, सो न अिकच्छलाभी नाम। न अकिसरलाभीति अविपुललाभी। समापित्तं अप्पेत्वा अद्धानं फिरतुं न सक्कोति। एकं द्वे चित्तवारे वत्तेत्वा सहसाव बुट्टातीति अत्थो।

यत्थिच्छकन्ति यस्मिं ओकासे समापत्तिं अप्येत्वा निसीदितुं इच्छित। यदिच्छकन्ति कसिणज्झानं वा आनापानज्झानं वा ब्रह्मविहारज्झानं वा असुभज्झानं वाति यं यं समापत्तिं अप्येत्वा निसीदितुं इच्छित। यवितच्छकन्ति अद्धानपरिच्छेदेन यत्तकं कालं इच्छिति। इदं वृत्तं होति — यत्थ यत्थ यं यं समापत्तिं यत्तकं अद्धानं समापिज्जितुम्पि वृद्घातुम्पि इच्छिति, तत्थ तत्थ तं तं समापित्तं तत्तकं अद्धानं समापिज्जितुम्पि वृद्घातुम्पि न सक्कोति। चन्दं वा सूरियं वा उल्लोकेत्वा 'इमिस्मिं चन्दे वा सूरियं वा एत्तकं ठानं गते वृद्घहिस्सामीं ति परिच्छिन्दित्वा झानं समापन्नो यथापरिच्छेदेन वृद्घातुं न सक्कोति, अन्तराव वृद्घाति; समापित्या अप्पगुणतायाति।

**पमादमागम्मा**ति पमादं पटिच्च। **अयं वुच्चती**ति अयं एवंविधो पुग्गलो कुप्पधम्मोति वुच्चति। इदं पन अहुसमापत्तिलाभिनो पुथुज्जनस्स सोतापन्नस्स सकदागामिनोति तिण्णं पुग्गलानं नामं। एतेसिव्हि समाधिपारिबन्धका विपस्सनापारिबन्धका च धम्मा न सुविक्खम्भिता, न सुविक्खालिता, तेन तेसं समापत्ति नस्सिति परिहायित। सा च खो नेव सीलभेदेन, नापत्तिवीतिक्कमेन। न गरुकमोक्खधम्मो पनेस अप्पमत्तकेनिप किच्चकरणीयेन वा वत्तभेदमत्तकेन वा नस्सिति।

तित्रदं वत्थु — एको किर थेरो समापत्तिं वळञ्जेति। तस्मिं पिण्डाय गामं पिवट्ठे दारका परिवेणे कीळित्वा पक्कमिंसु। थेरो आगन्त्वा 'परिवेणं सम्मज्जितब्ब'न्ति चिन्तेत्वा असम्मज्जित्वा विहारं पविसित्वा 'समापत्तिं अप्पेस्सामी'ति निसीदि। सो अप्पेतुं असक्कोन्तो, 'किं नु खो आवरण'न्ति सीलं आवज्जन्तो अप्पमत्तकम्पि वीतिक्कमं अदिस्वा 'वत्तभेदो नु खो अत्थी'ति ओलोकेन्तो परिवेणस्स असम्मद्वभावं जत्वा सम्मज्जित्वा पविसित्वा निसीदन्तो समापत्तिं अप्पेन्तोव निसीदि।

- ४. अकुप्पधम्मनिहेसो वृत्तपटिपक्खवसेनेव वेदितब्बो। **अकुप्पधम्मो**ति इदं पन अट्ठसमापित्तलाभिनो अनागामिस्स चेव खीणासवस्स चाित द्विन्तं पुग्गलानं नामं। तेसिब्हि समाधिपारिबन्धका विपस्सनापारिबन्धका च धम्मा सुविक्खिम्भिता सुविक्खालिता; तेन तेसं भस्ससङ्गणिकारामादिकिच्चेन वा अञ्जेन वा येन केनचि अत्तनो अनुरूपेन पमादेन वीितनामेन्तानिम्प समापित्त न कुप्पित, न नस्सित। सुक्खिवपस्सका पन सोतापन्नसकदागामिअनागामिखीणासवा इमिस्मं दुके न लब्भिन्त; दुकमुत्तकपुग्गला नाम होन्ति। तस्मा सत्था अत्तनो बुद्धसुबुद्धताय हेट्टा गहिते च अग्गहिते च सङ्कित्वा इमिस्मिम्प दुके सिद्धि पिट्टिबट्टकेहि तन्तिं आरोपेन्तो सब्बेषि अरियपुग्गलातिआदिमाह। अट्टन्नब्हि समापत्तीनं कुप्पनं नस्सनं भवेय्य, लोकृत्तरधम्मस्स पन सिकं पिटिबिद्धस्स कुप्पनं नस्सनं नाम नित्थ, तं सन्धायेतं वृत्तं।
- **५.** परिहानधम्मापरिहानधम्मनिद्देसापि कुप्पधम्माकुप्पधम्मनिद्देसवसेनेव वेदितब्बा । केवलब्हि इध पुग्गलस्स पमादं पटिच्च धम्मानं परिहानिम्प अपरिहानिम्प गहितन्ति इदं परियायदेसनामत्तमेव नानं । सेसं सब्बत्थ तादिसमेव ।
- ७. चेतनाभब्बनिद्देसे चेतनाभब्बोति चेतनाय अपरिहानिं आपज्जितुं भब्बो। सचे अनुसञ्चेतेतीति, सचे समापज्जित। समापित्तिव्हि समापज्जन्तो अनुसञ्चेतेति नाम। सो न परिहायित, इतरो परिहायित।
- **८**. अनुरक्खणाभब्बनिद्देसे **अनुरक्खणाभब्बो**ति अनुरक्खणाय अपरिहानिं आपज्जितुं भब्बो। **सचे अनुरक्खती**ति सचे अनुपकारधम्मे पहाय उपकारधम्मे सेवन्तो समापज्जित। एवर्व्हि पटिपज्जन्तो अनुरक्खित नाम। सो न परिहायित, इतरो परिहायित।

इमे द्वेपि समापत्तिं ठपेतुं थावरं कातुं पटिबला। चेतनाभब्बतो पन अनुरक्खणाभब्बोव बलवतरो। चेतनाभब्बो हि उपकारानुपकारे धम्मे न जानाित। अजानन्तो उपकारधम्मे नुदित नीहरित, अनुपकारधम्मे सेवित। सो ते सेवन्तो समापित्ततो परिहायित। अनुरक्खणाभब्बो उपकारानुपकारे धम्मे जानाित। जानन्तो अनुपकारधम्मे नुदित नीहरित, उपकारधम्मे सेवित। सो ते सेवन्तो समापित्ततो न परिहायित।

यथा हि द्वे खेत्तपाला एको पण्डुरोगेन सरोगो अक्खमो सीतादीनं, एको अरोगो सीतादीनं सहो। सरोगो हेट्ठाकुटिं न ओतरित, रत्तारक्खं दिवारक्खं विजहित। तस्स दिवा सुकमोरादयो खेत्तं ओतिरत्वा सालिसीसं खादन्ति, रितं मिगसूकरादयो पविसित्वा खलं तिच्छ तं विय छेत्वा गच्छन्ति। सो अत्तनो पमत्तकारणा पुन बीजमत्तम्पि न लभित। इतरो रत्तारक्खं दिवारक्खं न विजहित। सो अत्तनो अप्पमत्तकारणा एककरीसतो चत्तारिपि अट्ठपि सकटानि लभित।

तत्थ सरोगखेत्तपालो विय चेतनाभब्बो, अरोगो विय अनुरक्खणाभब्बो दडुब्बो। सरोगस्स अत्तनो पमादेन पुन बीजमत्तस्सिप अलभनं विय चेतनाभब्बस्स उपकारानुपकारे धम्मे अर्जानित्वा उपकारे पहाय अनुपकारे सेवन्तस्स समापत्तिया परिहानं। इतरस्स अत्तनो अप्पमादेन एककरीसमत्ततो चतुअहुसकटउद्धरणं विय अनुरक्खणाभब्बस्स उपकारानुपकारे धम्मे जानित्वा अनुपकारे पहाय उपकारे सेवन्तस्स समापत्तिया अपरिहानं वेदितब्बं। एवं चेतनाभब्बतो अनुरक्खणाभब्बोव समापत्तिं थावरं कातुं बलवतरोति वेदितब्बो।

- ९. पुथुज्जनिद्देसे तीणि संयोजनानीति दिद्विसंयोजनसीलब्बतपरामाससंयोजनिविचिकिच्छासंयोजनानि। एतानि हि फलक्खणे पहीनानि नाम होत्ति। अयं पन फलक्खणेपि न होतिति दस्सेति। तेसं धम्मानिन्त तेसं संयोजनधम्मानं। मग्गक्खणिस्मिञ्हि तेसं पहानाय पिटपन्नो नाम होति। अयं पन मग्गक्खणेपि न होति। एत्तावता विस्सद्वकम्मद्वानो थूलबालपुथुज्जनोव इध कथितोति वेदितब्बो।
- **१०**. गोत्रभुनिद्देसे **येसं धम्मान**न्ति येसं गोत्रभुआणेन सद्धिं उप्पन्नानं परोपण्णासकुसलधम्मानं। **अरियधम्मस्सा**ति लोकुत्तरमग्गस्स। **अवक्कन्ति होती**ति ओक्कन्ति निब्बत्ति पातुभावो होति। **अयं वुच्चती**ति अयं निब्बानारम्मणेन आणेन सब्बं पृथुज्जनसङ्खं पृथुज्जनगोत्तं पृथुज्जनमण्डलं पृथुज्जनपञ्जत्तिं अतिक्कमित्वा अरियसङ्खं अरियगोत्तं अरियमण्डलं अरियपञ्जत्तिं ओक्कमनतो गोत्रभुपुग्गलो नाम वुच्चति।
- **११.** भयूपरतिनद्देसे भयेन उपरतोति **भयूपरतो**। सत्तिप सेक्खा पृथुज्जना च भायित्वा पापतो ओरमन्ति पापं न करोन्ति। तत्थ पृथुज्जना दुग्गतिभयं, वट्टभयं, िकलेसभयं, उपवादभयन्ति चत्तारि भयानि भायन्ति। तेसु भायितब्बहेन दुग्गतियेव भयं **दुग्गतिभयं**। सेसेसुपि एसेव नयो। तत्थ पृथुज्जनो 'सचे त्वं पापं किरस्सिस, चत्तारो अपाया मुखं विविरत्वा ठितच्छातअजगरसिदसा, तेसु दुक्खं अनुभवन्तो कथं भविस्ससी ति दुग्गतिभयं भायित्वा पापं न करोति। अनमतग्गसंसारवट्टयेव पन **वट्टभयं** नाम। सब्बम्पि अकुसलं **किलेसभयं** नाम। गरहा पन **उपवादभयं** नाम। तानिपि भायित्वा पृथुज्जनो पापं न करोति। सोतापन्नसकदागामिअनागामिनो पन तयो सेक्खा दुग्गतिं अतीतत्ता सेसानि तीणि भयानि भायित्वा पापं न करोन्ति। मग्गह्वकसेक्खा आगमनवसेन वा असमुच्छिन्नभयत्ता वा **भयूपरता** नाम होन्ति। खीणासवो इमेसु चतूसु भयेसु एकम्पि न भायित। सो हि सब्बसो समुच्छिन्नभयो; तस्मा **अभयूपरतो**ति वृच्चित। किं पन सो उपवादिम्प न भायिति? न भायित। उपवादं पन रक्खतीति वत्तुं वट्टित। दोणुप्पलवािपगामे खीणासवत्थेरो विय।
- **१२**. अभब्बागमनिन्देसे सम्मत्तिनयामागमनस्स अभब्बोति **अभब्बागमनो। कम्मावरणेना**ति पञ्चिवधेन आनन्तरियकम्मेन। **किलेसावरणेना**ति नियतिमच्छादिद्विया। विपाकावरणेनाति अहेतुकदुहेतुकपिटसन्धिया। **अस्सद्धा**ति बुद्धधम्मसङ्घेसु सद्धारिहता। **अच्छन्दिका**ति कत्तुकम्यताकुसलच्छन्दरिहता। ते ठपेत्वा जम्बुदीपं इतरदीपत्तयवासिनो वेदितब्बा। तेसु हि मनुस्सा अच्छन्दिकभावं पविट्ठा नाम। **दुप्पञ्जा**ति भवङ्गपञ्जारिहता। **अभब्बा**ति अप्पटिलद्धमग्गफलूपिनस्सया। **नियाम**न्ति मग्गनियामं, सम्मत्तनियामं। **ओक्कमितु**न्ति एतं कुसलेसु धम्मेसु सम्मत्तसङ्घातं नियामं ओक्कमितुं पविसित्तुं तत्थ पितिट्ठातुं अभब्बा।
- **१३**. भब्बागमनिनिद्देसो वृत्तपटिपक्खनयेन वेदितब्बो। एविममिस्मिं दुके ये च पुग्गला पञ्चानन्तरियका, ये च नियतिमच्छादिद्विका, येहि च अहेतुकदुहेतुकपटिसन्धि गहिता, ये च बुद्धादीनं न सद्दहन्ति, येसञ्च कत्तुकम्यताछन्दो नित्थ, ये च अपरिपुण्णभवङ्गपञ्जा, येसञ्च मग्गफलानं उपनिस्सयो नित्थ, ते सब्बेपि सम्मत्तनियामं ओक्किमितुं अभब्बा, विपरीता भब्बाति वृत्ता।

- १४. नियतानियतिनिद्देसे आनन्तरिकाति आन्तरिककम्मसमिङ्गनो। मिच्छादिद्विकाति नियतिमच्छादिद्विसमिङ्गनो। सब्बेपि हेते निरयस्स अत्थाय नियतत्ता नियता नाम। अड्ठ पन अरियपुग्गला सम्माभावाय उपरूपरिमग्गफलत्थाय चेव अनुपादापरिनिब्बानत्थाय च नियतत्ता नियता नाम। अवसेसपुग्गला पन अनिबद्धगतिका। यथा आकासे खित्तदण्डो पथिवयं पतन्तो 'अग्गेन वा मज्झेन वा मूलेन वा पतिस्सती'ति न ञायित; एवमेव 'असुकगतिया नाम निब्बत्तिस्सन्ती'ति नियमाभावा अनियता नामाति वेदितब्बा। या पन उत्तरकुरुकानं नियतगतिकता वृत्ता, न सा नियतथम्मवसेन। मिच्छत्तसम्मत्तिनयतथम्मायेव हि नियता नाम। तेसञ्च वसेनायं पुग्गलिनयमो कथितोति।
- **१५**. पटिपन्नकिनद्देसे **मग्गसमङ्गिनो**ति मग्गष्ठकपुग्गला। ते हि फलत्थाय पटिपन्नत्ता **पटिपन्नका** नाम। **फलसमङ्गिनो**ति फलपटिलाभसमङ्गिताय फलसमङ्गिनो। फलपटिलाभतो पट्ठाय हि ते फलसमापित्तं असमापन्नापि फले ठितायेव नाम।
- **१६.** समसीसीनिद्देसे **अपुब्बं अचरिम**न्ति अपुरे अपच्छा, एकप्पहारेनेवाति अत्थो। **परियादान**ित्त परिक्खयो। **अयं वुच्चती**ति अयं पुग्गलो **समसीसी** नाम वुच्चिति। सो पनेस तिविधो होति इरियापथसमसीसी, रोगसमसीसी, जीवितसमसीसीति। तत्थ यो चङ्कमन्तोव विपस्सनं पट्टपेत्वा अरहत्तं पत्वा चङ्कमन्तोव परिनिब्बाति **पदुमत्थेरो** वियः, ठितकोव विपस्सनं पट्टपेत्वा अरहत्तं पत्वा ठितकोव परिनिब्बाति कोटपब्बतिवहारवासीतिस्सत्थेरो वियः, निसन्नोव विपस्सनं पट्टपेत्वा अरहत्तं पत्वा निसन्नोव परिनिब्बाति अयं **इरियापथसमसीसी** नाम।

यो पन एकं रोगं पत्वा अन्तोरोगेयेव विपस्सनं पट्टपेत्वा अरहत्तं पत्वा तेनेव रोगेन परिनिब्बाति — अयं **रोगसमसीसी** नाम।

कतरो जीवितसमसीसी नाम? "सीसन्ति तेरस सीसानि — पिलबोधसीसञ्च तण्हा, विनिबन्धनसीसञ्च मानो, परामाससीसञ्च दिट्ठि, विक्खेपसीसञ्च उद्धच्चं, संिकलेससीसञ्च अविज्जा, अधिमोक्खसीसञ्च सद्धा, पग्गहसीसञ्च वीरियं, उपट्ठानसीसञ्च सित, अविक्खेपसीसञ्च समाधि, दरसनसीसञ्च पञ्जा, पवत्तसीसञ्च जीवितिन्द्रियं, गोचरसीसञ्च विमोक्खो, सङ्खारसीसञ्च निरोधों 'ति (पिटि॰ म॰ १.८७)। तत्थ किलेससीसं अविज्जं अरहत्तमग्गो पिरयादियति। पवत्तसीसं जीवितिन्द्रियं चृतिचित्तं पिरयादियति। अविज्जापिरयादायकं चित्तं जीवितिन्द्रियं पिरयादातुं न सक्कोति। जीवितिन्द्रियं एरियादायकं चित्तं अञ्जं, जीवितिन्द्रियपरियादायकं चित्तं अञ्जं, जीवितिन्द्रियपरियादायकं चित्तं अञ्जं। यस्स चेतं सीसद्वयं समं परियादानं गच्छित, सो जीवितसमसीसी नाम।

कथमिदं समं होतीति? वारसमताय। यस्मिञ्हि वारे मग्गवुट्टानं होति — सोतापित्तमग्गे पञ्च पच्चवेक्खणानि, सकदागामिमग्गे पञ्च, अनागामिमग्गे पञ्च, अरहत्तमग्गे चत्तारीति एकूनवीसितया पच्चवेक्खणञाणे पितट्टाय भवङ्गं ओतिरत्वा पिरिनिब्बायित। इमाय वारसमताय इदं उभयसीसपिरयादानं समं होति नाम। तेनायं पुग्गलो जीवितसमसीसीति वृच्चित। अयमेव च इथ अधिप्पेतो।

- १७. ठितकप्पीनिद्देसे ठितो कप्पोति ठितकप्पो, ठितकप्पो अस्स अत्थीति ठितकप्पी। कप्पं ठपेतुं समत्थोति अत्थो। उड्डस्हनवेला अस्साति झायनकालो भवेय्य। नेव तावाति याव एस मग्गसमङ्गी पुग्गलो स्रोतापित्तफलं न सच्छिकरोति, नेव ताव कप्पो झायेय्य। झायमानोपि अज्झायित्वाव तिट्ठेय्य। कप्पविनासो हि नाम महाविकारो महापयोगो कोटिसतसहस्सचक्कवाळस्स झायनवसेन महालोकविनासो। अयिग्प एवं महाविनासो तिट्ठेय्य वाति वर्दति। सासने पन धरमाने अयं कप्पविनासो नाम नित्य। कप्पविनासे सासनं नित्य। गतकोटिके हि काले कप्पविनासो नाम होति। एवं सन्तेपि सत्था अन्तरायाभावं दीपेतुं इदं कारणं आहिर "इदिग्प भवेय्य, मग्गसमङ्गिनो पन फलस्स अन्तरायो न सक्का कातुं"िन्त। अयं पन पुग्गलो कप्पं ठपेन्तो कित्तकं कालं ठपेय्याति? यिसमें वारे मग्गवुट्ठानं होति, अथ भवङ्गं आवट्टेन्तं मनोद्वारावज्जनं उपप्जित। ततो तीणि अनुलोमानि, एकं गोत्रभुचित्तं, एकं मग्गचित्तं, द्वे फलचित्तानि, पञ्च पच्चवेकखणजाणानीति एत्तकं कालं ठपेय्य। इमं पनत्थं बाहिराय आगन्तुकूपमायिप एवं दीपियंसु। सचे हि सोतापित्तमग्गसमङ्गिस्स मत्थकूपिर योजनिकं एकग्धनसेलं तिवट्टाय रज्जुया बन्धित्वा ओलम्बेय्य, एकिस्में वट्टे छिन्ने द्वीहि ओलम्बेय्य, द्वीसु छिन्नेसु एकेन ओलम्बेय्येव, तिस्मिग्प छिन्ने अब्सकूटं विय आकासे तिट्ठेय्य, न त्वेव तस्स पुग्गलस्स मग्गानन्तरफलस्स अन्तरायं करेय्याति। अयं पन दीपना परित्ता, पुरिमाव महन्ता। न केवलं पन सोतापित्तमग्गद्वोव कप्पं ठपेति, इतरे मग्गसमङ्गिनोपि ठपेन्तियेव। तेन भगवा हेट्ठा गहितञ्च अग्गहितञ्च सब्बं सङ्काङ्कित्वा सिद्धं पिट्ठिवट्टकपुग्गलेहि इमं तन्तिं आरोपेसि "सब्बेपि मग्गसमङ्गिनो पुग्गला ठितकप्पिनो"ति।
- **१८**. अरियनिद्देसे किलेसेहि आरकत्ता **अरिया**। सदेवकेन लोकेन अरणीयत्ता अरिया। अरियट्ठो नाम परिसुद्धट्ठोति परिसुद्धत्तापि अरिया। सेसा अपरिसुद्धताय **अनरिया**।
- **१९**. सेक्खिनिद्देसे मग्गसमिङ्गनो मग्गक्खणे, फलसमिङ्गनो च फलक्खणे, अधिसीलसिक्खादिका तिस्सोपि सिक्खा सिक्खन्तियेवाति **सेक्खा**। अरहत्ता पन अरहत्तफलक्खणे तिस्सो सिक्खा सिक्खिता। पुन तस्स सिक्खनिकच्चं नत्थीति **असेक्खा**। इति सत्त अरिया सिक्खन्तीति सेक्खा। खीणासवा अञ्जस्स सन्तिके सीलादीनं सिक्खितत्ता सिक्खितअसेक्खा नाम। बुद्धपच्चेकबुद्धा सयम्भूतताय असिक्खितअसेक्खा नाम। सेसपुग्गला नेव सिक्खन्ति न सिक्खिताति **नेवसेक्खानासेक्खा**।
- २०. तेविज्जिनहेसे पठमं पुब्बेनिवासिदब्बचक्खुञाणानि निब्बत्तेत्वा पच्छा अरहत्तं पत्तोपि, पठमं अरहत्तं पत्वा पच्छा पुब्बेनिवासिदब्बचक्खुञाणनिब्बत्तकोपि तेविज्जोयेव नाम। सुत्तन्तकथा पन परियायदेसना अभिधम्मकथा निप्परियायदेसनाति इमिस्में ठाने आगमनीयमेव धुरं। तस्मा पठमं द्वे विज्जा निब्बत्तेत्वा पच्छा अरहत्तं पत्तोव इध अधिप्पेतो। **छळभिञ्जे**पि एसेव नयो।
- २२. सम्मासम्बुद्धनिद्देसे पुब्बे अननुस्सुतेसूित पिच्छिमभवे सच्चप्पटिवेधतो पुब्बे अञ्जस्स करसचि सन्तिके अस्सुतपुब्बेसु। ततो पुरिमपुरिमेसु पन भवेसु सब्बञ्जुबोधिसत्ता बुद्धसासने पब्बिजत्वा तीिण पिटकानि उग्गहेत्वा गतपच्चागतवत्तं आरुव्ह कम्मट्ठानं अनुलोमं गोत्रभुं आहच्च ठपेन्ति। तस्मा पिच्छिमभवस्मियेव अनाचिरयकभावं सन्धायेतं वृत्तं। तदा हि तथागतो पूरितपारिमत्ता अञ्जस्स सन्तिके सामं अननुस्सुतेसु सङ्खतासङ्खतधम्मेसु ''इदं दुक्खं...पे॰... अयं दुक्खिनरोधगामिनी पटिपदा''ति अत्तपच्चक्खेन जाणेन चत्तारि सच्चानि अभिसम्बुज्झति।

**तत्थ चा**ति तस्मिञ्च चतुसच्चसम्बोधिसङ्खाते अरहत्तमग्गे। **सब्बञ्जुतं पापुणाति बलेसु च वसीभावि**न्त सब्बञ्जुतञ्जाणञ्चेव बलेसु च चिण्णवसीभावं पापुणाति। बुद्धानिन्हि सब्बञ्जुतञ्जाणस्स चेव दसबलञाणस्स च अधिगमनतो पट्ठाय अञ्जं कातब्बं नाम नित्थ। यथा पन उभतोसुजातस्स खत्तियकुमारस्स अभिसेकप्पत्तितो पट्ठाय 'इदं नाम इस्सरियं अनागतं न्ति न वत्तब्बं, सब्बं आगतमेव होति। एवमेव बुद्धानं अरहत्तमग्गस्स आगमनतो पट्ठाय 'अयं नाम गुणो न आगतो, न पटिविद्धो, न पच्चक्खो'ति न वत्तब्बो, सब्बेपि सब्बञ्जुगुणा आगता पटिविद्धा पच्चक्खकताव होन्ति। **अयं वुच्चती**ति अयं एवं पारमीपूरणसिद्धानुभावेन अरियमग्गेन पटिविद्धसब्बञ्जुगुणो पुग्गलो **सम्मासम्बुद्धो**ति वुच्चति।

- **२३**. पच्चेकबुद्धिनद्देसीप **पुब्बे अननुस्सुतेसू**ति पदे पुब्बे वृत्तनयेनेव अत्थो वेदितब्बो। पच्चेकबुद्धोपि हि पच्छिमभवे अनाचरियको अत्तुक्कंसिकञाणेनेव पटिविद्धसच्चो सब्बञ्जूतञ्ञाणञ्चेव बलेसु च चिण्णवसीभावं न पापुणाति।
- २४. उभतोभागविमुत्तनिद्देसे अ**ट्ट विमोक्खे कायेन फुसित्वा विहरती**ति अट्ट समापित्तयो सहजातनामकायेन पटिलभित्वा विहरति। **पञ्जाय चस्स दिस्वा**ति विपस्सनापञ्जाय सङ्घारगतं, मग्गपञ्जाय चत्तारि सच्चानि पिस्सित्वा चत्तारोपि आसवा खीणा होन्ति। अयं वुच्चतीित अयं एवरूपो पुग्गलो उभतोभागविमुत्तो नामाति वुच्चिति। अयिक्ट द्वीहि भागेहि द्वे वारे विमुत्तोति उभतोभागविमुत्तो। तत्रायं थेरवादो तिपिटकचूळनागत्थेरो ताव आह ''समापित्तया विक्खम्भनविमोक्खेन, मग्गेन समुच्छेदिवमोक्खेन विमुत्तोति उभतोभागोहि द्वे वारे विमुत्तो''ति। तिपिटकमहाधम्मरिक्खितत्थेरो ''नामनिस्सितको एसो''ति वत्त्वा —

''अच्ची यथा वातवेगेन खित्ता, (उपसीवाति भगवा।) अत्थं पलेति न उपेति सङ्घं। एवं मुनी नामकाया विमुत्तो, अत्थं पलेति न उपेति सङ्ख''न्ति॥ (सु॰ नि॰ १०८०)।

वत्वा सुत्तं आहरित्वा ''नामकायतो च रूपकायतो च सुविमुत्तत्ता उभतोभागविमुत्तो''ति आह। **तिपिटकचूळाभयत्थेरो** पनाह — ''समापित्तया विक्खम्भनविमोक्खेन एकवारं विमुत्तो मग्गेन समुच्छेदविमोक्खेन एकवारं विमुत्तोति उभतोभागविमुत्तो''ति। इमे पन तयोपि थेरा पण्डिता, 'तिण्णम्पि वादे कारणं दिस्सती'ति तिण्णम्पि वादं तन्तिं कत्वा ठपियस्।

सङ्खेपतो पन अरूपसमापत्तिया रूपकायतो विमृत्तो, मग्गेन नामकायतो विमृत्तोति उभोहि भागेहि विमृत्तत्ता उभतोभागविमृत्तो। सो चतुन्नं अरूपसमापत्तीनं एकेकतो वृड्डाय सङ्खारे सम्मिसत्वा अरहत्तं पत्तानं चतुन्नं, निरोधा वृड्डाय अरहत्तं पत्तस्स अनागामिनो च वसेन पञ्चिवधो होति। तत्थ पुरिमा चत्तारो समापित्तसीसं निरोधं न समापज्जन्तीति परियायेन उभतोभागिवमृत्ता नाम। अड्डसमापित्तलाभी अनागामी तं समापिज्जित्वा ततो वृड्डाय विपस्सनं वङ्केत्वा अरहत्तं पत्तोति निप्परियायेन उभतोभागिवमृत्तसेट्ठो नाम। ननु च अरूपावचरज्झानिम्प उपेक्खाचित्तेकग्गताहि दुविङ्गकं रूपावचरचतुत्थज्झानिम्प, तस्मा तिम्प पद्घानं कत्वा अरहत्तं पत्तेन उभतोभागिवमृत्तेन भवितब्बन्ति? न भवितब्बं। कस्मा? रूपकायतो अविमृत्तत्ता। तिन्दि किलेसकायतोव विमृत्तं, न रूपकायतो; तस्मा ततो वृड्डाय अरहत्तं पत्तो उभतोभागिवमृत्तो नाम न होति। अरूपावचरं पन नामकायतो च विमृत्तं रूपकायतो चिति तदेव पादकं कत्वा अरहत्तं पत्तो उभतोभागिवमृत्तो होतीति वेदितब्बो।

- २५. पञ्जाविमुत्तनिद्देसे पञ्जाय विमुत्तोति **पञ्जाविमुत्तो**। सो सुक्खविपस्सको चतूहि झानेहि वुड्डाय अरहत्तं पत्ता चत्तारो चाति पञ्चविधो होति। एतेसु हि एकोपि अड्डविमोक्खलाभी न होति। तेनेव **न हेव खो अड्ड विमोक्खे**तिआदिमाह। अरूपावचरज्झानेसु पन एकस्मिं सति उभतोभागविमुत्तोयेव नाम होतीति।
- **२६**. कायसिक्खिनिद्देसे **एकच्चे आसवा**ति हेड्रिममग्गत्तयवज्झा। **अयं वुच्चती**ति अयं एवरूपो पुग्गलो **कायसक्खी**ति वुच्चित। सो हि फुट्टन्तं सिच्छिकरोतीति कायसक्खी। झानफरसं पठमं फुसति, पच्छा निरोधं निब्बानं सिच्छिकरोतीतिपि कायसक्खी। सो सोतापत्तिफलट्ठं आदिं कत्वा याव अरहत्तमग्गट्ठा छिब्बिधो होति।
- २७. दिड्ठिप्पत्तिनिद्देसे इदं दुक्खन्ति इदं दुक्खं, एत्तकं दुक्खं, न इतो उद्धं दुक्खं। दुक्खसमुदयादीसुिए एसेव नयो। यथाभूतं पजानातीित ठपेत्वा तण्हं पञ्चपादानक्खन्धे 'दुक्खसच्चं'न्ति याथावसरसतो पजानाति। तण्हा पन दुक्खं जनेति निब्बत्तेति, पभावेति, ततो तं दुक्खं समुदेति; तस्मा नं अयं 'दुक्खसमुदयों'ति यथाभूतं पजानाति। यस्मा पन इदं दुक्खञ्च समुदयो च निब्बानं पत्वा निरुञ्झन्ति वूपसम्मन्ति अप्पवित्तं गच्छन्ति; तस्मा नं 'अयं दुक्खनिरोधों'ति यथाभूतं पजानाति। अरियो पन अडुङ्गिको मग्गो, तं दुक्खनिरोधों गच्छिति; तेन तं 'अयं दुक्खिनरोधगामिनी पिटपदा'ति यथाभूतं पजानाति। एत्तावता नानाक्खणे सच्चववत्थानं दस्सितं। इदानि एकक्खणे दस्सेतुं तथागतप्पवेदितातिआदिमाह। तत्थ तथागतप्पवेदिताति महाबोधिमण्डे निसीदत्वा तथागतेन पिटिवद्धा विदित्ता पाकटीकता। धम्माति चतुसच्चधम्मा। वोदिद्वा होन्तीित सुदिद्वा होन्ति। वोचिरिताति सुचरिता। तेसु अनेन पञ्जा सुडु चरापिता होतीित अत्थो। अयं वुच्चतीित अयं एवरूपो पुग्गलो दिद्विपत्तोति वुच्चित। अयिक् दिट्ठन्तं पत्तो। ''दुक्खा सङ्खारा, सुखो निरोधो''ति जाणं होति। दिट्ठं विदितं सच्छिकतं पिस्सितं पञ्जायाित दिट्ठण्यत्तो। अयिक्खे विय छब्बिधोव होति।
- **२८**. सद्धाविमुत्तिनिद्देसे **नो च खो यथा दिट्टिप्पत्तस्सा**ति यथा दिट्टिप्पत्तस्स आसवा परिक्खीणा, न एवं सद्धाविमुत्तस्साति अत्थो। किं पन नेसं किलेसप्पहाने नानत्तं अत्थीति? नित्थि। अथ कस्मा सद्धाविमुत्तो दिट्टिप्पत्तं न पापुणातीति? आगमनीयनानत्तेन। दिट्टिप्पतो हि आगमनिस्ह किलेसे विक्खम्भेन्तो अप्पदुक्खेन अप्पकित्तरेन अिकलमन्तोव विक्खम्भेतुं सक्कोति। सद्धाविमुत्तो पन दुक्खेन किलिसरेन किलमन्तो हुत्वा विक्खम्भेतुं सक्कोति, तस्मा दिट्टिप्पत्तं न पापुणाति। अपिच नेसं पञ्जायिप नानत्तं अत्थियेव। दिट्टिप्पत्तस्स हि उपिर तिण्णं मग्गानं विपस्सनाञाणं तिक्खं सूरं पसन्नं हुत्वा वहित, तस्मापि सो दिट्टिप्पत्तं न पापुणाति।

यथा हि द्वीसु तरुणेसु सिप्पं दस्सेन्तेसु एकस्स हत्थे तिखिणो असि, एकस्स कुण्ठो। तिखिणेन असिना कदली छिज्जमाना सद्दं न करोति। कुण्ठेन असिना छिज्जमाना 'कटकटा'ित सद्दं करोित। तत्थ तिखिणेन असिना सद्दं अकरोन्तिया एव कदिलया छेदनं विय दिट्ठिप्पत्तस्स तिण्णं मग्गानं विपस्सनाञाणस्स तिखिणसूरविप्पसन्नभावो। कुण्ठेन असिना सद्दं करोन्तियापि कदिलया छेदनं विय सद्धाविमुत्तस्स तिण्णं मग्गानं विपस्सनाञाणस्स अतिखिणअसूरअप्पसन्नभावो वेदितब्बो। इमं पन नयं 'नो'ित पटिक्खिपित्वा, आगमनीयनानत्तेनेव सद्धाविमुत्तो दिट्ठिप्पत्तं न पापुणातीित सन्निट्ठानं कतं।

आगमडुकथासु पन वृत्तं — ''एतेसु हि सद्धाविमुत्तस्स पुब्बभागमग्गक्खणे सद्दहन्तस्स विय ओकप्पेन्तस्स विय अधिमुच्चन्तस्स विय च किलेसक्खयो होति।

दिट्ठिप्पत्तस्स पुब्बभागमग्गक्खणे किलेसच्छेदकञाणं अदन्धं तिखिणं सूरं हुत्वा वहति। तस्मा यथा नाम अतिखिणेन असिना कदिलं छिन्दन्तस्स छिन्नट्ठानं न मट्ठं होति, असि न सीघं वहति, सद्दो सुय्यति, बलवतरो वायामो कातब्बो होति; एवरूपा सद्धाविमुत्तस्स पुब्बभागमग्गभावना। यथा पन सुनिसितेनेव असिना कदिलं छिन्दन्तस्स छिन्नट्ठानं मट्ठं होति, असि सीघं वहति, सद्दो न सुय्यति, बलववायामिकच्चं न होति; एवरूपा दिट्ठिप्पत्तस्स पुब्बभागमग्गभावना वेदितब्बा ति। अयं वुच्चतीति अयं एवरूपो पुग्गलो सद्धाविमुत्तोति वुच्चति। अयर्ञ्हि सद्दहन्तो विमुत्तोति सद्धाविमुत्तो। अयिम्पि कायसक्खी विय छब्बिधोव होति।

- **२९.** धम्मानुसारीनिद्देसे **पटिपन्नस्सा**ति इमिना सोतापत्तिमग्गडो दिस्सितो। **अधिमत्त**न्ति बलवं। पञ्जं वाहेतीति **पञ्जावाही**। पञ्जा इमं पुग्गलं वहतीति पञ्जावाहीतिपि वृत्तं होति। **पञ्जापुब्बङ्गम**न्ति पञ्जं पुरेचारिकं कत्वा। **अयं वृच्चती**ति अयं एवरूपो पुग्गलो **धम्मानुसारी**ति वृच्चिति। सो हि पञ्जासङ्खातेन धम्मेन सरित अनुस्सरतीति धम्मानुसारी। सोतापत्तिमग्गडस्सेवेतं नामं। फले पन पत्ते दिट्टिप्पत्तो नाम होति।
- **३०**. सद्धानुसारीनिद्देसेपि सद्धं वाहेतीति **सद्धावाही**। सद्धा इमं पुग्गलं वहतीति सद्धावाहीतिपि वृत्तमेव। सद्धापुब्बङ्गमित सद्धं पुरेचारिकं कत्वा। अयं वृच्यतीति अयं एवरूपो पुग्गलो सद्धानुसारीत वृच्यति। सो हि सद्धाय सरित। अनुस्सरतीति सद्धानुसारी। सोतापत्तिमग्गष्टस्सेवेतं नामं। फले पन पत्ते सद्धाविमुत्तो नाम होति। लोकुत्तरधम्मव्हि निब्बत्तेन्तानं द्वे धुरानि नाम, द्वे अभिनिवेसा नाम। द्वे सीसानि नाम। तत्थ सद्धाधुरं पञ्जाधुरित्त द्वे धुरानि नाम। एको पन भिक्खु समथाभिनिवेसेन अभिनिविसित, एको विपरसनाभिनिवेसेनाति इमे द्वे अभिनिवेसा नाम। एको च मत्थकं पापुणन्तो उभतोभागविमुत्तो होति, एको पञ्जाविमुत्तोति इमानि द्वे सीसानि नाम। ये केचि हि लोकुत्तरधम्मं निब्बत्तेन्ति, सब्बे ते इमे द्वे धम्मे धुरं कत्वा इमेसु द्वीसु ठानेसु अभिनिविसित्वा इमेहि द्वीहि ठानेहि विमुच्चन्ति। तेसु यो भिक्खु अट्ठसमापित्तलाभी पञ्जं धुरं कत्वा समथवसेन अभिनिविद्वो अञ्जतरं अरूपसमापित्तं पदद्वानं कत्वा विपस्सनं पट्टपेत्वा अरहत्तं पापुणाति, सो सोतापित्तमग्गक्खणे धम्मानुसारी नाम। परतो पन छसु ठानेसु कायसक्खी नाम। अरहत्तफले पत्ते उभतोभागविमुत्तो नाम।

अपरो पञ्जमेव धुरं कत्वा विपस्सनावसेन अभिनिविद्ठो सुद्धसङ्खारे वा रूपावचरज्झानेसु वा अञ्जतरं सम्मिसत्वा अरहत्तं पापुणाति, अयिप सोतापित्तमग्गक्खणेयेव धम्मानुसारी नाम। परतो पन छसु ठानेसु दिड्डिप्पत्तो नाम। अरहत्ते पत्ते पञ्जाविमुत्तो नाम। इध द्वे नामानि अपुब्बानि, तानि पुरिमेहि सिद्धं पञ्च होन्ति। अपरो अट्ठसमापित्तलाभी सद्धं धुरं कत्वा समाधिवसेन अभिनिविट्ठो अञ्जतरं अरूपसमापित्तं पद्दुानं कत्वा विपस्सनं पट्टपेत्वा अरहत्तं पापुणाति — अयं सोतापित्तमग्गक्खणे सद्धानुसारी नाम। परतो छसु ठानेसु कायसक्खीयेव नाम। अरहत्ते पत्ते उभतोभागविमुत्तोयेव नाम। इध एकमेव नामं अपुब्बं। तेन सिद्धं पुरिमानि पञ्च छ होन्ति। अपरो सद्धमेव धुरं कत्वा विपस्सनावसेन अभिनिविट्ठो सुद्धसङ्खारे वा रूपावचरज्झानेसु वा अञ्जतरं सम्मिसत्वा अरहत्तं पापुणाति। अयिष्प सोतापित्तमग्गक्खणे सद्धानुसारी नाम। परतो छसु ठानेसु सद्धाविमुत्तो नाम। अरहत्ते पत्ते पञ्जाविमुत्तो नाम। इधापि एकमेव नामं अपुब्बं। तेन सिद्धं पुरिमानि छ सत्त होन्ति। इमे सत्त पुग्गला लोके अग्गदिक्खणेय्या नामाति।

**३१**. सत्तक्खत्तुपरमिनद्देसे — **सत्तक्खत्तु**न्ति सत्तवारे। सत्तक्खत्तुपरमा भवूपपत्ति अत्तभावग्गहणं अस्स, ततो परं अट्टमं भवं नादियतीति **सत्तक्खत्तुपरमो। सोतापन्नो** होतीति एत्थ सोतोति अरियमग्गो, तेन समन्नागतो सोतापन्नो नाम। यथाह —

''सोतो सोतोति हिदं, सारिपुत्त, वुच्चिति। कतमो नु खो, सारिपुत्त, सोतोति? अयमेव हि, भन्ते, अरियो अट्टिङ्गिको मग्गो सोतो, सेय्यथिदं — सम्मादिद्वि...पे॰... सम्मासमाधीति। सोतापन्नो सोतापन्नोति, हिदं, सारिपुत्त, बुच्चिति। कतमो नु खो, सारिपुत्त, सोतापन्नोति? यो हि, भन्ते, इमिना अरियेन अट्टिङ्गिकेन मग्गेन समन्नागतो अयं बुच्चिति सोतापन्नो, स्वायं आयस्मा एवंनामो एवंगोत्तो इति वा''ति (सं॰ नि॰ ५.१००१)।

एवं मग्गक्खणेपि सोतापन्नो नाम होति। इध पन मग्गेन फलस्स नामं दिन्नन्ति फलक्खणे सोतापन्नो अधिप्पेतो।

अविनिपातधम्मोति विनिपातसङ्खातं अपायं उपपत्तिवसेन अनागमनसभावो। नियतोति मग्गनियामेन नियतो। सम्बोधिपरायणोति बुज्झनकभावपरायणो। सो हि पिटलद्धमग्गेन बुज्झतीति सम्बोधिपरायणो। उपिर तीहि मग्गेहि अवस्सं बुज्झिस्सतीति सम्बोधिपरायणो। देवे च मनुस्से चाित देवलोकञ्च मनुस्सलोकञ्च। सन्धावित्वा संसिरत्वाित पटिसन्धिवसेन अपरापरं गन्त्वा। दुक्खस्सन्तं करोतीित वट्टदुक्खस्स परियन्तं परिवटुमं करोति। अयं वुच्चतीित अयं एवरूपो पुग्गलो सत्तक्खत्तुपरमो नाम वुच्चति। अयं पन कालेन देवलोकस्स कालेन मनुस्सलोकस्स वसेन मिस्सकभवेन कथितोित वेदितब्बो।

- **३२**. कोलंकोलिनिद्देसे कुलतो कुलं गच्छतीति **कोलंकोलो**। सोतापित्तफलसच्छिकिरियतो हि पट्टाय नीचे कुले उपपित्त नाम नित्थ, महाभोगकुलेसुयेव निब्बत्ततीति अत्थो। द्वे **वा तीणि वा कुलानी**ति देवमनुस्सवसेन द्वे वा तयो वा भवे। इति अयिप्प मिस्सकभवेनेव कथितो। देसनामत्तमेव चेतं 'द्वे वा तीणि वा'ति। याव छट्टभवा संसरन्तोपि पन कोलंकोलोव होति।
- **३३**. एकबीजिनिद्देसे खन्थबीजं नाम कथितं। यस्स हि सोतापन्नस्स एकंयेव खन्थबीजं अत्थि, एकं अत्तभावग्गहणं, सो **एकबीजी** नाम। **मानुसकं भव**न्ति इदं पनेत्थ देसनामत्तमेव। देवभवं निब्बत्तेतीतिपि पन वत्तुं वट्टतियेव। भगवता गहितनामवसेनेव चेतानि एतेसं नामानि। एतकं ठानं गतो सत्तकखत्तुपरमो नाम होति, एत्तकं कोलंकोलो, एत्तकं एकबीजीति भगवता एतेसं नामं गहितं। नियमतो पन अयं सत्तकखत्तुपरमो, अयं कोलंकोलो, अयं एकबीजीति नित्थि।

को पन तेसं एतं पभेदं नियमेतीित? केचि ताव थेरा 'पुब्बहेतु नियमेती'ति वदन्ति, केचि 'पठममग्गो', केचि 'उपरि तयो मग्गा', केचि 'तिण्णं मग्गानं विपस्सना'ति। तत्थ 'पुब्बहेतु नियमेती'ति वादे 'पठममग्गस्स उपनिस्सयो कतो नाम होति, उपरि तयो मग्गा निरुपनिस्सया उप्पन्ना'ति वचनं आपज्जित। 'पठममग्गो नियमेती'ति वादे उपरि तिण्णं मग्गानं निरत्थकता आपज्जित। 'उपरि तयो मग्गा नियमेन्ती'ति वादे 'अडुममग्गे अनुप्पन्नेयेव उपरि तयो मग्गा उप्पन्ना'ति आपज्जित। 'तिण्णं मग्गानं विपस्सना नियमेती'ति वादो पन युज्जित। सचे हि उपरि तिण्णं मग्गानं विपस्सना बलवती होति, एकबीजी नाम होति; ततो मन्दतराय कोलंकोलो; ततो मन्दतराय सत्तक्खनुपरमोति।

एकच्चो हि सोतापन्नो वट्टज्झासयो होति, वट्टाभिरतो, पुनप्पुनं वट्टस्मियेव विचरति सन्दिस्सित। अनाथिपिण्डिको सेट्ठि, विसाखा उपासिका, चूळरथमहारथा देवपुत्ता, अनेकवण्णो देवपुत्तो, सक्को देवराजा, नागदत्तो देवपुत्तोति इमे हि एत्तका जना वट्टज्झासया वट्टाभिरता आदितो पट्टाय छ देवलोके सोधेत्वा अकिनट्ठे ठत्वा परिनिब्बायिस्सिन्ति, इमे इध न गहिता। न केवलञ्चिमे; योपि मनुस्सेसुयेव सत्तक्खत्तुं संसरित्वा अरहत्तं पापुणाति, योपि देवलोके निब्बत्तो देवेसुयेव सत्तक्खत्तुं अपरापरं संसरित्वा अरहत्तं पापुणाति, इमेपि इथ न गहिता। मिस्सकभववसेनेव पनेत्थ सत्तक्खत्तुपरमकोलंकोला मानुसकभविनब्बत्तकोयेव च एकबीजी गहितोति वेदितब्बो। तत्थ एकेको दुक्खापटिपदादिवसेन चतुब्बिथभावं आपज्जित। सद्धाथुरेनेव चत्तारो सत्तक्खत्तुपरमा, चत्तारो कोलंकोला, चत्तारो एकबीजिनोति द्वादस होन्ति। सचे पञ्जाय सक्का निब्बत्तेतुं, 'अहं लोकुत्तरं थम्मं निब्बत्तेस्सामी'ति एवं पञ्जं थुरं कत्वा सत्तकखत्तुपरमादिभावं पत्तापि पटिपदावसेन द्वादसेवाति इमे चतुवीसित सोतापन्ना इहट्ठकिनज्झानिकवसेनेव इमिस्मं ठाने कथिताति वेदितब्बा।

- ३४. सकदागामिनिद्देसे पटिसन्धिवसेन सिकं आगच्छतीति **सकदागामी। सिकदेवा**ति एकवारंयेव। इमं लोकं आगन्त्वाति इमिना पञ्चसु सकदागामीसु चत्तारो वज्जेत्वा एकोव गिहतो। एकच्चो हि इध सकदागामिफलं पत्वा इधेव पिरिनिब्बायित, एकच्चो इध पत्वा देवलोके पिरिनिब्बायित, एकच्चो देवलोके पत्वा तत्थेव पिरिनिब्बायित, एकच्चो देवलोके पत्वा देवलोके पत्वा तत्थेव पिरिनिब्बायित एकच्चो देवलोके पत्वा इधूपपिज्जित्वा पिरिनिब्बायित अयं एकोव इध गहितोति वेदितब्बो। सेसमेत्थ यं वत्तब्बं सिया तं सब्बं हेट्ठा धम्मसङ्गहट्ठकथायं लोकुत्तरकुसलिनद्देसे वृत्तमेव। इमस्स पन सकदागामिनो एकबीजिना सिद्धं किं नानाकरणिन्ति? एकबीजिस्स एकाव पटिसन्धि, सकदागामिस्स द्वे पटिसन्धियो इदं नेसं नानाकरणिन्ति।
- ३५. अनागामिनिद्देसे ओरम्भागियानं संयोजनानित ओरं वृच्चित कामधातु। यस्स इमानि पञ्च बन्धनानि अप्पहीनानि होन्ति, सो भवग्गे निब्बत्तोपि गिलितबिळसो मच्छो विय दीघसुत्तकेन पादे बद्धकाको विय तेहि बन्धनेहि आकड्डियमानो कामधातुयंयेव पवत्ततीति पञ्च बन्धनानि ओरम्भागियानीति वृच्चन्ति। हेट्ठाभागियानि हेट्ठाकोट्ठासिकानीति अत्थो। परिक्खयाित तेसं बन्धनानं परिक्खयेन। ओपपातिकोति उपपातयोनिको। इमिनास्स गब्धसेय्या पटिक्खिता। तत्थ परिनिब्बायीित तत्थ सुद्धावासलोके परिनिब्बायिता। अनावित्तधम्मो तस्मा लोकाित पटिसन्धिग्गहणवसेन तस्मा लोका इध अनावत्तनसभावो। बुद्धदस्सनधेरदस्सनधम्मस्सवनानं पनत्थायस्स आगमनं अनिवारितं। अयं वृच्चतीित अयं एवंविधो पुग्गलो पटिसन्धिवसेन पुन अनागमनतो अनागामी नाम वृच्चित।
- **३६.** अन्तरापरिनिब्बायिनिद्देसे **उपपन्नं वा समनन्तरा**ति उपपन्नसमनन्तरा वा हुत्वा। **अप्पत्तं वा वेमज्झं आयुप्पमाणं** त्वेमज्झं अप्पत्तं वा हुत्वा अरियमग्गं सञ्जनेतीति अत्थो। वासद्दिवकप्पतो पन वेमज्झं पत्तन्तिपि अत्थो वेदितब्बो। एवं तयो अन्तरापरिनिब्बायिनो सिद्धा होन्ति। **उपरिट्ठिमानं संयोजनान**ित्त उपरि पञ्चन्नं उद्धम्भागियसंयोजनानं अट्ठन्नं वा किलेसानं। **पहानाया**ति एतेसं पजहनत्थाय मग्गं सञ्जनेति। अयं वुच्चतीति अयं एवरूपो पुग्गलो आयुवेमज्झस्स अन्तरायेव परिनिब्बायनतो अन्तरापरिनिब्बायीति वृच्चति।
- **३७.** उपहच्चपरिनिब्बायिनिद्देसे **अतिक्किमत्वा वेमज्झं आयुप्पमाणि**न्त आयुप्पमाणं वेमज्झं अतिक्किमत्वा। **उपहच्च वा कालिकिरिय**न्ति उपगन्त्वा कालिकिरियं। आयुक्खयस्स आसन्ने उत्वाति अत्थो। अयं वु**च्चती**ति अयं एवरूपो पुग्गलो अविहेसु ताव कप्पसहस्सप्पमाणस्स आयुनो पञ्चकप्पसतसङ्खातं वेमज्झं अतिक्किमत्वा छट्ठे वा कप्पसते सत्तमट्टमनवमानं वा अञ्जतरस्मिं दसमेयेव वा कप्पसते उत्वा अरहत्तं पत्वा किलेसपरिनिब्बानेन परिनिब्बायनतो **उपहच्चपरिनिब्बायी**ति वृच्चित।
- **३८**. असङ्घारससङ्घारपरिनिब्बायिनिद्देसेसु असङ्घारेन अप्पदुक्खेन अधिमत्तपयोगं अकत्वाव किलेसपरिनिब्बानेन परिनिब्बानधम्मोति **असङ्घारपरिनिब्बायी**। ससङ्घारेन दुक्खेन किसरेन अधिमत्तपयोगं कत्वाव किलेसपरिनिब्बानेन परिनिब्बायनधम्मोति **ससङ्घारपरिनिब्बायी**।
- ४०. उद्धंसोतिनदेसे उद्धं वाहिभावेन उद्धमस्स तण्हासोतं वट्टसोतं वाति **उद्धंसोतो**। उद्धं वा गन्त्वा पटिलभितब्बतो उद्धमस्स मग्गसोतिन्त उद्धंसोतो। अकिनट्ठं गच्छतीित अकिनट्ठगमी। अविहा चुतो अतप्पं गच्छतीितआदीसु अविहे कप्पसहस्सं वसन्तो अरहत्तं पत्तुं असक्कुणित्वा अतप्पं गच्छति। तत्रापि द्वे कप्पसहस्सानि वसन्तो अरहत्तं पत्तुं असक्कुणित्वा सुदस्सं गच्छति। तत्रापि चत्तारि कप्पसहस्सानि वसन्तो अरहत्तं पत्तुं असक्कुणित्वा अकिनट्ठं गच्छति। तत्रापि चत्तातो अरियमग्गं सञ्जनेतीित अत्थो।

इमेसं पन अनागामीनं पभेदजाननत्थं उद्धंसोतो अकिनहुगामीचतुक्कं वेदितब्बं। तत्थ यो अविहतो पट्टाय चत्तारो देवलोके सोधेत्वा अकिनहुं गन्त्वा पिरिनिब्बायित अयं उद्धंसोतो अकिनहुगामी नाम। यो पन हेट्ठा तयो देवलोके सोधेत्वा सुदस्सीदेवलोके ठत्वा पिरिनिब्बायित — अयं उद्धंसोतो, न अकिनहुगामी नाम। यो पन हेट्ठा चतूसु देवलोकेसु तत्थ तत्थेव पिरिनिब्बायित, अयं न उद्धंसोतो, न अकिनहुगामी नाम। यो पन हेट्ठा चतूसु देवलोकेसु तत्थ तत्थेव पिरिनिब्बायित, अयं न उद्धंसोतो, न अकिनहुगामी नाम।ति। एवमेते अद्भचत्तालीस अनागामिनो होन्ति।

कथं? अविहे ताव तयो अन्तरापरिनिब्बायिनो, एको उपहच्चपरिनिब्बायी, एको उद्धंसोतो ते असङ्घारपरिनिब्बायिनो पञ्च, ससङ्घारपरिनिब्बायिनो पञ्चाति दस होन्ति । तथा अतप्पासुदस्सासुदस्सीसूति चत्तारो दसका चत्तालीसं। अकनिट्ठे पन उद्धंसोतो नित्थि। तयो पन अन्तरापरिनिब्बायिनो, एको उपहच्चपरिनिब्बायी। ते असङ्घारपरिनिब्बायिनो चत्तारो, ससङ्घारपरिनिब्बायिनो चत्तारोति अट्ठ। एवं अट्ठचत्तालीसं होन्ति।

ते सब्बेपि पपटिकोपमाय दीपिता — दिवसं सन्तत्तानम्पि हि आरकण्टकिवण्फिलिकनखच्छेदनानं अयोमुखे हञ्जमाने पपटिका उप्पञ्जित्वाव निब्बायित — एवरूपो पठमो अन्तरापिरिनब्बायी वेदितब्बो। कस्मा? उप्पन्नसमनन्तराव किलेसपिरिनब्बानेन पिरिनब्बायनतो। ततो महन्ततरे अयोमुखे हञ्जमाने पपिटका आकासं उल्लिङ्घित्वा निब्बायित — एवरूपो दुतियो अन्तरापिरिनब्बायी दुडब्बो। कस्मा? वेमज्झं अप्पत्वा पिरिनिब्बायनतो। ततो महन्ततरे अयोमुखे हञ्जमाने पपिटका आकासं उल्लिङ्घित्वा निवत्तमाना पथिवयं अनुपहच्चतला हुत्वा पिरिनिब्बायित — एवरूपो तित्यो अन्तरापिरिनिब्बायी दुडब्बो। कस्मा? वेमज्झं पत्वा अनुपहच्च पिरिनिब्बायनतो। ततो महन्ततरे अयोमुखे हञ्जमाने पपिटका आकासं उल्लिङ्घित्वा पथिवयं पितत्वा उपहच्चतला हुत्वा निब्बायित — एवरूपो उपहच्चपिरिनिब्बायी वेदितब्बो। कस्मा? कालिकिरियं उपगन्त्वा आयुगितं खेपेत्वा पिरिनब्बायनतो। ततो महन्ततरे अयोमुखे हञ्जमाने पपिटिका पिरिनिब्बायनतो। ततो महन्ततरे अयोमुखे हञ्जमाने पपिटिका विपुले तिणकहपुञ्जे पितत्वा तं विपुले तिणकहपुञ्जं झापेत्वा निब्बायित — एवरूपो ससङ्घारपिरिनिब्बायी वेदितब्बो। कस्मा? सप्पयोगेन अलहुसाय गितया पिरिनिब्बायनतो। अपरा महन्तेसु तिणकहपुञ्जेसु पतित, तत्थ महन्तेसु तिणकहपुञ्जेसु झायमानेसु वीतिच्चितङ्गारो वा जाला वा उप्पतित्वा कम्मारसालं झापेत्वा गामिनगमनगररहं झापेत्वा समुद्दन्तं पत्वा निब्बायित — एवरूपो उद्धंसोतो अकिनदुग्गमी दुडब्बो। कस्मा? अनेकभवबीजिवप्फारं फुस्स फुस्स ब्र्यन्तीकत्वा पिरिनिब्बायनतो। यस्मा पन आरकण्टकादिभेदं खुद्दकिम्प महन्तिम्प अयोकपालमेव, तस्मा

सुत्ते सब्बवारेसु अयोकपालन्त्वेव वृत्तं (अ॰ नि॰ ७.५५)। यथाह —

"इध, भिक्खवे, भिक्खु एवं पटिपन्नो होति — 'नो चस्स, नो च मे सिया, न भिवस्सित, न मे भिवस्सित, यदित्थ यं भूतं, तं पजहामीं" ति उपेक्खं पटिलभित। सो भवे न रज्जित, सम्भवे न रज्जित, अत्थुत्तरि पदं सन्तं सम्मप्पञ्जाय पस्सित। तञ्च ख्वस्स पदं न सब्बेन सब्बं सिच्छिकतं होति। तस्स न सब्बेन सब्बं मानानुसयो पहीनो होति, न सब्बेन सब्बं भवरागानुसयो पहीनो होति, न सब्बेन सब्बं अविज्जानुसयो पहीनो होति। सो पञ्चन्नं ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया अन्तरापरिनिब्बायी होति। सेय्यथापि, भिक्खवे, दिवसं सन्तत्ते अयोकपाले हञ्जमाने पपिटका निब्बित्तत्वा निब्बिययः एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्खु एवं पटिपन्नो होति — नो चस्स...पे०... अन्तरापरिनिब्बायी होति।

''इध पन, भिक्खवे, भिक्खु एवं पटिपन्नो होति — नो चस्स…पे॰… अन्तरापरिनिब्बायी होति। सेय्यथापि, भिक्खवे, दिवसं सन्तत्ते अयोकपाले हञ्जमाने पपटिका निब्बत्तित्वा उप्पतित्वा निब्बायेय्यः एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्खु एवं पटिपन्नो होति — नो चस्स…पे॰… अन्तरापरिनिब्बायी होति।

''इध पन, भिक्खवे, भिक्खु एवं पटिपन्नो होति — नो चस्स...पे॰... अन्तरापरिनिब्बायी होति। सेय्यथापि, भिक्खवे, दिवसं सन्तत्ते अयोकपाले हञ्जमाने पपटिका निब्बत्तित्वा उप्पतित्वा अनुपहच्च तलं निब्बायेय्य; एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्खु एवं पटिपन्नो होति — नो चस्स...पे॰... अन्तरापरिनिब्बायी होति।

''इध पन, भिक्खवे, भिक्खु एवं पटिपन्नो होति — नो चस्स...पे॰... उपहच्चपरिनिब्बायी होति। सेय्यथापि, भिक्खवे, दिवसं सन्तत्ते अयोकपाले हञ्जमाने पपटिका निब्बत्तित्वा उप्पतित्वा उपहच्च तलं निब्बायेय्य; एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्खु एवं पटिपन्नो होति — नो चस्स...पे॰... उपहच्चपरिनिब्बायी होति।

"इध पन, भिक्खवे, भिक्खु एवं पटिपन्नो होति — नो चस्स...पे०... परिक्खया असङ्खारपरिनिब्बायी होति। सेय्यथापि, भिक्खवे, दिवसं सन्तत्ते अयोकपाले हञ्जमाने पपटिका निब्बत्तित्वा उप्पतित्वा परित्ते तिणपुञ्जे वा कट्ठपुञ्जे वा निपतेय्य, सा तत्थ अग्गिम्पि जनेय्य, धूमिम्प जनेय्य, अग्गिम्पि जनेत्वा धूमिम्प जनेत्वा तमेव परित्तं तिणपुञ्जं वा कट्ठपुञ्जं वा परियादियित्वा अनाहारा निब्बायेय्य; एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्खु एवं पटिपन्नो होति — नो चस्स...पे०... परिक्खया असङ्खारपरिनिब्बायी होति।

"इध पन, भिक्खवे, भिक्खु एवं पटिपन्नो होति — नो चरस...पे॰... ससङ्खारपरिनिब्बायी होति। सेय्यथापि, भिक्खवे, दिवसं सन्तत्ते अयोकपाले हञ्जमाने पपटिका निब्बत्तित्वा उप्पतित्वा विपुले तिणपुञ्जे वा कट्ठपुञ्जे वा निपतेय्य, सा तत्थ अग्गिम्पि जनेय्य...पे॰... तमेव विपुले तिणपुञ्जे वा कट्ठपुञ्जे वा परियादियित्वा अनाहारा निब्बायेय्य: एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्ख एवं पटिपन्नो होति — नो चस्स...पे॰... ससङ्खारपरिनिब्बायी होति।

"इध पन, भिक्खवे, भिक्खु एवं पटिपन्नो होति — नो चस्स...पे०... परिक्खया उद्धंसोतो होति अकिनहुगामी। सेय्यथापि, भिक्खवे, दिवसं सन्तत्ते अयोकपाले हञ्जमाने पपिटका निब्बत्तित्वा उप्पतित्वा महन्ते तिणपुञ्जे वा कट्ठपुञ्जे वा निपतेय्य, सा तत्थ अग्गिम्पि जनेय्य...पे०... तमेव महन्तं तिणपुञ्जं वा कट्ठपुञ्जं वा परियादियित्वा गच्छिम्प दहेय्य, दायम्पि दहेय्य, गच्छिम्प दहित्वा दायम्पि दहित्वा हरितन्तं वा पथन्तं वा सेलन्तं वा उदकन्तं वा रमणीयं वा भूमिभागं आगम्म अनाहारा निब्बायेय्य; एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्खु एवं पटिपन्नो होति — नो चस्स...पे०... परिक्खया उद्धंसोतो होति अकिनिट्ठगामी"ति (अ० नि० ७.५५)।

४१-४४. सोतापत्तिफलसच्छिकिरियाय पटिपन्नादिनिद्देसा उत्तानत्थाव। अयं वृच्चित पुग्गलो अरहाति एत्थ पन द्वादस अरहन्तो वेदितब्बा। कथं? तयो हि विमोक्खा — सुञ्जतो, अनिमित्तो, अप्पणिहितोति। तत्थ सुञ्जतिवमोक्खेन विमुत्तखीणासवो पटिपदावसेन चतुब्बिधो होति; तथा अनिमित्तअप्पणिहितविमोक्खेहीति — एवं द्वादस अरहन्तो वेदितब्बा। इति इमे द्वादस अरहन्तो विय द्वादसेव सकदागामिनो, चतुवीसित सोतापन्ना, अट्टचत्तालीस अनागामिनोति एत्तका पुग्गला इतो मुच्चित्वा बहिद्धा नृप्पज्जन्ति, इमिस्मञ्जेव सब्बञ्जुबुद्धसासने उप्पज्जन्तीत।

#### एककनिद्देसवण्णना।

#### २. दुकनिद्देसवण्णना

- **४५**. दुकिनद्देसे **कोधनो**ति कुज्झनसीलो महाकोधो। एवं पुग्गलं पुच्छित्वापि धम्मेन पुग्गलं दस्सेतुं **तत्थ कतमो कोधो**तिआदिमाह। **उपनाही**निद्देसादीसुपि एसेव नयो। कोधो कुज्झनातिआदीनि हेट्ठा वुत्तत्थानेव। तथा उपनाहीनिद्देसादीसु **पुब्बकालं कोधो**तिआदीनि। अयं कोधो अप्पहीनोति अयं एत्तको कोधो विक्खम्भनप्पहानेन वा तदङ्गप्पहानेन वा समुच्छेदप्पहानेन वा अप्पहीनो। परतो **उपनाहा**दीसुपि एसेव नयो।
  - **५३**. अहिरिकनिद्देसादीस् **इमिना अहिरिकेना**ति इमिना एवंपकारेन अहिरिकधम्मेन समन्नागतो। **इमिना अनोत्तप्पेना**तिआदीसुपि एसेव नयो।
- ६३. अज्झत्तसंयोजनोति अज्झत्तबन्धनो। **बहिद्धासंयोजनो**ति बहिद्धाबन्धनो। ते उभोपि वच्छकसालूपमाय दीपेतब्बा। वच्छकसालाय हि अन्तो बद्धो अन्तोयेव सियतवच्छको विय इधहुकसोतापन्नसकदागामिनो। तेसिन्हि बन्धनिम्प इधेव, सयिम्प इधेव। अन्तो बद्धो पन बिह सियतवच्छको विय रूपारूपभवे सोतापन्नसकदागामिनो। तेसिन्हि बन्धनमेव इध, सयं पन ब्रह्मलोके ठिता। बिह बद्धो बिह सियतवच्छको विय रूपारूपभवे अनागामी। तस्स हि बन्धनिम्प बिहद्धा, सयिम्प बहिद्धाव। बिह बद्धो पन अन्तोसियतवच्छको विय इधहुकअनागामी। तस्स हि बन्धने रूपारूपभवेसु, सयं पन इध ठितो।
  - **६५**. अक्कोधननिद्देसादीसु **पहीनो**ति विक्खम्भनप्पहानेन वा, तदङ्गप्पहानेन वा, समुच्छेदप्पहानेन वा पहीनो।
- **८३**. दुल्लभनिद्देसे **दुल्लभा**ति न सुलभा। **पुब्बकारी**ति पठममेव कारको। **कतवेदी**ति कतं वेदेति, विदितं पाकटं करोति। ते अगारियानगारियेहि दीपेतब्बा। अगारियेस् हि मातापितरो पुब्बकारिनो नाम। पुत्तधीतरो पन मातापितरो पटिजग्गन्ता अभिवादनादीनि तेसं कुरुमाना कतवेदिनो नाम। अनगारियेस् आचरियुपज्झाया

पुब्बकारिनो नाम। अन्तेवासिकसद्धिविहारिका आचरियुपज्झाये पटिजग्गन्ता अभिवादनादीनि तेसं कुरुमाना कतवेदिनो नाम। तेसं आविभावत्थाय उपज्झायपोसकसोणत्थेरादीनं वत्थुनि कथेतब्बानि।

अपरो नयो — परेन अकतेयेव उपकारे अत्तनि कतं उपकारं अनपेक्खित्वा कारको पुब्बकारी, सेय्यथापि मातापितरो चेव आचरियुपज्झाया च। सो दुल्लभो; सत्तानं तण्हाभिभूतत्ता। परेन कतस्स उपकारस्स अनुरूपप्पर्वित्तं अत्तनि कतं उपकारं उपकारतो जानन्तो, वेदियन्तो, कतञ्जुकतवेदी। सेय्यथापि मातापितुआचरियुपज्झायेसु सम्मा पटिपन्नो। सोपि दुल्लभो; सत्तानं अविज्जाभिभृतत्ता।

- अपिच अकारणवच्छलो पुब्बकारी, सकारणवच्छलो कतञ्जुकतवेदी। 'करिस्सिति मे'ति एवमादिकारणिनरपेक्खिकिरियो पुब्बकारी। 'करिस्सिति मे'ति एवमादिकारणसापेक्खिकिरियो कतञ्जुकतवेदी। तमोजोतिपरायणो पुब्बकारी, जोतिजोतिपरायणो कतञ्जुकतवेदी। देसेता पुब्बकारी, पिटपिज्जिता कतञ्जुकतवेदी। सदेवके लोके अरहं सम्मासम्बुद्धो पुब्बकारी, अरियसावको कतञ्जुकतवेदीति। दुकिनपातट्ठकथायं (अ० नि० अट्ठ० २.२.१२०) पन "'पुब्बकारी ति पठमं उपकारस्स कारको, 'कतञ्जुकतवेदी'ति तेन कतं जत्वा पच्छा कारको। तेसु पुब्बकारी इणं देमीति सञ्जं करोति, पच्छाकारको 'इणं जीरापेमी'ति सञ्जं करोती''ति एत्तकमेव वृत्तं।
- **८४**. दुत्तप्पयनिद्देसे **दुत्तप्पया**ति अतप्पया, न सक्का केनचि तप्पेतुं। यो हि उपड्ठाककुलं वा ञातिकुलं वा निस्साय वसमानो चीवरे जिण्णे तेहि दिन्नं चीवरं निक्खिपति, न परिभुञ्जति। पुनप्पुनं दिन्निम्प गहेत्वा निक्खिपतेव। यो च तेनेव नयेन लद्धं लद्धं विस्सज्जेति परस्स देति। पुनप्पुनं लद्धिम्प तथेव करोति। इमे द्वे पुग्गला सकटेहिपि पच्चये उपनेन्तेन तप्पेतुं न सक्काति दुत्तप्पया नाम।
- ८५. सुतप्पयनिद्देसे **न विस्सज्जेती**ति अत्तनो अकत्वा परस्स न देति। अतिरेके पन सित न निक्खिपति परस्स देति। इदं वृत्तं होति यो पन भिक्खु उपट्ठाककुला वा जाणिकुला वा जिण्णचीवरो साटकं लिभत्वा चीवरं कत्वा पिरभुञ्जित, न निक्खिपति; अग्गळं दत्वा पारुपन्तोपि पुन दिय्यमाने सहसा न पिटग्गण्हाति। यो च लद्धं लद्धं अत्तना पिरभुञ्जित, परेसं न देति। इमे द्वेपि सुखेन सक्का तप्पेतुन्ति सुतप्पया नामाति।
- **८६. आसवा**ति किलेसा। न कुक्कुच्चायितब्बं कुक्कुच्चायतीित न कुक्कुच्चायितब्बयुत्तकं कुक्कुच्चायित। सूकरमंसं लिभत्वा अच्छमंसन्ति कुक्कुच्चायित, मिगमंसं, लिभत्वा दीपिमंसिन्त कुक्कुच्चायित। काले सन्तेयेव 'कालो नत्थी'ति, अप्पवारेत्वाव 'पवारितोस्मी'ति, पत्ते रजिस्मं अपिततेयेव 'पितत'न्ति, अत्तानं उद्दिस्स मच्छमंसे अकतेयेव 'मं उद्दिस्स कत'न्ति कुक्कुच्चायित। कुक्कुच्चायितब्बं न कुक्कुच्चायित। कुक्कुच्चायित। अच्छमंसं लिभत्वा सूकरमंसिन्ति न कुक्कुच्चायित...पे०... अत्तानं उद्दिस्स मच्छमंसे कते 'मं उद्दिस्स कत'न्ति न कुक्कुच्चायित। अङ्गुत्तरहुकथायं पन '''न कुक्कुच्चायितब्बं'न्ति सङ्घभोगस्स अपटुपनं अविचारणं न कुक्कुच्चायितब्बं नाम, तं कुक्कुच्चायित। 'कुक्कुच्चायितब्बं'न्ति तस्सेव पटुपनं विचारणं, तं न कुक्कुच्चायती' ति एत्तकमेव वृत्तं। **इमेसि**न्ति इमेसं द्विन्नं पुग्गलानं सुभूमियं तिणलतादीनि विय रित्तिम्पि दिवापि आसवा वङ्गन्तियेव। सुक्कपक्खे किप्यमंसं लिभत्वा किप्यमंसन्त्वेव गण्हन्तो न कुक्कुच्चायितब्बं न कुक्कुच्चायित नामाति इमिना नयेन अत्थो वेदितब्बो।
  - ८८. हीनाधिमुत्तोति हीनज्ज्ञासयो। दुस्सीलोति निस्सीलो। पापधम्मोति लामकधम्मो।
  - **८९. पणीताधिमृत्तो**ति पणीतज्झासयो। **कल्याणधम्मो**ति भद्दकधम्मो, सूचिधम्मो, सृन्दरधम्मो।
- ९०. तित्तोति सुहितो परियोसितो। तप्पेताित अञ्जेसिम्प तित्तिकरो। पच्चेकसम्बुद्धा ये च तथागतसावकाित एत्थ पच्चेकबुद्धा नविह लोकुत्तरधम्मेहि सयं तित्ता परिपुण्णा। अञ्जे पन तप्पेतुं न सक्कोन्ति। तेसिन्हि धम्मकथाय अभिसमयो न होित। सावकानं पन धम्मकथाय अपिरमाणानिम्प देवमनुस्सानं अभिसमयो होित। एवं सन्तेषि यस्मा पन ते धम्मं देसेन्ता न अत्तनो वचनं कत्वा कथेन्ति, बुद्धानं वचनं कत्वा कथेन्ति। सोतुं निसिन्नपरिसािष 'अयं भिक्खु न अत्तना पिटिविद्धधम्मं कथेति, बुद्धानं वचनं कत्वा कथेन्ति। एवं तत्थ सम्मासम्बुद्धाव तप्पेता नाम। यथा हि 'असुकस्स नाम इदिन्चदञ्च देथा'ित रञ्जा आणत्ता किञ्चािप आनेत्वा देन्ति, अथ खो राजाव तत्थ दायको। येहिषि लद्धं होित, ते 'रञ्जा अम्हाकं ठानन्तरं दिन्नं, इस्सिरियिवभवो दिन्नो त्वेव गण्हिन्ति, न राजपुरिसेहीित। एवंसम्पदिमदं वेदितब्बं। सेसं सब्बत्थ उत्तानत्थमेवाित।

#### दुकनिद्देसवण्णना।

#### ३. तिकनिद्देसवण्णना

**९१**. तिकिनिद्देसे — **दुस्सीलो**ति निस्सीलो। **पापधम्मो**ति लामकधम्मो। सीलिविपत्तिया वा दुस्सीलो, दिड्ठिविपत्तिया पापधम्मो। कायवचीसंवरभेदेन दुस्सीलो, सेससंवरभेदेन पापधम्मो। असुद्धपयोगताय दुस्सीलो, असुद्धासयताय पापधम्मो। कुसलसीलिवरहेन दुस्सीलो; अकुसलसीलसमन्नागमेन पापधम्मो। असुचीित असुचीिह कायकम्मादीिह समन्नागतो। सङ्कस्सरसमाचारोति सङ्काय परेहि सिरतब्बसमाचारो। किञ्चिदेव असारुणं दिस्वा 'इदं इमिना कतं भिवस्सती'ति एवं परेहि आसङ्कनीयसमाचारो, अत्तनोयेव वा सङ्काय सिरतब्बसमाचारो — सासङ्कसमाचारोति अत्थो। तस्स हि दिवाद्वानादीसु सिन्निपतित्वा किञ्चिदेव मन्तयन्ते भिक्खू दिस्वा 'इमे एकतो हुत्वा मन्तेन्ति, किञ्च नु खो मया कतकम्मं जानित्वा मन्तेन्ती'ति एवं सासङ्कसमाचारो होति।

पटिच्छन्नकम्मन्तोति पटिच्छादेतब्बयुत्तकेन पापकम्मेन समन्नागतो। अस्समणो समणपटिञ्जोति अस्समणो हृत्वाव समणपितरूपकताय 'समणो अह'न्ति एवं पिटञ्जो। अब्रह्मचारि ब्रह्मचारिपटिञ्जोति अञ्जे ब्रह्मचारिनो सुनिवत्थे सुपारुते सुम्भकपत्तधरे गामिनगमजनपदराजधानीसु पिण्डाय चरित्वा जीविकं कप्पेन्ते दिस्वा सयिम्पि तादिसेन आकारेन तथा पटिपज्जनतो 'अहं ब्रह्मचारी'ति पटिञ्जं देन्तो विय होति। 'अहं भिक्खू'ति वत्वा उपोसथग्गादीनि पविसन्तो पन ब्रह्मचारिपटिञ्जो होतियेव, तथा सिङ्घकं लाभं गण्हन्तो। अन्तोपूतीति पूतिना कम्मेन अन्तो अनुपविट्ठो, निग्गुणताय वा गुणसारविरिहतत्ता अन्तोपूति। अवस्सुतोति रागादीहि तिन्तो। कसम्बुजातोति सञ्जातरागादिकचवरो। अथ वा कसम्बु बुच्चिति तिन्तकुणपगतं कसटउदकं। इमस्मिञ्च सासने दुस्सीलो नाम जिगुच्छनीयत्ता तिन्तकुणपकसटउदकसदिसो। तस्मा कसम्बु

विय जातोति कसम्बुजातो।

तस्स न एवं होतीति कस्मा न होति? यत्थ पतिट्वितेन सक्का भवेय्य अरहत्तं लद्धुं, तस्सा पितट्वाय भिन्नता। यथा हि चण्डालकुमारकस्स 'असुको नाम खित्तयकुमारो रज्जे अभिसित्तों ति सुत्वापि, यस्मिं कुले पच्चाजाता अभिसेकं पापुणन्ति, तस्मिं कुले अपच्चाजातत्ता न एवं होति — 'कुदास्सु नामाहम्पि सो खित्तयकुमारो विय अभिसेकं पापुणेय्य'न्ति; एवमेव दुस्सीलस्स 'असुको नाम भिक्खु अरहत्तं पत्तों ति सुत्वापि, यस्मिं सीले पितट्वितेन अरहत्तं पत्तब्बं, तस्स अभावतो 'कुदास्सु नामाहम्पि सो सीलवा विय अरहत्तं पापुणेय'न्ति न एवं होति। अयं बुच्चतीति अयं एवरूपो पुग्गलो अरहत्तासाय अभावा निरासोति बुच्चति।

- **९२. तस्स एवं होती**ति कस्मा होति? यस्मिं पितिट्ठितेन सक्का भवेय्य अरहत्तं पापुणितुं, तस्सा पितट्ठाय थिरत्ता। यथा हि सुजातस्स खित्तयकुमारस्स 'असुको नाम खित्तयकुमारो रज्जे अभिसित्तों ति सुत्वाव यस्मिं कुले पच्चाजाता अभिसेकं पापुणिन्ति, तस्मिं पच्चाजातस्स एवं होति 'कुदास्सु नामाहम्पि, सो कुमारो विय अभिसेकं पापुणेय्य'न्ति एवमेव सीलवतो 'असुको नाम भिक्खु अरहत्तं पत्तों ति सुत्वाव यस्मिं सीले पितिट्ठितेन अरहत्तं पत्तब्बं, तस्सा पितट्ठाय थिरत्ता 'कुदास्सु नामाहम्पि सो भिक्खु विय अरहत्तं पापुणेय्य'न्ति एवं होति। **अयं वृच्चती**ति अयं एवरूपो पुग्गलो **आसंसो** नाम वृच्चिति। सो हि अरहत्तं आसंसित पत्थेतीति आसंसो।
- **९३. या हिस्स पुब्बे अविमुत्तस्सा**ति या तस्स खीणासवस्स पुब्बे अरहत्तविमुत्तिया अविमुत्तस्स विमुत्तासा अहोसि, सा पटिप्पस्सद्धा, तस्मा न एवं होति। यथा हि अभिसित्तस्स खित्तयस्स 'असुको नाम खित्तयकुमारो रज्जे अभिसित्तो'ित सुत्वा एकस्स रञ्जो द्विन्नं रज्जाभिसेकानं द्विन्नं सेतच्छित्तानं अभावा न एवं होति "कुदास्सु नामाहिम्प सो कुमारो विय अभिसेकं पापुणेय्य'न्ति; एवमेव खीणासवस्स 'असुको नाम भिक्खु अरहत्तं पत्तो'ित सुत्वा, द्विन्नं अरहत्तानं अभावा 'कुदास्सु नामाहिम्प सो भिक्खु विय अरहत्तं पापुणेय्य'न्ति न एवं होति। **अयं वुच्चती**ति अयं एवरूपो पुग्गलो अरहत्तासाय विगतत्तत्ता विगतासोति वुच्चिति।
- **९४**. गिलानूपमिनद्देसे याय उपमाय ते गिलानूपमित वुच्चिन्ति, तं ताव उपमं दस्सेतुं **तयो गिलाना**तिआदि वृत्तं। **तत्थ सप्पायानी**ति हितानि वृद्धिकरानि। **पतिरूप**न्ति अनुच्छिवकं। **नेव वृद्दाति तम्हा आबाधा**ति इमिना अतेकिच्छेन वातापमारादिना रोगेन समन्नागतो निट्ठप्पत्तो गिलानो कथितो। **वृद्दाति तम्हा आबाधा**ति इमिना खिपितकच्छितणपुप्फकजरादिप्पभेदो अप्पमत्तकाबाधो कथितो।

**लभन्तो सप्पायानि भोजनानि नो अलभन्तो**ति इमिना पन येसं पटिजग्गनेन फासुकं होति, सब्बेपि ते आबाधा कथिता। एत्य च पतिरूपो उपट्ठाको नाम गिलानुपट्ठाकअङ्गेहि समन्नागतो पण्डितो दक्खो अनलसो वेदितब्बो।

गिलानुपट्ठाको अनुञ्जातोति 'भिक्खुसङ्घेन दातब्बों ति अनुञ्जातो। तस्मिञ्ह गिलाने अत्तनो धम्मताय यापेतुं असक्कोन्ते भिक्खुसङ्घेन तस्स भिक्खुनो 'एको भिक्खु च सामणेरो च इमं पटिजग्गथां ति अपलोकेत्वा दातब्बा। याव पन ते तं पटिजग्गन्ति, ताव गिलानस्स च तेसञ्च द्विन्तं येनत्थो सब्बं भिक्खुसङ्घस्सेव भारो। अञ्जेपि गिलाना उपट्ठातब्बाति इतरेपि द्वे गिलाना उपट्ठातब्बा। किं कारणा? योपि हि निट्ठप्पत्तगिलानो, सो अनुपट्टियमानो 'सचे मं पटिजग्गेय्युं, फासुकं मे भवेय्य, न खो पन मं पटिजग्गन्तीं ति मनोपदोसं कत्वा अपाये निब्बत्तेय्य। पटिजग्गियमानस्स पन एवं होति — 'भिक्खुसङ्घेन यं कत्तब्बं तं सब्बं कतं, मय्हं पन कम्मविपाको ईदिसों ति सो भिक्खुसङ्घे मेत्तं पच्चुपट्ठपेत्वा सग्गे निब्बत्तति। यो पन अप्पमत्तकेन ब्याधिना समन्नागतो लभन्तोपि अलभन्तोपि वुट्ठातियेव, तस्स विनापि भेसज्जेन वूपसमनकब्याधि भेसज्जे कते खिप्पतरं वूपसम्मति। ततो सो बुद्धवचनं वा उग्गण्हितुं समणधम्मं वा कातुं सिक्खस्सित। इमिना कारणेन अञ्जेपि गिलाना उपट्ठातब्बाति वृत्तं।

नेव ओक्कमतीति नेव पविसति। नियामं कुसलेसु धम्मेसु सम्मत्तन्ति कुसलेसु धम्मेसु मग्गनियामसङ्घातं सम्मत्तं। इमिना पदपरमो पुग्गलो कथितो। दुतियवारेन उग्घटितञ्जू गहितो सासने नाळकत्थेरसदिसो। बुद्धन्तरे एकवारं पच्चेकबुद्धानं सन्तिके ओवादं लभित्वा पटिविद्धपच्चेकबोधिञाणो च। तितयवारेन विपञ्चितञ्जू पुग्गलो कथितो। नेय्यो पन तन्निस्सितोव होति।

धम्मदेसना अनुञ्जाताति मासस्स अट्ठ वारे धम्मकथा अनुञ्जाता। अञ्जेसिम्प धम्मो देसेतब्बोति इतरेसिम्प धम्मो कथेतब्बो। किं कारणा? पदपरमस्स हि इमिस्मं अत्तभावे धम्मं पिटिविज्झितुं असक्कोन्तस्सापि अनागते पच्चयो भिवस्सिति। यो पन तथागतस्स रूपदस्सनं लभन्तोपि अलभन्तोपि धम्मिवनयञ्च सवनाय लभन्तोपि अलभन्तोपि धम्मं अभिसमेति; सो अलभन्तो न ताव अभिसमेति, लभन्तो पन खिप्पमेव अभिसमेस्सतीति इमिना कारणेन तेसं धम्मो देसेतब्बो। तितयस्स पन पुनप्पुनं देसेतब्बोव। कायसिक्खिदिष्टप्पत्तसद्धाविमुत्ता हेट्ठा कथितायेव।

- **९८.** गूथभाणीआदीसु सभग्गतोति सभायं ठितो। परिसग्गतोति गामपिरसाय ठितो। ञातिमञ्झगतोति दायादानं मञ्झे ठितो। पूगमञ्झगतोति सेणीनं मञ्झे ठितो। राजकुलमञ्झगतोति राजकुलस्स मञ्झे महाविनिच्छये ठितो। अभिनीतोति पुच्छनत्थाय नीतो। सिक्खपुर्रोति सिक्खं कत्वा पुच्छितो। एहम्भो पुरिसाति आलपनमेतं। अत्तहेतु वा परहेतु वाति अत्तनो वा परस्स वा हत्थपादादिहेतु वा धनहेतु वा। आमिसिकिञ्चिक्खहेतु वाति एत्थ आमिसिन्त लाभो अधिप्पेतो। किञ्चिक्खन्ति यं वा तं वा अप्पमत्तकं। अन्तमसो तित्तिरवट्टकसप्पिपिण्डनवनीतिपण्डादिअप्पमत्तकस्सापि लञ्जस्स हेतूित अत्थो। सम्पजानमुसा भासिता होतीित जानन्तोयेव मुसावादं कत्ता होति। अयं वृच्चतीित अयं एवरूपो पुग्गलो गूथसदिसवचनत्ता गूथभाणीति वृच्चित। यथा हि गूथं नाम महाजनस्स अनिट्ठं होति अकन्तं; एवमेव इमस्स पुग्गलस्स वचनं देवमनुस्सानं अनिट्ठं होति अकन्तं।
- **९९. अयं वुच्चती**ति अयं एवरूपो पुग्गलो पुप्फसदिसवचनत्ता **पुप्फभाणी**ति वुच्चति। यथा हि फुल्लानि वस्सिकानि वा अधिमुत्तकानि वा महाजनस्स इट्ठानि कन्तानि होन्ति; एवमेव इमस्स पुग्गलस्स वचनं देवमनुस्सानं इट्ठं होति कन्तं।
- **१००. नेला**ति एलं वुच्चिति दोसो। नास्सा एलन्ति नेला। निद्दोसाति अत्थो, ''नेलङ्गो सेतपच्छादो''ति (उदा॰ ६५) एत्थ वुत्तनेलं विय। कण्णसुखाति ब्यञ्जनमधुरताय कण्णानं सुखा। सूचिविज्झनं विय कण्णसूलं न जनेति। अत्थमधुरताय सकलसरीरे कोपं अजनेत्वा पेमं जनेतीति **पेमनीया**। हदयं गच्छिति अप्पटिहञ्जमाना सुखेन चित्तं पविसतीति **हदयङ्गमा**। गुणपरिपुण्णताय पुरे भवाति **पोरी**। पुरे संबङ्घनारी विय सुकुमारातिपि पोरी। पुरस्स एसातिपि पोरी। नगरवासीनं कथाति अत्थो। नगरवासिनो हि युत्तकथा होन्ति। पितिमत्तं पिताति, मातिमत्तं माताति, भातिमत्तं भाताति वदन्ति। एवरूपी कथा बहुनो जनस्स कन्ता होतीति **बहुजनकन्ता**। बहुजनस्स कन्तभावेनेव बहुनो

जनस्स मनापा चित्तवृद्धिकराति **बहुजनमनापा। अयं वुच्चती**ति अयं एवरूपो पुग्गलो **मधुभाणी**ति वुच्चित। मुदुभाणीतिपि पाठो। उभयत्थापि मधुरवचनोति अत्थो। यथा हि चतुमधुरं नाम मधुरं पणीतं; एवमेव इमस्स पुग्गलस्स वचनं देवमनुस्सानं मधुरं होति।

- १०१. अरुकूपमचित्तादीसु अभिसज्जतीति लग्गति। कुप्पतीति कोपवसेन कुप्पति। ब्यापज्जतीति पकितभावं पजहित, पूर्तिको होति। पितत्थीयतीति थिनभावं थद्धभावञ्च आपज्जित। कोपित्त दुब्बलकोधं। दोसित्त दुस्सनवसेन ततो बलवतरं। अप्पच्चयित्त अतुड्ठाकारं दोमनस्सं। दुड्ठारुकोति पुराणवणो। कहेनाित दण्डककोटिया। कठलायाित कपालेन। आसवं देतीित अपरापरं सर्वत। पुराणवणो हि अत्तनो धम्मताय एव पुब्बं लोहितं यूसिन्त इमािन तीिण सर्वति, घिट्टतो पन तािन अधिकतरं सर्वति। एत्यमेवं खोित एत्य इदं ओपम्मसंसन्दनं, दुड्ठारुको विय हि कोधनो पुग्गलो। तस्स अत्तनो धम्मताय सवनं विय कोधनस्सिप अत्तनो धम्मताय उद्धुमातकस्स विय चिण्डिकतस्स चरणं। कहेन वा कठलाय वा घट्टनं विय अप्पमत्तकिम्प वचनं भिय्योसो मत्ताय सवनं विय भािदसं नाम एस एवं वदती ति भिय्योसो मत्ताय उद्धुमायनभावो दट्ठब्बो। अयं वृच्चतिति अयं एवरूपो पुग्गलो अरुकुपमिचत्तोति वृच्चित। पुराणवणसिदसिचतोति अत्थो।
- **१०२. रत्तन्थकारितमिसाया**ति रितं चक्खुविञ्ञाणुप्पत्तिनवारणेन अन्थभावकरणे बहलतमे। विज्जन्तिरकायाित विज्जुप्पत्तिक्खणे। इधापि इदं ओपम्मसंसन्दनं चक्खुमा पुरिसो विय हि योगावचरो दहुब्बो। अन्थकारं विय सोतापित्तमग्गवज्झा िकलेसा। विज्जुसञ्चरणं विय सोतापित्तमग्गञाणस्स उप्पत्तिकालो। विज्जन्तिरकाय चक्खुमतो पुरिसस्स सामन्ता रूपदस्सनं विय सोतापित्तमग्गवखणे निब्बानदस्सनं। पुन अन्थकारावत्थरणं विय सकदागािममग्गवज्झा िकलेसा। पुन विज्जुसञ्चरणं विय अनागािममग्गवज्झा किलेसा। पुन अन्थकारावत्थरणं विय अनागािममग्गवज्झा किलेसा। पुन विज्जुसञ्चरणं विय अनागािममग्गवज्झा किलेसा। पुन विज्जुसञ्चरणं विय अनागािममग्गवज्झा किलेसा। पुन विज्जुसञ्चरणं विय अनागािममग्गवज्झा विवित्तब्बं। अयं वृच्चतीित अयं एवरूपो पुगलो विज्जुपमिचत्तोति वृच्चति। इत्तरकालोभासेन विज्जुसिदसिचत्तोति अत्थो।
- **१०३**. विजरूपमिचत्ततायिप इदं ओपम्पसंसन्दनं विजरं विय हि अरहत्तमग्गआणं दडुब्बं। मिणगण्ठिपासाणगण्ठि विय अरहत्तमग्गवज्झा किलेसा। विजरस्स मिणगण्ठिं वा पासाणगण्ठिं वा विनिविज्झित्वा अगमनभावस्स नित्थभावो विय अरहत्तमग्गआणेन अच्छेज्जानं किलेसानं नित्थभावो। विजरेन निब्बद्धवेधस्स पुन अपिटपूरणं विय अरहत्तमग्गेन छिन्नानं किलेसानं पुन अनुप्पादो दडुब्बो। **अयं वुच्चती**ति अयं एवरूपो पुग्गलो **विजरूपमिचत्तो**ति वुच्चित। किलेसानं मूलघातकरणसमत्थताय विजरेन सिदसचित्तोति अत्थो।
- १०४. अन्धादीसु तथारूपं चक्खु न होतीित तथाजातिकं तथासभावं पञ्जाचक्खु न होति। फातिं करेय्याति फीतं विड्डितं करेय्य। सावज्जानवज्जेित सदोसिनद्दोसे। हीनप्पणीतेति अधमुत्तमे। कण्हसुक्कसप्पिटभागेति कण्हसुक्कायेव अञ्जमञ्जपिटबाहनतो पिटपक्खवसेन सप्पिटभागाति वृच्चन्ति। अयं पनेत्य सङ्खेपो कुसले धम्मे 'कुसला धम्मा'ति येन पञ्जाचक्खुना जानेय्य, अकुसले धम्मे 'अकुसला धम्मा'ति, सावज्जादीसुपि एसेव नयो। कण्हसुक्कसप्पिटभागोसु पन कण्हधम्मे 'सुक्कसुप्पिटभागा'ति, सुक्कधम्मे 'कण्हसप्पिटभागा'ति येन पञ्जाचक्खुना जानेय्य। तथारूपिमस्स चक्खु न होतीित इमिना नयेन सेसद्वानेसुपि अत्थो वेदितब्बो। अयं वृच्चतीित अयं एवरूपो पुगालो दिट्ठधम्मिकभोगसंहरणपञ्जाचक्खुनो च सम्परायिकत्थसोधनपञ्जाचक्खुनो च अभावा अन्धोति वृच्चति। दुतियो दिट्ठधम्मिकभोगसंहरणपञ्जाचक्खुनो भावा, सम्परायिकत्थसोधनपञ्जाचक्खुनो एन अभावा एकचक्खूति वृच्चति। तितयो द्विन्नम्पि भावा द्विचक्खूति वृच्चति।
- १०७. अवकुञ्जपञ्जादीसु धम्मं देसेन्तीति उपासको धम्मस्सवनत्थाय आगतोति अत्तनो कम्मं पहाय धम्मं देसेन्ति। आदिकल्याणन्ति आदिम्हि कल्याणं भद्दकं अनवञ्जं निद्दोसं कत्वा देसेन्ति। सेसपदेसुपि एसेव नयो। एत्थ पन आदीति पुब्बपट्ठपना। मज्झन्ति कथावेमज्झं। पिरयोसानित सन्निट्ठानं। इतिस्स धम्मं कथेन्ता पुब्बपट्ठपनेपि कल्याणं भद्दकं अनवज्जमेव कत्वा कथेन्ति, वेमज्झेपि, पिरयोसानेपि। एत्थ च अत्थि देसनाय आदिमज्झपिरयोसानािन, अत्थि सासनस्स। तत्थ देसनाय ताव चतुप्पदिकगाथाय पठमपदं आदि, द्वे पदािन मज्झं, अवसानपदं पिरयोसानं। एकानुसन्धिकसुत्तस्स निदानं आदि, अनुसन्धि मज्झं, इदमवोचाित अप्पना पिरयोसानं। अनेकानुसन्धिकस्स पठमो अनुसन्धि आदि, ततो परं एको वा अनेका वा मज्झं, पच्छिमो पिरयोसानं। अयं ताव देसनाय नयो।

सासनस्स पन सीलं आदि, समाधि मज्झं, विपस्सना परियोसानं। समाधि वा आदि, विपस्सना मज्झं, मग्गो परियोसानं। विपस्सना वा आदि, मग्गो मज्झं, फलं परियोसानं। मग्गो वा आदि, फलं मज्झं, निब्बानं परियोसानं। द्वे द्वे वा करियमाने सीलसमाधयो आदि, विपस्सनामग्गा मज्झं, फलनिब्बानानि परियोसानं। सात्थन्ति सात्थकं कत्वा देसेन्ति। सब्यञ्जनन्ति अक्खरपारिपूर्णं कत्वा देसेन्ति। केवलपरिपूण्णं अनूनं कत्वा देसेन्ति। परिसुद्धन्ति परिसुद्धं निज्जटं निग्गण्ठिं कत्वा देसेन्ति। स्वायचित्रं पकासेन्तीति एवं देसेन्ता च सेट्ठचरियभूतं सिक्खत्तयसङ्गहितं अरियं अट्ठङ्गिकं मग्गं पकासेन्ति। नेव आदिं मनिस करोतीति नेव पुब्बपट्ठपनं मनिस करोति। कुम्भोति घटो। निक्कुज्जोति अधोमुखो ठिपतो। एवमेवन्ति एत्थ कुम्भो निक्कुज्जो विय अवकुज्जपञ्जो पुग्गलो दठ्ठब्बो। उदकासिञ्चनकालो विय धम्मदेसनाय लद्धकालो। उदकस्स विवट्टनकालो विय तस्मिं आसने निसिन्तस्स उग्गहेतुं असमत्थकालो। उदकस्स असण्ठानकालो विय उट्ठहित्वा असल्लक्खणकालो वेदितब्बो। अयं वुच्चतीति अयं एकरूपो पुग्गलो अवकुज्जपञ्जोति वुच्चिति। अधोमुखपञ्जोति अत्थो।

- **१०८. आकिण्णानी**ति पक्खितानि । **सतिसम्मोसा पिकरेय्या**ति मुट्टस्सितिताय विकिरेय्य । **एवमेव**न्ति एत्थ उच्छङ्गो विय उच्छङ्गपञ्ञो पुग्गलो दट्टब्बो । नानाखज्जकानि विय नानप्पकारं बुद्धवचनं । उच्छङ्गे नानाखज्जकानि खादन्तस्स निसिन्नकालो विय तस्मि आसने निसिन्नस्स उग्गहणकालो । वुट्ठहन्तस्स सितसम्मोसा विकिरणकालो विय तस्मा आसना वुट्ठाय गच्छन्तस्स असल्लक्खणकालो वेदितब्बो । **अयं वुच्चती**ति अयं एवरूपो पुग्गलो **उच्छङ्गपञ्जो**ति वृच्चित । उच्छङ्गसदिसपञ्जोति अत्थो ।
- **१०९. उक्कुज्जो**ति उपरिमुखो ठिपतो। **सण्ठाती**ति पतिट्वहति। **एवमेव खो**ति एत्थ उपरिमुखो ठिपतो कुम्भो विय पुथुपञ्जो पुग्गलो दट्टब्बो। उदकस्स आसित्तकालो विय देसनाय लद्धकालो। उदकस्स सण्ठानकालो विय तत्थ निसिन्नस्स उग्गहणकालो। नो विवट्टनकालो विय उट्टाय गच्छन्तस्स सल्लक्खणकालो वेदितब्बो। **अयं वुच्चती**ति अयं एवरूपो पुग्गलो **पुथुपञ्जो**ति वुच्चिति। वित्थारिकपञ्जोति अत्थो।
- **११०**. अवीतरागादीसु यथा सोतापन्नसकदागामिनो, एवं पृथुज्जनोपि पञ्चसु कामगुणेसु, तीसु च भवेसु **अवीतरागो**। अदब्बताय पन न गहितो। यथा हि छेको वङ्कि दब्बसम्भारत्थं वनं पिवट्ठो न आदितो पट्ठाय सम्पत्तसम्पत्तरुक्खे छिन्दिति, ये पनस्स दब्बसम्भारूपगा होन्ति, तेयेव छिन्दिति; एविमधापि भगवता दब्बजातिका अरियाव गहिता,

पुथुज्जना पन अदब्बताय न गहिताति वेदितब्बा। **कामेसु वीतरागो**ति पञ्चसु कामगुणेसु वीतरागो। **भवेसु अवीतरागो**ति रूपारूपभवेसु अवीतरागो।

- **११३**. पासाणलेखूपमादीसु **अनुसेती**ति अप्पहीनताय अनुसेति। **न खिप्पं लुज्जती**ति न अन्तरा नस्सिति, कप्पुड्ठानेनेव नस्सिति। **एवमेव**न्ति एवं तस्सापि पुग्गलस्स कोधो न अन्तरा पुनिदवसे वा अपरिदवसे वा निब्बाति, अद्धिनयो पन होति। मरणेनेव निब्बातीति अत्थो। **अयं वुच्चती**ति अयं एवरूपो पुग्गलो पासाणलेखा विय कुज्झनभावेन चिरिड्ठतिकतो **पासाणलेखूपमो**ति वुच्चिति।
- **१९४. सो च ख्वस्स कोधो**ति सो अप्पमत्तकेपि कारणे सहसा कुद्धस्स कोधो। **न चिर**न्ति अचिरं अप्पहीनताय नानुसेति। यथा पन पथिवयं आकड्ढित्वा कतलेखा वातादीहि खिप्पं नस्सिति, एवमस्स सहसा उप्पन्नोपि कोधो खिप्पमेव निब्बातीति अत्थो। **अयं वुच्चती**ति अयं एवरूपो पुग्गलो पथिवयं लेखा विय कुज्झनभावेन अचिरद्वितिकतो **पथवीलेखुपमो**ति बुच्चति।
- ११५. आगाळ्हेनाति अतिगाळ्हेन मम्मच्छेदकेन थद्भवचनेन। फरुसेनाति न सोतसुखेन। अमनापेनाति न चित्तसुखेन। संसन्दतीति एकीभवित। सन्धियतीति घटयित। सम्मोदतीति निरन्तरो होति। अथ वा संसन्दतीति चित्तकिरियादीसु चित्तेन समोधानं गच्छित। खीरोदकं विय एकीभावं उपेतीति अत्थो। सन्धियतीति ठानगमनादीसु कार्यकिरियादीसु कार्येन समोधानं गच्छित। तिलतण्डुला विय मिस्सीभावं उपेतीति अत्थो। सम्मोदतीति उद्देसपरिपुच्छादीसु वचीिकरियासु वाचाय समोधानं गच्छित। विप्पवासगतोपि पियसहायको विय पियतरभावं उपेतीति अत्थो। अपिच किच्चकरणीयेसु तेहि सिद्धं आदितोव एकिकरियभावं उपगच्छन्तो संसन्दित। याव मञ्झा पवत्तन्तो सन्धियित, याव परियोसाना अनिवत्तन्तो सम्मोदतीतिपि वेदितब्बो। अयं वुच्चतीति अयं एवरूपो पुग्गलो उदकलेखा विय खिप्पं संसन्दनतो उदकलेखूपमोति वृच्चित।
- **११६**. पोत्थकूपमेसु याय उपमाय ते **पोत्थकूपमा**ति वुच्चन्ति, तं ताव उपमं दस्सेतुं तयो पोत्थकातिआदि वृत्तं। तत्थ नवोति नववायिमो। पोत्थकोति साणवाकसाटको। दुब्बण्णोति विवण्णो। दुक्खसम्फस्सोति खरसम्फस्सो। अप्पग्धोति अतिबहुं अग्धन्तो कहापणग्धनको होति। मिज्झमोति परिभोगमिज्झमो। सो हि नवभावं अतिक्कमित्वा जिण्णभावं अप्पत्तो मज्झे परिभोगकालीप दुब्बण्णो च दुक्खसम्फस्सो च अप्पग्धोयेव च होति। अतिबहुं अग्धन्तो अड्ढं अग्धित। जिण्णकाले पन अड्डमासकं वा काकण्णिकं वा अग्धित। उक्खिलपरिमज्जनन्ति काळुक्खिलपरिपुज्छनं।

नवोति उपसम्पदाय पञ्चवस्सकालतो हेट्ठा जातिया सिट्ठवस्सोपि नवोयेव। दुब्बण्णतायाति सरीरवण्णेनपि गुणवण्णेनपि दुब्बण्णताय। दुस्सीलस्स हि परिसमञ्झे निसिन्नस्स नित्तेजताय सरीरवण्णोपि न सम्पञ्जित, गुणवण्णे वत्तब्बमेव नित्थि। ये खो पनस्साित ये खो पन तस्स उपट्ठाका वा जातिमित्तादयो वा एतं पुग्गलं सेवन्ति। तेसं तिन्ति तेसं पुग्गलानं छ सत्थारे सेवन्तानं मिच्छादिट्ठिकानं विय, देवदत्तं सेवन्तानं कोकालिकादीनं विय च तं सेवनं दीघरत्तं अहिताय दुक्खाय होति। मिज्झमोति पञ्चवस्सकालतो पट्ठाय याव नववस्सकाला मिज्झमो नाम। थरोति दसवस्सकालतो पट्ठाय थेरो नाम। एवमाहंसूित एवं वदन्ति। किं नु खो तुव्हन्ति तुय्हं बालस्स भिणतेन को अत्थोति वृत्तं होति। तथारूपिन्त तथाजातिकं तथासभावं उक्खेपनीयकम्मस्स कारणभूतं।

- **११७**. कासिकवत्थूपमेसु **कासिकवत्थं** नाम तयो कप्पासंसू गहेत्वा कन्तितसुत्तेन वायितं सुखुमवत्थं। तं नववायिमं अनग्घं होति। परिभोगमज्झिमं वीसिम्प तिसिम्प सहस्सानि अग्घति। जिण्णकाले पन अद्वपि दसिप सहस्सानि अग्घति।
- तेसं तं होतीित तेसं सम्मासम्बुद्धादयो सेवन्तानं विय तं सेवनं दीघरत्तं हिताय सुखाय होति। सम्मासम्बुद्धव्हि एकं निस्साय यावज्जकाला मुच्चनकसत्तानं पमाणं नित्थ। तथा सारिपुत्तत्थेरमहामोग्गल्लानत्थेरे अवसेसे च असीितमहासावके निस्साय सग्गं गतसत्तानं पमाणं नित्थ। यावज्जकाला तेसं दिट्ठानुगितं पिटपन्नसत्तानिम्प पमाणं नित्थयेव। आधेय्यं गच्छतीित तस्स महाथेरस्स तं अत्थिनिस्सितं वचनं यथा गन्धकरण्डके कासिकवत्थं आधातब्बतं उपेतब्बतं गच्छिति, एवं उत्तमङ्गे सिरिस्मं हदये च आधातब्बतं उपेतब्बतिम्प गच्छिति। सेसमेत्थ हेट्ठा वृत्तानुसारेनेव वेदितब्बं।
- **११८.** सुप्पमेथ्यादीसु सुखेन पमेतब्बोित **सुप्पमेथ्यो। इधा**ति इमस्मिं सत्तलोके। **उद्धतो**ति उद्धच्चेन समन्नागतो। **उन्नळो**ति उग्गतनळो; तुच्छमानं उक्खिपत्वा ठितोति अत्थो। **चपलो**ति पत्तमण्डनादिना चापल्लेन समन्नागतो। **मुखरो**ति मुखखरो। विकिण्णवाचोति असंयतवचनो। असमाहितोति चित्तेकग्गतारिहतो। विक्थन्तिचित्तोति भन्तिचित्तो, भन्तगावीभन्तिमगीसप्पटिभागो। **पाकटिन्द्रियो**ति विविटिन्द्रियो। अयं वुच्चतिति अयं एवरूपो पुग्गलो 'सुप्पमेथ्यो'ति वुच्चति। यथा हि परित्तस्स उदकस्स सुखेन पमाणं गय्हति; एवमेव इमेहि अगुणङ्गेहि समन्नागतस्स सुखेन पमाणं गय्हति। तेनेस 'सुप्पमेथ्यो'ति वृत्तो।
- **११९**. दुक्खेन पमेतब्बोति **दुप्पमेय्यो। अनुद्धता**दीनि वृत्तपटिपक्खवसेन वेदितब्बानि। **अयं वुच्चती**ति अयं एवरूपो पुग्गलो 'दुप्पमेय्यो'ति वुच्चित। यथा हि महासमुद्दस्स दुक्खेन पमाणं गय्हित; एवमेव इमेहि गुणङ्गेहि समन्नागतस्स दुक्खेन पमाणं गय्हित। तादिसो 'अनागामी नु खो, खीणासवो नु खो'ति वत्तब्बतं गच्छिति, तेनेस 'दुप्पमेय्यो'ति बुत्तो।
  - **१२०**. न सक्का पमेतुन्ति **अप्पमेय्यो**। यथा हि आकासस्स न सक्का पमाणं गहेतुं, एवं खीणासवस्स। तेनेस 'अप्पमेय्यो'ित वृत्तो।
- **१२१**. न सेवितब्बादीसु न सेवितब्बोित न उपसङ्कमितब्बो। न भजितब्बोित न अल्लीयितब्बो। न पयिरुपासितब्बोित न सन्तिके निसीदनवसेन पुनप्पुनं उपासितब्बो। हीनो होति सीलेनातिआदीसु उपादायुपादाय हीनता वेदितब्बा। यो हि पञ्च सीलानि रक्खित, सो दस सीलानि रक्खन्तेन न सेवितब्बो। यो पन दस सीलानि रक्खित, सो चतुपारिसुद्धिसीलं रक्खन्तेन न सेवितब्बो। अञ्जन्न अनुद्दया अञ्जन्न अनुकम्पाति ठपेत्वा अनुद्दयञ्च अनुकम्पञ्च। अत्तनो अत्थाय एव हि एवरूपो पुग्गलो न सेवितब्बो। अनुद्दयानुकम्पावसेन पन तं उपसङ्कमितुं वट्टति।
- **१२२. सदिसो होती**ति समानो होति। **सीलसामञ्जगतानं सत**न्ति सीलेन समानभावं गतानं सन्तानं। **सीलकथा च नो भविस्सती**ति एवं समानसीलानं अम्हाकं सीलमेव आरब्भ कथा भविस्सिति। **सा च नो फासु भविस्सती**ति सा च सीलकथा अम्हाकं फासुविहारो सुखविहारो भविस्सिति। **सा च नो पवित्तनी भविस्सती**ति सा च

अम्हाकं कथा दिवसम्पि कथेन्तानं पर्वत्तिनी भविस्सिति, न पटिहञ्जिस्सिति। द्वीसु हि सीलवन्तेसु एकेन सीलस्स वण्णे कथिते इतरो अनुमोदितः; तेन तेसं कथा फासु चेव होति, पर्वत्तिनी च। एकस्मिं पन दुस्सीले सित दुस्सीलस्स सीलकथा दुक्कथाति नेव सीलकथा होति, न फासु होति, न पर्वत्तिनी। **समाधिपञ्जाकथासु**पि एसेव नयो। द्वे हि समाधिलाभिनो समाधिकथं, सप्पञ्जा च पञ्जाकथं कथेन्ता, रित्तं वा दिवसं वा अतिक्कन्तम्पि न जानन्ति।

- **१२३. सक्कत्वा गरुं कत्वा**ति सक्कारञ्चेव गरुकारञ्च करित्वा। **अधिको होती**ति अतिरेको होति। **सीलक्खन्ध**न्ति सीलरासिं। **परिपूरेस्सामी**ति तं अतिरेकसीलं पुग्गलं निस्साय अत्तनो अपरिपूरं सीलरासिं परिपूरं करिस्सामि। **तत्थ तत्थ पञ्जाय अनुग्गहेस्सामी**ति एत्थ सीलस्स असप्पाये अनुपकारधम्मे वज्जेत्वा सप्पाये उपकारधम्मे सेवन्तो तस्मिं ठाने सीलक्खन्धं पञ्जाय अनुग्गहाति नाम। समाधिपञ्जाक्खन्धेसुपि एसेव नयो।
- **१२४**. जिगुच्छितब्बादीसु **जिगुच्छितब्बो**ति गूथं विय जिगुच्छितब्बो। **अथ खो न**न्ति अथ खो अस्स। **कित्तिसहो**ति कथासहो। **एवमेव**न्ति एत्थ गूथकूपो विय दुस्सील्यं दडुब्बं। गूथकूपे पतित्वा ठितो धमनीअहि विय दुस्सीलपुग्गलो। गुथकूपतो उद्धरियमानेन तेन अहिना पुरिसस्स सरीरं आरुळ्हेनापि अदडुभावो विय दुस्सीलं सेवमानस्सापि तस्स किरियाय कारणभावो सरीरं गूथेन मक्खेत्वा अहिनो गतकालो विय दुस्सीलं सेवमानस्स पापिकित्तिसद्दस्स अब्भुग्गमनकालो वेदितब्बो।
- १२५. तिन्दुकालातिन्त तिन्दुकरुक्खअलातं। भिय्योसो मत्ताय चिच्चिटायतीित तिब्ह झायमानं पकितयािप पपिटकायो मुञ्चन्तं चिच्चिटायित चिटिचिटाित सद्दं करोित। घट्टिनं पन अधिमत्तं करोतीित अत्यो। एवमेविन्त एवमेवं कोधनो अत्तनो धम्मतायिप उद्धतो चिण्डिकतो हुत्वा चरित। अप्पमत्तकं पन वचनं वृत्तकाले 'मादिसं नाम एवं वदती'ित अतिरेकतरं उद्धतो चिण्डिकतो हुत्वा चरित। गूथकूपोित गूथपुण्णकूपो, गूथरािसयेव वा। ओपम्मसंसन्दनं पनेत्थ पुरिमनयेनेव वेदितब्बं। तस्मा एवरूपो पुग्गलो अज्झुपेिखतब्बो, न सेवितब्बोति यस्मा कोधनो अतिसेवियमानोिप अतिउपसङ्कमियमानोिप कुज्झितयेव, 'िकं इमिना'ित पटिक्कमन्तोिप कुज्झितयेव, तस्मा पलालिग विय अज्झुपेिखतब्बो, न सेवितब्बो। किं वृत्तं होित? यो हि पलालिगं अतिउपसङ्कमित्वा तप्पित, तस्स सरीरं झायित। यो अतिपिटक्किमित्वा तप्पित, तस्स सीतं न वूपसम्मित। अनुपसङ्कमित्वा अपिटक्किमित्वा पन मज्झत्तभावेन तप्पेन्तस्स सीतं वूपसम्मिति, कायोिप न डव्हित। तस्मा पलालिगि विय कोधनो पुग्गलो मज्झत्तभावेन अज्झुपेक्खितब्बो, न सेवितब्बो, न पियरुपासितब्बो।
- **१२६. कल्याणमित्तो**ति सुचिमित्तो। **कल्याणसहायो**ति सुचिसहायो। **सहायो**ति सहगामी सद्धिचरो। **कल्याणसम्पवङ्को**ति कल्याणेसु सुचिपुग्गलेसु सम्पवङ्को, तन्निन्नतप्पोणतप्पन्भारमानसोति अत्थो।
- १२७. सीलेसु परिपूरकारीतिआदीसु सीलेसु परिपूरकारिनोति एते अरियसावका यानि तानि मग्गब्रह्मचरियस्स आदिभूतानि, आदिब्रह्मचरियकानि, पाराजिकसङ्खातानि चत्तारि महासीलसिक्खापदानि, तेसं अवीतिक्कमनतो यानि खुद्दानुखुद्दकानि आपज्जन्ति, तेहि च बुद्घानतो सीलेसु यं कत्तब्बं, तं परिपूरं समत्तं करोन्तीति 'सीलेसु परिपूरकारिनो'ति बुच्चन्ति। समाधिपारिबन्धकानं पन कामरागब्यापादानं, पञ्जापारिबन्धकस्स च सच्चपिटच्छादकस्स मोहस्स असमूहतत्ता, समाधि पञ्जञ्च भावेन्तापि समाधिपञ्जासु यं कत्तब्बं तं मत्तसो पमाणेन पदेसमत्तमेव करोन्तीति समाधिस्मि पञ्जाय च मत्तसो कारिनोति वुच्चन्ति। इमिना उपायेन इतरेसुपि द्वीसु नयेसु अत्यो वेदितब्बो।

तत्रायं अपरोपि सुत्तन्तनयो —

"इध, भिक्ख , भिक्ख सीलेसु परिपूरकारी होति, समाधिसमं मत्तसो कारी, पञ्जाय मत्तसो कारी। सो यानि तानि खुद्दानुखुद्दकानि सिक्खापदानि तानि आपज्जितिप, बुट्ठातिप। तं किस्स हेतु? न हि मेत्थ, भिक्खबे, अभब्बता बुत्ता। यानि च खो तानि सिक्खापदानि आदिब्रह्मचिरयकानि ब्रह्मचिरयसारुप्पानि, तत्थ धुवसीलो च होति, ठितसीलो च, समादाय सिक्खित सिक्खापदेसु। सो तिण्णं संयोजनानं परिक्खया सोतापन्नो होति, अविनिपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरायणो। इध पन, भिक्खबे, भिक्खु सीलेसु...पे॰... सो तिण्णं संयोजनानं परिक्खया, रागदोसमोहानं तनुत्ता, सकदागामी होति; सिकदेव इमं लोकं आगन्त्वा दुक्खस्सन्तं करोति। इध पन, भिक्खवे, भिक्खु सीलेसु परिपूरकारी होति, समाधिस्मिं परिपूरकारी, पञ्जाय मत्तसो कारी। सो यानि तानि...पे॰... सिक्खित सिक्खापदेसु। सो पञ्चन्नं ओरम्भागियानं...पे॰... अनावित्तिधम्मो तस्मा लोका। इध पन, भिक्खवे, भिक्खु सीलेसु परिपूरकारी, समाधिस्मिं परिपूरकारी, पञ्जाय परिपूरकारी। सो यानि तानि खुद्दानुखुद्दकानि...पे॰... सिक्खित सिक्खापदेसु। सो आसवानं खया...पे॰... उपसम्पज्ज विहरती ति (अ॰ नि॰ ३.८७)।

१३०. सत्थारिनद्देसे — परिञ्ञं पञ्जपेतीति पहानं समितिक्कमं पञ्जपेति। तत्राति तेसु तीसु जनेसु। तेन दहुब्बोित तेन पञ्जापनेन सो सत्था रूपावचरसमापित्तया लाभीति दहुब्बोित अत्थो। दुतियवारेपि एसेव नयो। सम्मासम्बुद्धो सत्था तेन दहुब्बोित तेन तित्थियेहि असाधारणेन पञ्जापनेन अयं तितयो सत्था सब्बञ्जुबुद्धो दहुब्बो। तित्थिया हि कामानं परिञ्जं पञ्जपेन्ता रूपभवं वक्खन्ति। रूपानं परिञ्जं पञ्जपेन्ता अरूपभवं वक्खन्ति। सम्मा पञ्जपेन्ता 'एवं पञ्जपेय्युं', नो च सम्मा पञ्जपेतुं सक्कोिन्ति। सम्मासम्बुद्धो पन कामानं परिञ्जं पहानं अनागामिमग्गेन पञ्जपेति। रूपवेदनानं परिञ्जं पहानं अरहत्तमग्गेन पञ्जपेति। इमे तयो सत्थारोति इमे द्वे जना बाहिरका, एको सम्मासम्बुद्धोति — इमिसमें लोके तयो सत्थारो नाम।

**१३१**. दुतिये सत्थारनिद्देसे — **दिट्ठे चेव धम्मे**ति इमस्मिं अत्तभावे। **अत्तानं सच्चतो थेततो पञ्जपेती**ति ''अत्ता नामेको अत्थि निच्चो धुवो सस्सतो''ति भूततो थिरतो पञ्जपेति। **अभिसम्परायञ्चा**ति अपरस्मिं अत्तभावे एवमेव पञ्जपेति। सेसमेत्थ वृत्तनयेनेव वेदितब्बन्ति।

तिकनिद्देसवण्णना।

#### ४. चतुक्कनिद्देसवण्णना

**१३२**. चतुक्किनद्देसे — **असप्पुरिसो**ति लामकपुरिसो। पाणं अतिपातेतीति **पाणातिपाती**। अदिन्नं आदियतीति **अदिन्नादायी**। कामेसु मिच्छा चरतीति **कामेसुमिच्छाचारी**। मुसा बदतीति **मुसावादी**। सुरामेरयमज्जपमादे तिहुतीति **सुरामेरयमज्जपमादहुायी।** 

- **१३३. पाणातिपाते समादपेती**ति यथा पाणं अतिपातेति, तथा नं तत्थ गहणं गण्हापेति। सेसेसुपि एसेव नयो। **अयं वुच्चती**ति अयं एवरूपो पुग्गलो यस्मा सयं कतेन च दुस्सील्येन समन्नागतो यञ्च समादपितेन कतं, ततो उपङ्कस्स दायादो, तस्मा **असप्पुरिसेन असप्पुरिसतरो**ति वुच्चति। **सप्पुरिसो**ति उत्तमपुरिसो।
  - **१३५. सप्परिसेन सप्परिसतरो**ति अत्तना कतेन सुसील्येन समन्नागतत्ता यञ्च समादिपतो करोति। ततो उपङ्गस्स दायादत्ता उत्तमपुरिसेन उत्तमपुरिसतरो।
  - **१३६. पापो**ति अकुसलकम्मपथसङ्खातेन दसविधेन पापेन समन्नागतो।
  - **१३८. कल्याणो**ति कुसलकम्मपथसङ्घातेन दसविधेन कल्याणधम्मेन समन्नागतो सुद्धको भद्रको। सेसमेत्थ हेट्ठा वृत्तनयत्ता उत्तानत्थमेव।
  - **१४०**. पापधम्मादीसु पापो धम्मो अस्साति **पापधम्मो**। कल्याणो धम्मो अस्साति **कल्याणधम्मो**। सेसमेत्थ उत्तानत्थमेव।
- **१४४**. सावज्जादीसु **सावज्जो**ति सदोसो। **सावज्जेन कायकम्मेना**ति सदोसेन पाणातिपातादिना कायकम्मेन। इतरेसुपि एसेव नयो। **अयं वुच्चती**ति अयं एवरूपो पुग्गलो तीहि द्वारेहि आयुहनकम्मस्स सदोसत्ता, गूथकुणपादिभरितो पदेसो विय सावज्जोति वुच्चित।
- **१४५. सावज्जेन बहुल**न्ति यस्स सावज्जमेव कायकम्मं बहु होति, अप्पं अनवज्जं; सो सावज्जेन बहुलं कायकम्मेन समन्नागतो, अप्पं अनवज्जेनाति वुच्चति। इतरेसुपि एसेव नयो। को पन एवरूपो होतीति? यो गामधम्मताय वा निगमधम्मताय वा कदाचि करहचि उपोसथं समादियति, सीलानि पूरेति। **अयं वुच्चती**ति अयं एवरूपो पुग्गलो तीहि द्वारेहि आयूहनकम्मेसु सावज्जस्सेव बहुलताय अनवज्जस्स अप्पताय **वज्जबहुलो**ति वुच्चति।

यथा हि एकस्मिं पदेसे दुब्बण्णानि दुग्गन्धानि पुफ्जानि रासिकतानस्सु, तेसं उपिर तहं तहं अतिमुत्तकविस्सिकपाटलानि पिततानि भवेय्युं। एवरूपो अयं पुग्गलो वेदितब्बो। यथा पन एकिस्मिं पदेसे अतिमुत्तकविस्सिकपाटलानि रासिकतानस्सु, तेसं उपिर तहं तहं दुब्बण्णदुग्गन्धानि बदरपुप्फादीनि पिततानि भवेय्युं। एवरूपो तितयो पुग्गलो वेदितब्बो। चतुत्थो पन तीहिपि द्वारेहि आयूहनकम्मस्स निद्दोसत्ता, चतुमधुरभरितसुवण्णपाति विय दहुब्बो। तेसु पठमो अन्धबालपुथुज्जनो। दुतियो अन्तरन्तरा कुसलस्स कारको लोकियपुथुज्जनो। तितयो सोतापन्नो सकदागामिअनागामिनोपि एतेनेव सङ्गहिता। चतुत्थो खीणासवो। सो हि एकन्तेन अनवज्जोयेव। अयं अङ्गत्तरहुकथायो।

- १४८. उग्घटितञ्जूआदीसु **उग्घटितञ्जू**ति एत्थ **उग्घटितं** नाम जाणुग्घाटनं, जाणे उग्घटितमत्तेयेव जानातीति अत्थो। **सह उदाहटवेलाया**ति उदाहारे उदाहटमत्तेयेव। **धम्माभिसमयो**ति चतुसच्चधम्मस्स जाणेन सद्धि अभिसमयो। **अयं वुच्चती**ति अयं 'चत्तारो सितपट्ठाना'तिआदिना नयेन संखित्तेन मातिकाय उपियमानाय देसनानुसारेन जाणं पेसेत्वा अरहत्तं गण्हितुं समत्थो पुग्गलो उग्घटितञ्जूति बुच्चिति।
- **१४९.** विपञ्चितं वित्थारितमेव अत्थं जानातीति **विपञ्चितञ्जू। अयं वुच्चती**ति अयं सिङ्क्षत्तेन मातिकं ठपेत्वा वित्थारेन अत्थे भाजियमाने अरहत्तं पापुणितुं समत्थो पुग्गलो विपञ्चितञ्जूति वुच्चित।
  - **१५०**. उद्देसादीहि नेतब्बोति **नेय्यो। अनुपुब्बेन धम्माभिसमयो होती**ति अनुक्कमेन अरहत्तप्पत्ति।
- **१५१**. ब्यञ्जनपदमेव परमं अस्साति **पदपरमो। न ताय जातिया धम्माभिसमयो होती**ति न तेन अत्तभावेन झानं वा विपस्सनं वा मग्गं वा फलं वा निब्बत्तेतुं सक्कोतीति अत्थो।
- **१५२**. युत्तपटिभानादीसु पटिभानं वुच्चित ञाणिम्प, ञाणस्स उपिट्ठतवचनिम्प । तं इथ अधिप्पेतं । अत्थयुत्तं कारणयुत्तञ्च पटिभानमस्साति **युत्तप्पटिभानो** । पुच्छितानन्तरमेव सीघं ब्याकातुं असमत्थताय नो मुत्तं पटिभानमस्साति **नो मुत्तप्पटिभानो** । इमिना नयेन सेसा वेदितब्बा । एत्थ पन पठमो — किञ्चि कालं वीमंसित्वा युत्तमेव पेक्खित, **तिपिटकचूळनागत्थेरो** विय । सो किर पञ्हं पुट्टो परिग्गहेत्वा युत्तपयुत्तकारणमेव कथेति ।
- दुतियो पुच्छानन्तरमेव येन वा तेन वा वचनेन पटिबाहति, वीमंसित्वापि च युत्तं न पेक्खिति **चतुनिकायिकपण्डिततिस्सत्थेरो** विय। सो किर पञ्हं पुड्ठो पञ्हपरियोसानम्पि नागमेति, यं वा तं वा कथेतियेव। वचनत्थं पनस्स वीमंसियमानं कत्थिचि न लग्गति।
  - तितयो पुच्छासमकालमेव युत्तं पेक्खिति, तङ्खणञ्ञेव वचनं ब्याकरोति **तिपिटकचूळाभयत्थेरो** विय। सो किर पञ्हं पुट्टो सीघमेव कथेति, युत्तपयुत्तकारणो च होति।
  - चतुत्थो पूड्डो समानो नेव युत्तं पेक्खति, न येन वा तेन वा पटिबाहितुं सक्कोति तिब्बन्धकारनिमुग्गो विय होति **लाळुदायित्थेरो** विय।
- **१५६**. धम्मकथिकेसु **अप्पञ्च भासती**ति सम्पत्तपरिसाय थोकमेव कथेति। **असहितञ्चा**ति कथेन्तो च पन न अत्थयुत्तं कारणयुत्तं कथेति। **परिसा चस्स न कुसला होती**ति सोतुं निसिन्नपरिसा चस्स युत्तायुत्तं कारणाकारणं सिलिट्ठासिलिट्ठं न जानातीति अत्थो। **एवरूपो**ति अयं एवंजातिको बालधम्मकथिको। एवंजातिकाय बालपरिसाय धम्मकथिकोत्वेव नामं लभति। इमिना नयेन सब्बत्थ अत्थो वेदितब्बो। एत्थ च द्वेयेव जना सभावधम्मकथिका, इतरे पन धम्मकथिकानं अन्तरे पविद्वत्ता एवं वृत्ता।
- १५७. वलाहकूपमेसु **वलाहका**ति मेघा। **गज्जिता**ति थनिता। तत्थ गज्जित्वा नो वस्सनभावो नाम पापको। मनुस्सा हि यथा देवो गज्जित 'सुबुड्ठिका भविस्सती'ित बीजानि नीहरित्वा वपन्ति। अथ देवे अवस्सन्ते खेत्ते बीजानि खेत्तेयेव नस्सन्ति, गेहे बीजानि गेहेयेव नस्सन्तीित दुब्भिक्खं होति। नो गज्जित्वा वस्सनभावोपि पापकोव। मनुस्सा हि 'इमिस्मं काले दुब्बुड्ठिका भविस्सती'ित निन्नड्ठानेसुयेव वप्पं करोन्ति। अथ देवो विस्तित्वा सब्बबीजानि महासमुद्दं पापेति, दुब्भिक्खमेव होति। गज्जित्वा वस्सनभावो पन भद्दको। तदा हि सुभिक्खं होति। नो गज्जित्वा नो वस्सनभावो एकन्तपापकोव।

भासिता होति नो कत्ताति 'इदानि गन्थधुरं पूरेस्सामि, वासधुरं पूरेस्सामी'ति कथेतियेव, न पन उद्देसं गण्हाति, न कम्मट्ठानं भावेति।

- कत्ता होति नो भासिताति 'गन्थधुरं वा पूरेस्सामि वासधुरं वा ति न भासित। सम्पत्ते पन काले तमत्थं सम्पादेति। इमिना नयेन इतरेपि वेदितब्बा। सब्बं पनेतं पच्चयदायकेनेव कथितं। एको हि 'असुकदिवसे नाम दानं दस्सामी'ति सङ्घं निमन्तेति, सम्पत्तकाले नो करोति। अयं पुग्गलो पुञ्जेन परिहायित, भिक्खुसङ्घोपि लाभेन परिहायित। अपरो सङ्घं अनिमन्तेत्वाव सक्कारं कत्वा 'भिक्खू आनेस्सामी'ति न लभित, सब्बे अञ्जत्थ निमन्तिता होन्ति। अयिम्प पुञ्जेन परिहायित, सङ्घोपि तेन लाभेन परिहायित। अपरो पठमं सङ्घं निमन्तेत्वा, पच्छा सक्कारं कत्वा दानं देति, अयं किच्चकारी होति। अपरो नेव सङ्घं निमन्तेति, न दानं देति, अयं 'पापपुग्गलो'ति वेदितब्बो।
- १५८. मूसिकूपमेसु गाधं कत्ता नो विसताति अत्तनो आसयं बिलं कूपं खणित, नो तत्थ वसित, िकस्मिञ्चिदेव ठाने वसित, एवं बिळारादिअमित्तवसं गच्छित। खत्तातिपि पाठो। विसता नो गाधं कत्ताति सयं न खणित, परेन खते बिले वसित, एवं जीवितं रक्खित। तितया द्वेपि करोन्ती, जीवितं रक्खित। चतुत्था द्वेपि अकरोन्ती अमित्तवसं गच्छित। इमाय पन उपमाय उपिमतेसु पुग्गलेसु पठमो यथा सा मूसिका गाधं खणित, एवं नवङ्गं सत्थुसासनं उग्गण्हाति। यथा पन सा तत्थ न वसित, िकस्मिञ्चिदेव ठाने वसन्ती, अमित्तवसं गच्छित; तथा अयिम्प परियित्तवसेन आणं पेसेत्वा चतुसच्चधम्मं न पिटिविञ्झित, लोकामिसहुानेसुयेव चरन्तो मच्चुमारिकलेसमारदेवपुत्तमारसङ्खातानं अमित्तानं वसं गच्छित। दुतियो यथा सा मूसिका गाधं न खणित, एवं नवङ्गं सत्थुसासनं न उग्गण्हाति। यथा पन परेन खतिबले वसन्ती जीवितं रक्खित; एवं परस्स कथं सुत्वा चतुसच्चधम्मं पिटिविज्झित्वा तिण्णं मारानं वसं अतिक्कमित। इमिना नयेन तितयचतुत्थेसुपि ओपम्मसंसन्दनं वेदितब्बं।
- **१५९**. अम्बूपमेसु **आमं पक्कवण्णी**ति अन्तो आमं बिह पक्कसिदसं। **पक्कं आमवण्णी**ति अन्तो पक्कं बिह आमसिदसं। सेसद्वयेसुपि एसेव नयो। तत्थ यथा अम्बे अपक्कभावो आमता होति, एवं पुग्गलेपि पुथुज्जनभावो आमता, अरियभावो पक्कता। यथा च तत्थ पक्कसिदसता पक्कविण्णिता; एवं पुग्गलेपि अरियानं अभिक्कमनादिसिदसता पक्कविण्णताति इमिना नयेन उपमितपुग्गलेसु ओपम्मसंसन्दनं वेदितब्बं।
- **१६०**. कुम्भूपमेसु **कुम्भो**ति घटो। **तुच्छो**ति अन्तो रित्तो। **पिहितो**ति पिदहित्वा ठिपतो। **पुरो**ति अन्तो पुण्णो। **विवटो**ति विवरित्वा ठिपतो। उपमितपुग्गलेसु पनेत्थ अन्तो गुणसारविरहितो तुच्छो बाहिरसोभनताय पिहितो पुग्गलो वेदितब्बो। सेसेसुपि एसेव नयो।
- **१६१**. उदकरहदूपमेसु **उदकरहदो** ताव जण्णुमत्तेपि उदके सित पण्णरससम्भिन्नवण्णत्ता वा बहलत्ता वा उदकस्स अपञ्जायमानतलो **उत्तानो गम्भीरोभासो** नाम होति। तिपोरिस चतुपोरिसेपि पन उदके सित अच्छत्ता उदकस्स पञ्जायमानतलो **गम्भीरो उत्तानोभासो** नाम होति। उभयकारणसम्भावतो पन इतरे द्वे वेदितब्बा। पुग्गलोपि किलेसुस्सदभावतो गुणगम्भीरताय च अभावतो गुणगम्भीरानं सिदसेहि अभिक्कमादीहि युत्तो **उत्तानो गम्भीरोभासो** नाम। इमिना नयेन सेसापि वेदितब्बा।
- **१६२**. बलीबद्दूपमेसु **बलीबद्दो** ताव यो अत्तनो गोगणं घट्टेति उब्बेजेति, परगोगणे पन सोरतो सुखसीलो होति अयं **सकगवचण्डो नो परगवचण्डो** नाम। पुग्गलोपि अत्तनो परिसं घट्टेन्तो विज्झन्तो फरुसेन समुदाचरन्तो, परपरिसाय पन सोरच्चं निवातवुत्तितं आपज्जन्तो **सकगवचण्डो होति नो परगवचण्डो** नामाति। इमिना नयेन सेसापि वेदितब्बा। निद्देसवारे पनेत्थ **उब्बेजिता होती**ति घट्टेत्वा विज्झित्वा उब्बेगप्पत्तं करोतिच्चेव अत्थो।
- **१६३**. आसीविसूपमेसु **आसीविसो** ताव यस्स विसं आसुं आगच्छित सीघं फरित; घोरं पन न होति, चिरकालं न पीळेति अयं **आगतविसो नो घोरिवसो**। सेसपदेसुपि एसेव नयो। पुग्गलिवभाजनं पन उत्तानत्थमेव।
- **१६४. अननुविच्च अपरियोगाहेत्वा अवण्णारहस्स वण्णं भासिता होती**तिआदीसु **अननुविच्चा**ति अतुलयित्वा, अपरिगगण्हित्वा। **अपरियोगाहेत्वा**ति पञ्जाय गुणे अनोगाहेत्वा।
- **१६६. भूतं तच्छ**न्ति विज्जमानतो भूतं, अविपरीततो **तच्छं। कालेना**ति युत्तपयुत्तकालेन। **तत्र कालञ्जू होती**ति यिमदं कालेनाित वृत्तं। तत्र यो पुग्गलो कालञ्जू होित, कालं जानाित, तस्स पञ्हस्स वेय्याकरणत्थाय ''इमिस्मं काले पुच्छितेनािप मया न कथेतब्बा, इमिस्मं काले कथेतब्बा' ति अयं कालेन भणित नाम। **उपेक्खको विहरती**ित मज्झत्तभूताय उपेक्खाय ठितो हुत्वा विहरति। सेसं सब्बत्थ उत्तानत्थमेव।
- **१६७**. उड्डानफलूपजीवीतिआदीस् यो उड्डानवीरियेनेव दिवसं वीतिनामेत्वा तस्स निस्सन्दफलमत्तं किञ्चिदेव लिभत्वा जीविकं कप्पेति, तं पन उड्डानं आगम्म किञ्चि पुञ्जफलं न पटिलभित, तं सन्धाय **यस्स पुग्गलस्स उड्डहतो**तिआदि वृत्तं। **ततूपिर देवा**ति ततो उपिर ब्रह्मकायिकादयो देवा। तेसिञ्ह उड्डानवीरियेन किच्चं नाम नित्थ। पुञ्जफलमेव उपजीवन्ति। **पुञ्जवतो चा**ति इदं पुञ्जवन्ते खित्तयब्राह्मणादयो चेव भुम्मदेवे आदिं कत्वा निम्मानरितपिरयोसाने देवे च सन्धाय वृत्तं। सब्बेपि हेते वायामफलञ्चेव पुञ्जफलञ्च अनुभवन्ति। नेरियका पन नेव उड्डानेन आजीवं उप्पादेतुं सक्कोन्ति, नािप नेसं पुञ्जफलेन कोिच आजीवो उप्पज्जित।
- १६८. तमादीसु "नीचे कुले पच्चाजातो" तिआदिकेन तमेन युत्तोति तमो। कायदुच्चरितादीहि पुन निरयतमूपगमनतो तमपरायणो। नेसादकुलेति मिगलुद्दकादीनं कुले। वेनकुलेति विलोवकारकुले। रथकारकुलेति चम्मकारकुले। पुक्कुसकुलेति पुष्फछड्डककुले। किसरवृत्तिकेति दुक्खवृत्तिके। दुब्बण्णोति पंसुपिसाचको विय झामखाणुवण्णो। दुद्दिसकोति विजातमातुयापि अमनापदस्सनो। ओकोटिमकोति लकुण्डको। काणोति एकिक्खिकाणो वा उभयिक्खकाणो वा। कुणीति एकहत्थकुणी वा उभयहत्थकुणी वा। खञ्जोति एकपादखञ्जो वा उभयपादखञ्जो वा। पक्खहतोति हतपक्खो पीठसप्पी। पदीपेय्यस्साति तेलकपल्लकादिनो पदीपूपकरणस्स। एवं पुग्गलो तमो होति तमपरायणोति एत्थ एको पुग्गलो बहिद्धा आलोकं अदिस्वा मातुकुच्छिस्मिञ्जेव कालं कत्वा अपायेसु निब्बत्तन्तो सकलेपि कप्पे संसरति। सोपि तमो तमपरायणोव। सो पन कुहकपुग्गलो भवेय्य। कुहकस्स हि एवरूपा निब्बत्ति होतीति वृत्तं।
- एत्थ च **नीचे कुले पच्चाजातो होति चण्डालकुले वा**तिआदीहि आगमनविपत्ति चेव पुब्बुप्पन्नपच्चयविपत्ति च दस्सिता। **दलिहे**तिआदीहि पवित्तपच्चयविपत्ति। **किसरवुत्तिके**तिआदीहि आजीवुपायविपत्ति। **दुब्बण्णो**तिआदीहि रूपविपत्ति। **बह्वाबाधो**तिआदीहि दुक्खकारणसमायोगो। **न लाभी**तिआदीहि सुखकारणविपत्ति चेव उपभोगविपत्ति च। **कायेन दुच्चरित**न्तिआदीहि तमपरायणभावस्स कारणसमायोगो। **कायस्स भेदा**तिआदीहि सम्परायिकतमूपगमो। सुक्कपक्खो बुत्तपटिपक्खनयेन

वेदितब्बो।

अपिचेत्थ तिविधाय कुलसम्पत्तिया पच्चाजातिआदिकेन जोतिना युत्ततो जोति, आलोकभूतोति वृत्तं होति। कायसुचिरतादीहि पन सग्गूपपित्तजोतिभावूपगमनतो जोतिपरायणो। खित्तयमहासालकुले वातिआदीसु खित्तयमहासालाति खित्तया महासारा महासारप्तता खित्तया। येसिव्हि खित्तयानं हेट्टिमन्तेन कोटिसतं निधानगतं होति, तयो कहापणकुम्भा वळञ्जनत्थाय गेहमज्झे रासिं कत्वा ठिपता होन्ति, ते खित्तयमहासाला नाम। येसं ब्राह्मणानं असीतिकोटिधनं निहितं होति, दियङ्को कहापणकुम्भा वळञ्जनत्थाय गेहमज्झे रासिं कत्वा ठिपता होति, ते ब्राह्मणमहासाला नाम। येसं गहपतीनं चत्तालीसकोटिधनं निहितं होति, कहापणकुम्भो वळञ्जत्थाय गेहमज्झे रासिं कत्वा ठिपतो होति, ते गहपतिमहासाला नाम। तेसं कुलेति अत्थो। अङ्केति इस्सरे। निधानगतधनस्स महन्तताय महद्धने। सुवण्णरजतभाजनादीनं उपभोगभण्डानं महन्तताय महाभोगे। निधानगतस्स जातरूपरजतस्स पहूतताय पहूतजातरूपरजते। वित्तूपकरणस्स तृट्ठिकरणस्स पहूतताय पहूतवित्तूपकरणे। गोधनादीनञ्च सत्तविधधञ्जानञ्च पहूतताय पहूतवाय पहूतवाय पहूतवित्तयञ्चे। अभिरूपोति सुन्दररूपो। दस्सनीयोति अञ्जं कम्मं पहाय दिवसम्पि पस्सितब्बयुत्तो। पासादिकोति दस्सनेनेव चित्तपसादावहो। परमायाति उत्तमाय। वण्णपोक्खरतायाति पोक्खरवण्णताय। पोक्खरं वृच्चित सरीरं। तस्स वण्णसम्पत्तियाति अत्थो। समन्नागतोति उपेतो।

- **१६९**. ओणतोणतादीसु दिट्ठधम्मिकाय वा सम्परायिकाय वा सम्पत्तिया विरहितो **ओणतो**। नीचो, लामकोति अत्थो। तब्बिपक्खतो **उण्णतो**। उच्चो, उग्गतोति अत्थो। सेसमेत्थ तमादीसु वृत्तनयेनेव वेदितब्बं। अपिच **ओणतोणतो**ति इदानि नीचो, आयितिम्प नीचोव भविस्सिति। **ओणतुण्णतो**ति इदानि नीचो, आयितं उच्चो भविस्सित। **उण्णतोणतो**ति इदानि उच्चो, आयितं नीचो भविस्सित। **उण्णतुण्णतो**ति इदानि उच्चो, आयितम्प उच्चोव भविस्सिती।
- **१७०**. रुक्खूपमेसु रुक्खो ताव **फेग्गुसारपरिवारो**ति वनजेट्ठकरुक्खो सयं फेग्गु होति, परिवाररुक्खा पनस्स सारा होन्ति। इमिना नयेन सेसा वेदितब्बा। पुग्गलेसु पन सीलसारविरहतो फेग्गुता, सीलाचारसमन्नागमेन च सारता वेदितब्बा।
- १७१. रूपप्पमाणादीसु सम्पत्तियुत्तं रूपं पमाणं करोतीति रूपप्पमाणो। तत्थ पसादं जनेतीति रूपप्पसन्नो। कित्तिसद्दभूतं घोसं पमाणं करोतीति घोसप्पमाणो। आरोहं वातिआदीसु पन आरोहन्ति उच्चत्तनं। परिणाहन्ति किसथूलभावापगतं परिक्खेपसम्पत्ति। सण्ठानन्ति अङ्गपच्चङ्गानं दीघरस्सवट्टतादियुत्तद्वानेसु तथाभावं। पारिपूरिन्ति यथावृत्तप्पकारानं अनूनतं, लक्खणपरिपुण्णभावं वा। परवण्णनायाति परेहि परम्पुखा निच्छारिताय गुणवण्णनाय। परथोमनायाति परेहि थुतिवसेन गाथादिउपनिबन्धनेन वुत्ताय थोमनाय। परपसंसनायाति परेहि सम्मुखा वृत्ताय पसंसाय। परवण्णहारिकायाति परम्परथुतिवसेन परेहि पवित्तताय वण्णहरणाय।
- **१७२. चीवरलूख**न्ति चीवरस्स दुब्बण्णादिभावेन लूखतं। **पत्तलूख**न्ति भाजनस्स वण्णसण्ठानवत्थूहि लूखतं। **सेनासनलूख**न्ति नाटकादिसम्पत्तिविरहेन सेनासनस्स लूखतं। **विविध**न्ति अचेलकादिभावेन अनेकप्पकारं। **दुक्करकारिक**न्ति सरीरतापनं।

अपरो नयो — इमेसु हि चतूसु पुग्गलेसु रूपे पमाणं गहेत्वा पसन्नो रूपप्पमाणो नाम। रूपप्पसन्नोति तस्सेव अत्थवचनं। घोसे पमाणं गहेत्वा पसन्नो घोसप्पमाणो नाम। चीवरलूखपत्तलूखेसु पमाणं गहेत्वा पसन्नो लूखप्पमाणो नाम। धम्मे पमाणं गहेत्वा पसन्नो धम्मप्पमाणो नाम। इतरानि तेसंयेव अत्थवचनानि। सब्बसत्ते च तयो कोट्ठासे कत्वा द्वे कोट्ठासा रूपप्पमाणा, एको न रूपप्पमाणो। पञ्च कोट्ठासे कत्वा चत्तारो कोट्ठासा घोसप्पमाणा, एको न घोसप्पमाणो। दस कोट्ठासे कत्वा नव कोट्ठासा लूखप्पमाणा, एको न लूखप्पमाणो। सतसहस्सं कोट्ठासे कत्वा पन एको कोट्ठासोव धम्मप्पमाणो, सेसा न धम्मप्पमाणा। एवमयं चतुप्पमाणो लोकसन्निवासो।

एतस्मिं चतुप्पमाणे लोकसन्निवासे बुद्धेसु अप्पसन्ना मन्दा, पसन्नाव बहुका। रूपप्पमाणस्स हि बुद्धरूपतो उत्तरि पसादावहं रूपं नाम नित्थ। घोसप्पमाणस्स बुद्धानं कित्तिघोसतो उत्तरि पसादावहो घोसो नाम नित्थ। लूखप्पमाणस्स कासिकानि वत्थानि महारहानि कञ्चनभाजनानि तिण्णं उतूनं अनुच्छविके सब्बसम्पत्तियुत्ते पासादवरे पहाय पंसुकूलचीवरसेलमयपत्तरुक्खमूलादिसेनासनसेविनो बुद्धस्स भगवतो लूखतो उत्तरि पसादावहं अञ्जं लूखं नाम नित्थ। धम्मप्पमाणस्स सदेवके लोके असाधारणसीलादिगुणस्स तथागतस्स सीलादिगुणतो उत्तरि पसादावहो अञ्जो सीलादिगुणो नाम नित्थ। इति भगवा इमं चतुप्पमाणिकं लोकसन्निवासं मुट्टिना गहेत्वा विय ठितोति।

- १७३. अत्तिहताय पटिपन्नादीसु सीलसम्पन्नोति सीलेन सम्पन्नो समन्नागतो। समाधिसम्पन्नोतिआदीसुपि एसेव नयो। एत्थ च सीलं लोकियलोकुत्तरं कथितं। तथा समाधिपञ्जा च। विमृत्ति अरहत्तफलविमृत्तियेव। जाणदस्सनं एकूनवीसतिविधं पच्चवेक्खणजाणं। नो परिन्तआदीसु परपुग्गलं ''तयापि सीलसम्पन्नेन भवितुं वट्टती''ति वत्वा यथा सीलं समादियति, एवं न समादपेति, न गण्हापेति। एसेव नयो सब्बत्थ। एतेसु पन चतूसु पठमो वक्किलत्थेरसिदसो होति। दुतियो उपनन्दसक्यपुत्तसिदसो। तितयो सारिपुत्तमोग्गल्लानत्थेरसिदसो। चतुत्थो देवदत्तसिदसोति वेदितब्बो।
- १७४. अत्तन्तपादीसु अत्तानं तपित दुक्खापेतीित **अत्तन्तपो**। अत्तनो परितापनानुयोगं **अत्तपरितापनानुयोगं। अचेलको**ति निच्चेलो, नग्गो। **मृत्ताचारो**ति विसड्डाचारो। उच्चारकम्मादीसु लोकियकुलपुत्ताचारेन विरहितो ठितकोव उच्चारं करोति, पस्सावं करोति, खादित, भुञ्जित च। हत्थापलेखनोति हत्थे पिण्डम्हि निड्डिते जिव्हाय हत्थं अपलेखित। उच्चारं वा कत्वा हत्थिस्मञ्जेव दण्डकसञ्जी हुत्वा हत्थेन अपलेखतीित दस्सेति। ते कर दण्डकं सत्तोति पञ्जपेन्ति। तस्मा तेसं पिटपदं पूरेन्तो एवं करोति। भिक्खागहणत्थं 'एहि भद्दन्ते'ति वृत्तो, न एतीति नएहिभद्दन्तिको। तेन हि 'तिड्ठ भद्दन्ते'ति वृत्तोपि न तिट्ठतीति नितृद्वभद्दन्तिको। तदुभयम्पि हेतं तित्थिया ''एतस्स वचनं कतं भविस्सती''ति न करोन्ति। अभिहटन्ति पुरेतरं गहेत्वा आहटं भिक्खं। उद्दिस्सकतन्ति ''इमं तुम्हे उद्दिस्स कत''न्ति एवं आरोचितभिक्खं। न निमन्तनन्ति ''असुकं नाम कुलं वा वीथिं वा गामं वा पविसेय्याथा''ति एवं निमन्तितभिक्खम्पि न सादियित, न गण्हाति।

न कुम्भिमुखाति कुम्भितो उद्धरित्वा दिय्यमानं भिक्खं न गण्हाति। न कळोपिमुखाति कळोपीति उक्खिलि, पिच्छ वा। ततोपि न गण्हाति। कस्मा? कुम्भी कळोपियो कटच्छुना पहारं लभन्तीति। न एळकमन्तरन्ति उम्मारं अन्तरं कत्वा दिय्यमानं न गण्हाति। कस्मा? अयं मं निस्साय अन्तरकरणं लभतीति। दण्डमुसलेसुपि एसेव नयो। द्विन्नित्ति द्वीसु भुञ्जमानेसु एकस्मिं उद्घाय देन्ते न गण्हिति। कस्मा? कबळन्तरायो होतीति। न गिन्भिनियातिआदीसु पन गिन्भिनिया कुच्छियं दारको किलमित। पायन्तिया दारकस्स खीरन्तरायो होति। पुरिसन्तरगताय रितअन्तरायो होतीति न गण्हाति न सिङ्कत्तीसूति सिङ्कत्तेत्वा कतभत्तेसु। दुब्भिक्खसमये किर अचेलकसावका अचेलकानं अत्थाय ततो ततो तण्डुलादीनि समादपेत्वा भत्तं पचन्ति, उक्कड्ठाचेलको ततो न पटिग्गण्हाति। **न यत्थ सा**ति यत्थ सुनखो 'पिण्डं लिभस्सामी'ति उपिंडतो होति, तत्थ तस्स अदत्वा आहटं न गण्हाति। कस्मा? एतस्स पिण्डन्तरायो होतीति।

**सण्डसण्डचारिनी**ति समूहसमूहचारिनी। सचे हि अचेलकं दिस्वा 'इमस्स भिक्खं दस्सामा'ति मानुस्सका भत्तगेहं पविसन्ति, तेसु च पविसन्तेसु कळोपिमुखादीसु निलीना मिक्खका उप्पतित्वा सण्डसण्डा चरन्ति, ततो आहटं भिक्खं न गण्हाति। कस्मा? मं निस्साय मिक्खकानं गोचरन्तरायो जातोति। **थुसोदक**न्ति सब्बसस्ससम्भारेहि कतं सोवीरकं। एत्थ च सुरापानमेव सावज्जं। अयं पन एतिस्मिम्प सावज्जसञ्जी। **एकागारिको**ति यो एकस्मिंयेव गेहे भिक्खं लभित्वा निवत्तति। **एकालोपिको**ति यो एकेनेव आलोपेन यापेति। **द्वागारिका**दीसुपि एसेव नयो। **एकिस्सापि दित्तया**ति एकाय दित्तया। दित्त नाम एका खुद्दकपाति होति, यत्थ अगगभिक्खं पिक्खपित्वा ठपेन्ति।

**एकाहिक**न्ति एकदिवसन्तरिकं। **अङ्गमासिक**न्ति अङ्गमासन्तरिकं। **परियायभत्तभोजन**न्ति वारभत्तभोजनं। एकाहवारेन द्वीहवारेन सत्ताहवारेन अङ्गमासवारेनाति — एवं दिवसवारेन आभतभत्तभोजनं। **साकभक्खो**ति अल्लसाकभक्खो। **सामाकभक्खो**ति सामाकतण्डुलभक्खो। नीवारादीसु — **नीवारा** नाम ताव अरञ्जे सयं जाता वीहिजाति। **दहुल**न्ति चम्मकारेहि चम्मं विलिखित्वा छड्डितकसटं। **हटं** वुच्चिति सिलेसोपि, सेवालोपि कणिकारादिरुक्खिनय्यासोपि। **कण**न्ति कुण्डकं। **आचामो**ति भत्तउक्खिलकाय लग्गो झामोदनो। तं छड्डितद्वाने गहेत्वा खादित। ''ओदनकञ्जिय' नितिप वदन्ति। **पिञ्जाका**दयो पाकटा एव। **पवत्तफलभोजी**ति पत्तितफलभोजी।

साणानीति साणवाकचेलानि। मसाणानीति मिस्सकचेलानि। छवदुस्सानीति मतसरीरतो छिड्डितवत्थानि। एरकितणादीनि वा गन्थेत्वा कतिनवासनानि। पंसुकूलानीति पथिवियं छिड्डितनन्तकानि। तिरीटानीति रुक्खन्तचवत्थानि। अजिनित्त अजिनिमगचम्मं। अजिनिक्खपन्ति तदेव मज्झे फालितं। सखुरकिन्तिप वदन्ति। कुसचीरिन्ति कुसितिणानि गन्थेत्वा कतचीरकं। वाकचीरफलकचीरेसुिप एसेव नयो। केसकम्बलिन्ति मनुस्सकेसेहि कतकम्बलं। यं सन्धाय वृत्तं — "सेय्यथापि, भिक्खवे, यानि कानिचि तन्तावृतानं वत्थानं केसकम्बलो तेसं पितकुट्ठो अक्खायतीं"ति (अ॰ नि॰ ३.१३८)। वाळकम्बलिन्त अस्सवाळादीहि कतकम्बलं। उलूकपक्खिन्ति उलूकपत्तानि गन्थेत्वा कतिनवासनं। उद्धभट्ठकोति उद्धं ठितको।

**उक्कुटिकप्पधानमनुयुत्तो**ति उक्कुटिकवीरियं अनुयुत्तो। गच्छन्तोपि उक्कुटिकोव हुत्वा उप्पतित्वा उप्पतित्वा गच्छित। **कण्टकापस्सियको**ति अयकण्टके वा पकितकण्टके वा भूमियं कोट्टेत्वा तत्थ चम्मं अत्थिरित्वा ठानचङ्कमादीनि करोति। **सेय्य**न्ति सयन्तोपि तत्थेव सेय्यं कप्पेति। सायं तितयमस्साति **सायतियकं**। ''पातो, मज्झन्हिके, सायन्ति दिवसस्स तिक्खन्तं पापं पवाहेस्सामी''ति उदकोरोहनानुयोगं अनुयुत्तो विहरित।

**१७५.** परं तपतीति **परन्तपो**। परेसं परितापनानुयोगं **परपरितापनानुयोगं**। ओरब्भिकादीसु — उरब्भा बुच्चन्ति एळका। उरब्भे हनतीति **ओरब्भिको। सूकरिका**दीसुपि — एसेव नयो। **लुहो**ति दारुणो कक्खळो। **मच्छघातको**ति मच्छबन्धो केवट्टो। **बन्धनागारिको**ति बन्धनागारगोपको। **कुरूरकम्मन्ता**ति दारुणकम्मन्ता।

१७६. मुद्धाविसत्तोति खित्तयाभिसेकेन मुद्धिन अभिसित्तो। पुरित्थिमेन नगरस्साति नगरतो पुरित्थिमिदसाय। सन्धागारिन्त यञ्जसालं। खराजिनं निवासेत्वाित सखुरं अजिनचम्मं निवासेत्वा। सिप्पितेलेनाित सिप्पिता च तेलेन च। ठपेत्वा हि सिप्पि अवसेसो यो कोचि स्नेहो तेलिन्त वुच्चिति। कण्डुवमानोित नखानं छिन्नता कण्डुवितब्बकाले तेन कण्डुवमानो। अनन्तरिहतायाित असन्थताय। सरूपवच्छायाित सिदसवच्छाय। सचे गावी सेता होति, वच्छोपि सेतकोव सचे कबरा वा, रत्ता वा, वच्छोपि तािदसोवाित — एवं सरूपवच्छाय। सो एवमाहाित सो राजा एवं वदेति। वच्छतराित तरुणवच्छकभावं अतिक्कन्ता बलववच्छा। वच्छतरीसुिप एसेव नयो। बरिहिसत्थायाित परिक्खेपकरणत्थाय चेव यञ्जभूमियं अत्थरणत्थाय च।

**१७७. दिट्ठेव धम्मे**ति इमस्मियेव अत्तभावे। **निच्छातो**ति छातं वुच्चित तण्हा, सा अस्स नत्थीति निच्छातो। सब्बिकलेसानं निब्बुतत्ता **निब्बुतो**। अन्तो तापनिकलेसानं अभावा सीतलो जातोति **सीतीभूतो**। झानमग्गफलनिब्बानसुखानि पटिसंवेदेतीति **सुखप्पटिसंवेदी। ब्रह्मभूतेन अत्तना**ति सेट्ठभूतेन अत्तना।

इमं पन पुग्गलं बुद्धुप्पादतो पट्टाय दस्सेतुं — **इध तथागतो**तिआदिमाह। तत्थ तथागतोति अट्टाह कारणेहि भगवा तथागतो — तथा आगतोति तथागतो, तथा गतोति तथागतो, तथलक्खणं आगतोति तथागतो, तथधम्मे याथावतो अभिसम्बुद्धोति तथागतो, तथदिस्सिताय तथागतो, तथावादिताय तथागतो, तथाकारिताय तथागतो, अभिभवनट्टेन तथागतोति। अरहं सम्मासम्बुद्धोतिआदीनि विसुद्धिमग्गे वित्थारितानेव। तं धम्मिन्त तं वृत्तप्पकारसम्पदं धम्मं। सुणाति गहपति वाति कस्मा पटमं गहपतिं निद्दिसति? निहतमानत्ता उस्सन्नत्ता च। येभुय्येन हि खत्तियकुलतो पब्बजिता जातिं निस्साय मानं करोन्ति। ब्राह्मणकुला पब्बजिता मन्ते निस्साय मानं करोन्ति। हीनजच्चकुला पब्बजिता अत्तनो विजातिताय पतिट्ठातुं न सक्कोन्ति। गहपतिदारका पन कच्छेहि सेदं मुञ्चन्तेहि पिट्टिया लोणं पुष्फमानाय भूमिं कसित्वा तादिसस्स मानस्स अभावतो निहतमानदप्पा होन्ति। ते पब्बजित्वा मानं वा दप्पं वा अकत्वा यथाबलं बुद्धवचनं उग्गहेत्वा विपस्सनाय कम्मं करोन्ता सक्कोन्ति अरहत्ते पतिट्ठातुं। इतरेहि च कुलेहि निक्खमित्वा पब्बजिता नाम न बहुका, गहपतिकाव बहुका। इति निहतमानत्ता उस्सन्नत्ता च पठमं गहपितं निद्दिसतीति।

अञ्जतरिसं वाति इतरेसं वा कुलानं अञ्जतरिसं। पच्चाजातोति पितजातो। तथागते सद्धं पिटलभतीति पिरसुद्धं धम्मं सुत्वा धम्मस्सामिम्हि तथागते "सम्मासम्बुद्धो वत सो भगवा"ति सद्धं पिटलभित। इति पिटसञ्चिक्खतीति एवं पच्चवेक्खति। सम्बाधो घरावासोति सचेपि सिट्टहत्थे घरे योजनसतन्तरेपि वा द्वे जायम्पितका वसन्ति, तथापि नेसं सिकञ्चनसपिलबोधट्ठेन घरावासो सम्बाधोयेव। रजोपथोति रागरजादीनं उद्घानद्वानित्त महाअद्वकथायं वृत्तं। आगमनपथोतिपि वत्तुं वट्टित। अलगनहेन अब्भोकासो वियाति अब्भोकासो। पब्बजितो हि कूटागाररतनपासादे च देविवमानादीसु च सुपिहितद्वारवातपानेसु पिटच्छन्नेसु वसन्तोपि नेव लग्गति, न सज्जित, न बज्झित। तेन वृत्तं — "अब्भोकासो पब्बज्जा"ति।

अपिच — सम्बाधो घरावासो कुसलिकिरियाय ओकासाभावतो। रजोपथो असंवुतसङ्कारट्ठानं विय रजानं किलेसरजानं सन्निपातट्ठानतो। अब्भोकासो पब्बज्जा कुसलिकिरियाय यथासुखं ओकाससम्भावतो। **नियदं सुकरं...पे॰... पब्बजेय्य**न्ति एत्थ अयं सङ्खेपकथा — यदेतं सिक्खत्तयब्रह्मचरियं एकम्पि दिवसं अखण्डं कत्वा चरिमकिचत्तं पापेतब्बताय **एकन्तपरिपुण्णं**। एकिदवसिम्प च किलेसमलेन अमिलनं कत्वा चरिमकिचत्तं पापेतब्बताय **एकन्तपरिसुद्धं। सङ्खिलिखितं** लिखितसङ्खसदिसं धोतसङ्खसप्पटिभागं चरितब्बं। इदं न सुकरं अगारं अज्झावसता अगारमज्झे वसन्तेन एकन्तपरिपुण्णं...पे॰... चिरतुं — "यंनूनाहं केसे च मस्सुञ्च ओहारेत्वा कसायरसपीतताय कासायानि ब्रह्मचरियं चरन्तानं अनुच्छिविकानि वत्थानि अच्छादेत्वा परिदहित्वा अगारस्मा निक्खमित्वा अनगारियं पब्बजेय्य''न्ति । एत्थ च यस्मा अगारस्स हितं किसवाणिज्जादिकम्मं ''अगारिय''न्ति वुच्चिति, तञ्च पब्बज्जाय नित्थि, तस्मा पब्बज्जा ''अनगारिय''न्ति ञातब्बा । तं अनगारियं । पब्बजेय्यन्ति पटिपज्जेय्यं । अप्पं वाति सहस्सतो हेट्ठा भोगक्खन्थो अप्पो नाम होति, सहस्सतो पट्ठाय महा । अबन्धनट्ठेन ञातियेव **ञातिपरिवट्टो** । सोपि वीसतिया हेट्ठा अप्पो होति, वीसतिया पट्ठाय महा ।

१७८. भिक्खूनं सिक्खासाजीवसमापन्नोति या भिक्खूनं अधिसीलसङ्घाता सिक्खा, तञ्च। यत्थ चेते सह जीवन्ति, एकजीविका सभागवुत्तिनो होन्ति, तं भगवता पञ्जत्तिसिक्खापदसङ्घातं साजीवञ्च। तत्थ सिक्खनभावेन समापन्नोति भिक्खूनं सिक्खासाजीवसमापन्नो। समापन्नोति सिक्खं परिपूरेन्तो साजीवञ्च अवीतिक्कमन्तो हुत्वा तदुभयं उपगतोति अत्थो। पाणातिपातं पहायातिआदीसु पाणातिपातादिकथा हेट्ठा वित्थारिता एव। पहायाति इमं पाणातिपातचेतनासङ्घातं दुस्सील्यं पजिहत्वा। पिटिविरतो होतीति पहीनकालतो पट्टाय ततो दुस्सील्यतो ओरतो विरतोव होति। निहितदण्डो निहितसत्थोति परूपघातत्थाय दण्डं वा सत्थं वा आदाय अवत्तनतो निक्खित्तरण्डो चेव निक्खित्तसत्थो चाति अत्थो। एत्थ च ठपेत्वा दण्डं, सब्बम्प अवसेसं उपकरणं सत्तानं विनासनभावतो 'सत्थ'न्ति वेदितब्बं। यं पन भिक्खू कत्तरदण्डं वा दन्तकडुवासि वा पिप्फिलिकं वा गहेत्वा विचरन्ति, न तं परूपघातत्थाय। तस्मा निहितदण्डा निहितसत्थात्वेव सङ्खं गच्छन्ति। लज्जीति पापिजगुच्छनलक्खणाय लज्जाय समन्नागतो। दयापन्नोति दयं मेत्तचित्ततं आपन्नो। सब्बपाणभूतिहतानुकम्पीति सब्बे पाणभूते हितेन अनुकम्पको। ताय दयापन्नताय सब्बेसं पाणभूतानं हितचित्तकोति अत्थो। विहरतीति इरियति, पालेति।

दिन्नमेव आदियतीति **दिन्नादायी**। चित्तेनिप दिन्नमेव पटिकङ्क्षतीति **दिन्नपाटिकङ्क्षी**। थेनेतीति थेनो। न थेनेन **अथेनेन**। अथेनत्तायेव **सुचिभूतेन। अत्तना**ति अत्तभावेन। अथेनं सुचिभूतं अत्तभावं कत्वा विहरतीति वृत्तं होति।

**अब्रह्मचरिय**न्ति असेड्डचरियं। ब्रह्मं सेड्ठं आचारं चरतीति **ब्रह्मचारी। आराचारी**ति अब्रह्मचरियतो दूरचारी। **मेथुना**ति रागपरियुड्डानवसेन सदिसत्ता मेथुनकाति लद्धवोहारेहि पटिसेवितब्बतो मेथुनाति सङ्खं गता असद्धम्मा। **गामधम्मा**ति गामवासीनं धम्मा।

सच्चं वदतीति सच्चवादी। सच्चंन सच्चं सन्दहित घटेतीति सच्चसन्धो। न अन्तरन्तरा मुसा वदतीति अत्थो। यो हि पुरिसो कदाचि मुसा वदित, कदाचि सच्चं, तस्स मुसावादेन अन्तरितत्ता सच्चं सच्चंन न घटीयित, तस्मा न सो सच्चसन्धो। अयं पन न तादिसो। जीवितहेतुपि मुसा अवत्वा सच्चंन सच्चं सन्दहितयेवाति सच्चसन्धो। थेतोति थिरो, थिरकथोति अत्थो। एको हि पुग्गलो हिलिहिरागो विय, थुसरासिम्हि निखातखाणुको विय, अस्सिपट्ठे उपितकुम्भण्डिमव च, न थिरकथो होति। एको पासाणलेखा विय, इन्दखीलो विय च थिरकथो होति। असिना सीसे छिन्दन्तेपि द्वे कथा न कथेति। अयं वुच्चित थेतो। पच्चियकोति पत्तियायितब्बको, सद्धायिकोति अत्थो। एकच्चो हि पुग्गलो न पच्चियको होति। 'इदं केन वुत्तं? असुकेना'ति वुत्ते 'मा तस्स वचनं सद्दहथा'ति वत्तब्बतं आपज्जित। एको पच्चियको होति। 'इदं केन वुत्तं? असुकेना'ति वुत्ते 'यदि तेन वुत्तं, इदमेव पमाणं, इदानि उपपिरिक्खितब्बं नित्थ, एवमेव इद'न्ति वत्तब्बतं आपज्जित। अयं वुच्चित पच्चियको। अविसंवादको लोकस्साित ताय सच्चवादिताय लोकं न विसंवादेतीित अत्थो।

इमेसं भेदायाति येसं इतो सुत्वाति वृत्तानं सन्तिकं सुतं, तेसं भेदाय। भिन्नानं वा सन्धाताित द्विन्नं मित्तानं वा समानुपज्झायकादीनं वा केनचिदेव कारणेन भिन्नानं एकमेकं उपसङ्क्षीमत्वा — 'तुम्हाकं ईदिसे कुले जातानं, एवं बहुस्सुतानं इदं न युत्त' न्तिआदीिन वत्वा सन्धानं कत्ता। अनुप्यदाताित सन्धानानुप्पदाता। द्वे जने समग्गे दिस्वा — 'तुम्हाकं एवरूपे कुले जातानं, एवरूपेिह गुणेहि समन्नागतानं अनुच्छिविकमेत'न्तिआदीिन वत्वा दळ्हीकम्मं कत्ताति अत्थो। समग्गो आरामो अस्साित समग्गारामो। यत्थ समग्गा नित्थि, तत्थ वसितुम्पि न इच्छतीित अत्थो। समग्गरामोतिपि पाळि। अयमेव अत्थो। समग्गरतोति समग्गेसु रतो। ते पहाय अञ्जत्र गन्तुम्पि न इच्छतीित अत्थो। समग्गे दिस्वािप सुत्वािप नन्दतीित समग्गनन्दी। समग्गकरिणं वाचं भासिताित या वाचा सत्ते समग्गेव करोिति, तं सामग्गीगुणपरिदीपकमेव वाचं भासिति, न इतरन्ति।

कालेन वदतीति **कालवादी**। वत्तब्बयुत्तकालं सल्लक्खेत्वा वदतीति अत्थो। भूतं तथं तच्छं सभावमेव वदतीति **भूतवादी।** दिट्ठधम्मिकसम्परायिकत्थसिन्तिस्सतमेव कत्वा वदतीति **अत्थवादी**। नवलोकुत्तरधम्मसिन्तिस्सतं कत्वा वदतीति **धम्मवादी**। संवरिवनयपहानिवनयसिन्तिस्सतं कत्वा वदतीति **विनयवादी**। निधानं वुच्चित उपनोकासो। निधानमस्स अत्थीति **निधानवती**। हदये निधातब्बयुत्तकं वाचं भासिताति अत्थो। **कालेना**ति एवरूपिं भासमानोपि च "अहं निधानवित वाचं भासिस्सामी"ति न अकालेन भासित। युत्तकालं पन सल्लक्खेत्वाव भासतीति अत्थो। **सापदेस**न्ति सउपमं, सकारणन्ति अत्थो। **परियन्तवित**न्ति परिच्छेदं दस्सेत्वा। यथास्सा परिच्छेदो पञ्जायित, एवं भासतीति अत्थो। **अत्थसंहित**न्ति अनेकेहिपि नयेहि विभजन्तेन परियादातुं असक्कुणेय्यताय अत्थसम्पन्नं भासित। यं वा सो अत्थवादी अत्थं वदित, तेन अत्थेन संहितत्ता अत्थसंहितं वाचं भासित। न अञ्जं निक्खिपित्वा अञ्जं भासतीति वृत्तं होति।

१७९. बीजगामभूतगामसमारम्भाति मूलबीजं, खन्थबीजं, फळुबीजं, अगगबीजं बीजबीजित्त पञ्चिवधस्स बीजगामस्स चे यस्स कस्सचि नीलितणरुक्खादिकस्स भूतगामस्स च समारम्भा। छेदनभेदनपचनािदभावेन विकोपना पिटिवरतोित अत्थो। एकभित्तकोित पातरासभत्तं, सायमासभत्तन्ति द्वे भत्तािन। तेसु पातरासभत्तं अन्तोमज्झिन्हिके परिच्छिन्नं। इतरं मज्झिन्हिकतो उद्धं अन्तोअरुणेन। तस्मा अन्तोमज्झिन्हिके दसक्खत्तुं भुज्जमानोिप एकभित्तकोव होति। तं सन्धाय वृत्तं — एकभित्तकोति। रित्तया भोजनं रित्त, ततो उपरतोित रत्तूपरतो। अतिक्कन्ते मज्झिन्हिके याव सूरियसत्यङ्गमना भोजनं विकालभोजनं नाम, ततो विरत्ता विरतो विकालभोजना। सासनस्स अननुलोमत्ता विसूकं पटाणीभूतं दस्सनित्ति विसूकदस्सनं। अत्तना नच्चापनािदवसेन नच्चा च गीता च वािदता च अन्तमसो मयूरनच्चनापनािदवसेनिप पवत्तानं नच्चादीनं विसूकभूता दस्सना चाित नच्चगीतवािदतिवसूकदस्सना। नच्चादीिन हि अत्तना पयोजेतुं वा परेहि पयोजापेतुं वा युत्तानि पिस्सितुं वा नेव भिक्खूनं न भिक्खूनीनं वट्टिति। मालादीसु — मालाित यंिकञ्चि पुण्फं। गन्धिन्ति यंिकञ्चि गन्धानितं। विलेपनित्त छिवरागकरणं। तत्य पिळन्धन्तो धारेति नाम। ऊनहानं पूरेन्तो मण्डेति नाम। गन्धवसेन छिवरागवसेन च सािदयन्तो विभूसेति नाम। ठानं वुच्चित कारणं। तस्मा याय दुस्सील्यचेतनाय तािन मालाधारणादीिन महाजनो करोित, ततो पिटिवरतोित अत्थो। उच्चासयनं वुच्चित पमाणाितक्कन्तं। महासयनं अकिण्यसन्थतं, ततो पिटिवरतोित अत्थो। जातरूपित सुवण्णं। रजतिन्त कहापणो, लोहमासको, जतुमासको, दारुमासकोति ये वोहारं गच्छिन्त। तस्स उभयस्सािप पिटग्गहणा पिटिवरतोति अत्थो। जातरूपिते, न उग्गण्हापेति, न उपनिक्खित्तं सािदयतीित अत्थो।

**आमकधञ्जपटिग्गहणा**ति सालिवीहियवगोधुमकङ्गुवरककुदूसकसङ्घातस्स सत्तविधस्सापि आमकधञ्जस्स पटिग्गहणा। न केवलञ्च एतेसं पटिग्गहणमेव, आमसनम्पि भिक्क्यूनं न वट्टतियेव। **आमकमंसपटिग्गहणा**ति एत्थ अञ्जत्र ओदिस्स अनुञ्जाता आमकमच्छमंसानं पटिग्गहणमेव भिक्खूनं न वट्टति, नो आमसनं। इत्थिकुमारिकपटिग्गहणाति एत्थ इत्थीित पुरिसन्तरगता। इतरा कुमारिका नाम। तासं पटिग्गहणिम् आमसनिम् अकप्पियमेव। दासिदासपटिग्गहणाति एत्थ दासिदासवसेनेव तेसं पटिग्गहणं न वट्टति। 'कप्पियकारकं दिम्म', 'आरामिकं दम्मी'ति एवं वृत्ते पन वट्टति। अजेळकादीसुपि खेत्तवत्थुपरियोसानेसु कप्पियाकप्पियनयो विनयवसेन उपपरिक्खितब्बो। तत्थ खेत्तं नाम यस्मिं पुब्बण्णं रुहति। वत्थु नाम यस्मिं अपरण्णं रुहति। यत्थ वा उभयिम्प रुहति तं खेत्तं। तदत्थाय अकतभूमिभागो वत्थु। खेत्तवत्थुसीसेन चेत्थ वापितळाकादीनिपि सङ्गहितानेव।

दूतेय्यं वुच्चित दूतकम्मं। गिहीनं पहितं पण्णं वा सासनं वा गहेत्वा तत्थ तत्थ गमनं। पहीणगमनं वुच्चित परघरं पेसितस्स खुद्दकगमनं। अनुयोगो नाम तदुभयकरणं। तस्मा दूतेय्यपहीणगमनानं अनुगोति एवमेत्थ अत्थो दट्टब्बो। कयिवक्कयाित कया च विक्कया च। तुलाकूटादीसु — कूटिन्त वञ्चनं। तत्थ तुलाकूटं नाम रूपकूटं, अङ्गकूटं गहणकूटं, पिटच्छन्नकूटिन्त चतुब्बिधं होित। तत्थ रूपकूटं नाम द्वे तुला समरूपा कत्वा गण्हन्तो महितया गण्हाित, ददन्तो खुद्दिकाय देित। अङ्गकूटं नाम गण्हन्तो पच्छाभागे हत्थेन तुलं अक्कमित, ददन्तो पुब्बभागे। गहणकूटं नाम गण्हन्तो मूले रज्जुं गण्हाित, ददन्तो अग्गे। पिटच्छन्नकूटं नाम तुलं सुसिरं कत्वा अन्तो अयचुण्णं पिक्खिपित्वा गण्हन्तो तं पच्छाभागे करोित, ददन्तो अग्गभागे।

**कंसो** वुच्चित सुवण्णपाति। ताय वञ्चनं **कंसकूटं**। कथं? एकं सुवण्णपातिं कत्वा अञ्जा द्वे तिस्सो लोहपातियो सुवण्णवण्णा करोन्ति, ततो जनपदं गन्त्वा किञ्चिदेव अङ्गुकुलं पविसित्वा सुवण्णभाजनानि किणथां ति वत्वा अग्घे पुच्छिते समग्घतरं दातुकामा होन्ति। ततो तेहि 'कथं इमेसं सुवण्णभावो जानितब्बों ति वृत्ते 'वीमंसित्वा गण्हथां ति सुवण्णपातिं पासाणे घंसित्वा सब्बपातियो दत्वा गच्छन्ति।

**मानकूटं** नाम हदयभेदसिखाभेदरज्जुभेदवसेन तिविधं होति। तत्थ **हदयभेदो** सप्पितेलादिमिननकाले लब्भिति। तानि हि गण्हन्तो हेट्ठा छिद्देन मानेन 'सिणकं आसिञ्चा'ति वत्वा अन्तोभाजने बहुं पग्घरापेत्वा गण्हाति। ददन्तो छिद्दं पिधाय सीघं पूरेत्वा देति। **सिखाभेदो** तिलतण्डुलादिमिननकाले लब्भिति। तानि हि गण्हन्तो सिणकं सिखं उस्सापेत्वा गण्हाति। ददन्तो वेगेन पूरेत्वा सिखं छिन्दन्तो देति। **रज्जुभेदो** खेत्तवत्थुमिननकाले लब्भित। लञ्जं अलभन्ता हि खेत्तं अमहन्तिम्प महन्तं कत्वा मिनन्ति।

उक्कोटनादीसु — **उक्कोटन**ित अस्सामिके सामिके कातुं लञ्जग्गहणं। **वञ्चनित तेहि तेहि उ**पायेहि परेसं वञ्चनं। तित्रदमेकं वत्थु — एको किर लुद्दको मिगञ्च मिगपोतकञ्च गहेत्वा आगच्छिति। तमेको धुत्तो — "िकं भो मिगो अग्घित, िकं मिगपोतको"ति आह। "िमगो द्वे कहापणे, िमगपोतको एक"ित्त च वृत्ते कहापणं दत्वा मिगपोतकं गहेत्वा थोकं गन्त्वा निवत्तो, "न मे भो मिगपोतकेन अत्थो, िमगं मे देही"ति आह। तेन िह "द्वे कहापणे देही"ति। सो आह — "ननु ते, भो, मया पठमं एको कहापणो दिन्नो"ति? "आम दिन्नो"ति। इदिम्प मिगपोतकं गण्ह, एवं सो च कहापणो अयञ्च कहापणग्घणको मिगपोतकोति द्वे कहापणा भविस्सन्तीति। सो "कारणं वदती"ति सल्लक्खेत्वा मिगपोतकं गहेत्वा मिगं अदासीति।

**निकती**ति योगवसेन वा मायावसेन वा अपामङ्गं पामङ्गन्ति, अमणिं मणीति, असुवण्णं सुवण्णन्ति कत्वा पतिरूपकेन वञ्चनं। **साचियोगो**ति कुटिलयोगो। एतेसंयेव उक्कोटनादीनमेतं नामं। तस्मा उक्कोटनसाचियोगो वञ्चनसाचियोगो निकतिसाचियोगोति एवमेत्य अत्थो दहुब्बो। केचि अञ्जं दस्सेत्वा अञ्जस्स परिवत्तनं 'साचियोगो'ति वदन्ति। तं पन वञ्चनेनेव सङ्गहितं।

छेदनादीसु — **छेदन**न्ति हत्थच्छेदनादि। **वधो**ति मारणं। **बन्धो**ति रज्जुबन्धनादीहि बन्धनं। विपरामोसोति हिमविपरामोसो, गुम्बिवपरामोसोति दुविधो। यञ्हि हिमपातसमये हिमेन पिटच्छन्ना हुत्वा मगगप्पटिपन्नं जनं मुसन्ति, अयं **हिमविपरामोसो**। यं गुम्बादीहि पिटच्छन्ना मुसन्ति, अयं **गुम्बिवपरामोसो। आलोपो** बुच्चिति गामिनगमादीनं विलोपकरणं। सहसाकारोति साहसिकिकिरिया। गेहं पिविसित्वा मनुस्सानं उरे सत्यं ठपेत्वा इच्छितभण्डग्गहणं। एवमेतस्मा छेदन...पे॰... सहसाकारा पिटिविरतो होति।

**१८०. सो सन्तुट्टो होती**ति सो चतूसु पच्चयेसु द्वादसविधेन इतरीतरपच्चयसन्तोसेन समन्नागतो होति। **कायपरिहारिकेना**ति कायं परिहरणमत्तकेन। **क्षमादायेव पक्कमती**ति अडुविधं भिक्खु परिक्खारमत्तकं सब्बं गहेत्वाव कायपिटबद्धं कत्वाव गच्छति। ''मम विहारो परिवेणं उपडाको''ति सङ्गो वा बद्धो वा न होति। सो जिया मुत्तसरो विय यूथा पक्कन्तो, मत्तहत्थी विय इच्छितिच्छितं सेनासनं वनसण्डं रुक्खमूलं वनपत्थं पब्भारं परिभुञ्जन्तो एकोव तिद्वति, एकोव निसीदित। सब्बिरियापथेसु एकोव अद्तियो।

''चातुद्दिसो अप्पटिघो च होति, सन्तुस्समानो इतरीतरेन। परिस्सयानं सहिता अछम्भी, एको चरे खग्गविसाणकप्पो''ति॥(सु॰ नि॰ ४२)।

एवं वण्णितं खग्गविसाणकप्पतं आपज्जित।

इदानि तमत्यं उपमाय साधेन्तो, "सेय्यथापी"तिआदिमाह। तत्य पक्खी सकुणोति पक्खयुत्तो सकुणो। डेतीित उप्पतित। अयं पनेत्य सङ्खेपत्थो — सकुणो नाम "असुकिस्मं पदेसे रुक्खो परिपक्कफलो"ति जत्वा नानादिसाहि आगन्त्वा नखपक्खतुण्डादीहि तस्स फलानि विज्झन्ता विधुनन्ता खादन्ति। "इदं अज्जतनाय, इदं स्वातनाय भविस्सती"ति तेसं न होति। फले पन खीणे नेव रुक्खस्स आरक्खं ठपेन्ति, न तत्थ पत्तं वा नखं वा तुण्डं वा ठपेन्ति। अथ खो तिस्मं रुक्खे अनपेक्खो हुत्वा यो यं दिसाभागं इच्छिति, सो तेन सपत्तभारोव उप्पतित्वा गच्छिति। एवमेव अयं भिक्खु निस्सङ्गो निरपेक्खोयेव पक्कमिति, तेन वृत्तं समादायेव पक्कमतीित। अरियेनाित निद्दोसेन। अज्झत्तन्ति सके अत्तभावे। अनवज्जसुखन्ति निद्दोससुखं।

**१८१. सो चक्खुना रूपं दिस्वा**ति सो इमिना अरियेन सीलक्खन्धेन समन्नागतो भिक्खु चक्खुविञ्ञाणेन रूपं पस्सित्वाति अत्थो। सेसपदेसुपि यं वत्तब्बं, तं सब्बं हेट्ठा वृत्तमेव। **अब्यासेकसुख**न्ति किलेसेहि अनविसत्तसुखं। अविकिण्णसुखन्तिपि वृत्तं। इन्द्रियसंवरसुखन्हि दिट्ठादीसु दिट्ठमत्तादिवसेन पवत्तताय अविकिण्णं होति। **१८२. सो अभिक्कन्ते पटिक्कन्ते**ति सो मनच्छट्ठानं इन्द्रियानं संवरेन समन्नागतो भिक्खु इमेसु अभिक्कन्तपटिक्कन्तादीसु सत्तसु ठानेसु सितसम्पजञ्जवसेन सम्पजानकारी होति। तत्थ यं वत्तब्बं सिया, तं **झानविभङ्गे** वृत्तमेव।

सो इमिना चाितआदिना किं दस्सेित? अरञ्जवासस्स पच्चयसम्पत्तिं दस्सेित। यस्स हि इमे चत्तारो पच्चया नित्थं, तस्स अरञ्जवासो न इञ्झित, तिरच्छानगतेहि वा वनचरकेहि वा सिद्धं वत्तब्बतं आपज्जित। अरञ्जे अधिवत्था देवता ''किं एवरूपस्स पापिभक्खुनो अरञ्जवासेना' ति भेरवं सद्दं सावेन्ति। हत्थेहि सीसं पहरित्वा पलायनाकारं करोन्ति। ''असुको भिक्खु अरञ्जं पिविसित्वा इदिञ्चदञ्च पापकम्मं अकासी' ति अयसो पत्थरित। यस्स पनेते चत्तारो पच्चया अत्थि, तस्स अरञ्जवासो इञ्झित। सो हि अत्तनो सीलं पच्चवेक्खन्तो किञ्चि काळकं वा तिलकं वा अपस्सन्तो पीतिं उप्पादेत्वा तं खयतो वयतो सम्मसन्तो अरियभूमिं ओक्कमित। अरञ्जे अधिवत्था देवता अत्तमना वण्णं भासन्ति। इतिस्स उदके पिक्खित्ततेलिबन्दु विय यसो वित्थारिको होति। विवित्तन्तिआदीिन हेट्ठा वृत्तत्थानेव। सो एवं समाहिते चित्ते...पे०... यथाकम्मूपणे सत्ते पजानातीित एत्तके ठाने यं वत्तब्बं सिया, तं सब्बं विसुद्धिमग्गे वृत्तमेव।

१८५. तितयिवज्जाय सो एवं समाहिते चित्तेति विपस्सनापादकं चतुत्थज्झानिचत्तं वेदितब्बं। आसवानं खयआणायाति अरहत्तमग्गाआणत्थाय। अरहत्तमग्गो हि आसवानं विनासनतो आसवानं खयोति वुच्चिति। तत्र चेतं आणं तप्परियापन्नताति। चित्तं अभिनिन्नामेतीित विपस्सनाचित्तं अभिनीहरित। सो इदं दुक्खन्ति एवमादीसु — "एत्तकं दुक्खं, न इतो भिय्यो"ति सब्बम्पि दुक्खसच्चं सरसलक्खणप्पिटवेधेन यथाभूतं पजानाति, पिटविज्झित। तस्स च दुक्खस्स निब्बित्तकं तण्हं — अयं दुक्खसमुदयोति; तदुभयिम्प यं ठानं पत्वा निरुज्झित, तं तेसं अप्पवित्तं निब्बानं — अयं दुक्खिनरोधोति; तस्स च सम्पापकं अरियमग्गं — अयं दुक्खिनरोधगामिनी पिटपदाित सरसलक्खणपिटवेधेन यथाभृतं पजानाित, पिटविज्झतिति — एवमत्थो वेदितब्बो।

एवं सरूपतो सच्चािन दस्सेत्वा इदािन किलेसवसेन परियायतो दस्सेन्तो **इमे आसवा**तिआदिमाह। तस्स एवं जानतो एवं पस्सतोति तस्स एवं जानन्तस्स एवं पस्सन्तस्स सह विपरसनाय कोटिप्पत्तं मग्गं कथेति। कामासवाित कामासवतो। विमुच्चतीित इमिना मग्गं कखणं दस्सेति। विमुत्तस्मिन्त इमिना फलक्खणं दस्सेति। मग्गं कथणे हि चित्तं विमुच्चति, फलक्खणे विमुत्तं होति। विमुत्तस्मिं विमुत्तमिति ञाणिन्त इमिना पच्चवेक्खणञाणं दस्सेति। खीणा जातीितआदीिह तस्स भूमि। तेन हि ञाणेन सो पच्चवेक्खन्तो 'खीणा जातीं तिआदीिन पजानाित। वृसितन्ति वृदुं परिवृदुं कतं चिरतं निष्टितन्ति अत्थो। ब्रह्मचिरयन्ति मग्गंब्रह्मचिरयं। पृथुज्जनकल्याणकेन हि सिद्धं सत्त सेक्खा ब्रह्मचिरयवासं वसन्ति नाम। खीणासवो वृद्धवासो। तस्मा सो अत्तनो ब्रह्मचिरयवासं पच्चवेक्खन्तो वृसितं ब्रह्मचिरयन्ति पजानाित। कतं करणीयन्ति चतूसु सच्चेसु चतूहि मग्गेहि परिञ्जापहानसिच्छिकिरियाभावनावसेन सोळसिवधिम्प किच्चं निद्धापितन्ति अत्थो। पृथुज्जनकल्याणकादयो हि तं किच्चं करोन्ति; खीणासवो कतकरणीयो। तस्मा सो अत्तनो करणीयं पच्चवेक्खन्तो। ''कतं करणीय'न्ति पजानाित। नापरं इत्थत्तायाित ''इदािन पुन एत्थभावाय एवं सोळसिकच्चभावाय किलेसक्खयाय वा मग्गभावनािकच्चं नत्थी''ति पजानाित।

**१८६**. सरागादीसु — **अप्पहीनो**ति विक्खम्भनप्पहानेन वा तदङ्गप्पहानेन वा समुच्छेदप्पहानेन वा अप्पहीनो।

१८७. **लाभी होती**तिआदीसु — **लाभी**ति लाभवा पटिलभित्वा ठितो। **अज्झत्तं चेतोसमथस्सा**ति नियकज्झत्तसङ्खाते अत्तनो चित्ते उप्पन्नस्स चेतोसमथस्स। अधिपञ्जाधम्मविपस्सनायाति अधिपञ्जासङ्खाताय खन्धधम्मेसु अनिच्चादिवसेन पवत्ताय विपस्सनाय। **रूपसहगतान**न्ति रूपनिमित्तारम्मणानं रूपावचरसमापत्तीनं। अरूपसहगतानित्त न रूपनिमित्तारम्मणानं अरूपसमापत्तीनं। एत्थ च पठमो अद्वसमापत्तिलाभी पृथुज्जनो। दुतियो सुक्खविपस्सकअरियसावको। तितयो अद्वसमापित्तलाभी अरियसावको। चतुत्थो लोकियमहाजनो वेदितब्बो।

१८८. अनुसोतगामीआदीसु — **अनुसोतगामी**ति वहसोतं अनुगतो, वहसोते निमुग्गो पुथुज्जनो वेदितब्बो। **पटिसोतगामी**ति पटिसोतगमनो। अनुसोतं अगन्त्वा पटिसोतं गच्छन्तस्सेतं अधिवचनं। **पापञ्च कम्मं न करोती**ति पञ्जत्तं वीतिक्कमन्तो न करोति। सहापि दुक्खेन सहापि दोमनस्सेनाित किलेसपिरयुट्ठाने सित उप्पन्नेन दुक्खदोमनस्सेन सिद्धिम्प। **परिपुण्ण**न्ति तिस्सन्नं सिक्खानं एकायिप अनूनं। **परिसुद्ध**न्ति निरुपक्किलेसं। ब्रह्मचिरयन्ति सेट्ठचिरयं। इमिना वारेन सोतापन्नसकदागािमनो कथिता। किं पन ते रुदन्ता ब्रह्मचरियं चरन्तीित? आम। किलेसरोदनेन रुदन्ता चरन्ति नाम। सीलसम्पन्नो पुथुज्जनिभक्खुपि एत्थेब सङ्गहितो।

ठितत्तोति ठितसभावो। अनागामीति कामरागब्यापादेहि अकम्पनीयचित्तताय च तम्हा लोका अनावित्तधम्मताय च ठितसभावो नाम। तिण्णोति तण्हासोतं उत्तिण्णो। पारङ्गतोति निब्बानपारं गतो। थले तिद्वतीति अरहत्तफलसमापित्तथले तिद्वति। चेतोविमुत्तिन्ति फलसमाधि। पञ्जाविमुत्तिन्ति फलञाणं। अयं वुच्चतीति अयं खीणासवो ''तिण्णो पारङ्गतो थले तिद्वति ब्राह्मणो'ति वृच्चति। बाहितपापताय हि एस ब्राह्मणो नाम।

- **१८९**. अप्परसुतादीसु **अप्पकं सुतं होती**ति नवङ्गे सत्थुसासने किञ्चिदेव थोकं सुतं होति। **न अत्थमञ्जाय, न धम्ममञ्जाय धम्मानुधम्मपटिपन्नो होती**ति अडुकथञ्च पाळिञ्च जानित्वा लोकुत्तरधम्मस्स अनुरूपधम्मं पुब्बभागपटिपदं पटिपन्नो न होति। इमिना नयेन सब्बत्थ अत्थो वेदितब्बो।
- **१९०**. समणमचलादीसु **समणमचलो**ति समणअचलो, मकारो पदसन्धिकरो। निच्चलसमणो, थिरसमणोति अत्थो। अयं बुच्चतीति अयं सोतापन्नो सासने मूलजाताय सद्धाय पितिट्ठितत्ता 'समणमचलों ति बुच्चित। सकदागामी पन रज्जनिकलेसस्स अत्थिताय **समणपदुमो**ति बुत्तो। रत्तट्ठो हि इध पदुमट्ठो नामाति बुत्तं। अनागामी कामरागसङ्खातस्स रज्जनिकलेसस्स निथताय **समणपुण्डरीको**ति बुत्तो। पण्डरट्ठो हि इध पुण्डरीकट्ठो नामाति बुत्तं। खीणासवो च थद्धभावकरानं किलेसानं अभावेन **समणसु** समणसुखुमालो नामाति बुत्तो। अप्पदुक्खट्ठेनिप चेस समणसुखुमालोथेवाति।

चतुक्कनिद्देसवण्णना।

#### ५. पञ्चकनिद्देसवण्णना

**१९१**. पञ्चके — **तत्रा**ति तेसु ''आरभति च विप्पटिसारी च होती''तिआदिना नयेन हेट्ठा उद्दिष्टपुग्गलेसु। **य्वाय**न्ति यो अयं। **आरभती**ति एत्थ आरम्भसद्दो

कम्मिकिरियाहिंसनवीरियविकोपनापत्तिवीतिक्कमेसु वत्ति। तथा हेस ''यंिकञ्चि दुक्खं सम्भोति, सब्बं आरम्भपच्चया''ति (सु॰ नि॰ ७४८) कम्मे आगतो। ''महायञ्जा महारम्भा, न ते होन्ति महष्फला''ति (अ॰ नि॰ ४.३९) किरियायं। ''समणं गोतमं उद्दिस्स पाणं आरभन्ती''ति (म॰ नि॰ २.५१-५२) हिंसने। ''आरभथ, निक्खमथ, युज्जथ बुद्धसासने''ति (सं॰ नि॰ १.१८५) वीरिये। ''बीजगामभूतगामसमारम्भा पटिविरतो होती''ति (दी॰ नि॰ १.१०, १९४; म॰ नि॰ १.२९३) विकोपने। ''आरभित च विष्पटिसारी च होती''ति (अ॰ नि॰ ५.१४२) अयं पन आपत्तिवीतिक्कमे आगतो। तस्मा आपत्तिवीतिक्कमवसेन आरभित चेव तष्पच्चया विष्पटिसारी च होतीति अयमेत्थ अत्थो।

यथाभूतं नप्पजानातीति अनिधगतत्ता यथासभावतो न जानाति। यत्थस्साति यस्मि अस्स, यं ठानं पत्वा एतस्स पुग्गलस्स उप्पन्ना पापका अकुसला धम्मा अपिरसेसा निरुज्झन्तीति अत्थो। किं पन पत्वा ते निरुज्झन्तीति? अरहत्तमग्गं। फलप्पत्तस्स पन निरुद्धा नाम होन्ति। एवं सन्तेपि इध मग्गिकच्चवसेन फलमेव वृत्तन्ति वेदितब्बं। आरम्भजाति आपित्तवीतिककमसम्भवा। विप्पटिसारजाति विप्पटिसारतो जाता। पवडुन्तीति पुनप्पृनं उप्पज्जनेन वडुन्ति। साधूति आयाचनसाधु। इदं वृत्तं होति — याव अपरद्धञ्च वत आयस्मता, एवं सन्तेपि मयं आयस्मन्तं याचाम — ''देसेतब्बयुत्तकस्स देसनाय, वृद्घातब्बयुत्तकस्स वृद्घानेन, आविकातब्बयुत्तकस्स आविकिरियाय, आरम्भजे आसवे पहाय, सुद्धन्ते टितभावपच्चवेकखणेन विप्पटिसारजे आसवे पटिविनोदेत्वा नीहरित्वा विपरसनाचित्तञ्चेव विपरसनापञ्जञ्च भावेतू''ति। अमुना पञ्चमेन पुग्गलेनाति एतेन पञ्चमेन खीणासवपुग्गलेन। समसमो भविस्सतीति लोकुत्तरगुणेहि समभावेनेव समो भविस्सतीति एवं खीणासवेन ओवदितब्बोति अत्थो।

आरभित न विष्पिटसारी होतीित आपित्तं आपज्जित। तं पन देसेतुं सभागपुग्गलं पिरयेसित। तस्मा न विष्पिटसारी होति। अङ्गुत्तरहुकथायं पन ''वृद्धितत्ता न विष्पिटसारी होतीं'ति वृत्तं। न आरभित विष्पिटसारी होतीित आपित्तं नापज्जित, विनयपञ्जित्तयं पन अकोविदत्ता अनापित्तयं आपित्तसञ्जी हुत्वा विष्पिटसारी होति। अङ्गुत्तरहुकथायं पन ''सिकं आपित्तं आपिज्जित्वा ततो वृद्धाय पच्छा किञ्चापि नापज्जित, विष्पिटसारं पन विनोदेतुं न सक्कोतीं'ति वृत्तं। न आरभित न विष्पिटसारी होति। कतमो पनेस पुग्गलोति? ओस्सट्टवीरियपुग्गलो। सो हि ''िकं मे इमिस्मं बुद्धकाले पिरिनिब्बानेन, अनागते मेत्तेय्यसम्मासम्बुद्धकाले पिरिनिब्बाियस्सामी''ति विसुद्धसीलोपि पिटपित्तं न पूरेति। सोपि ''िकमत्थं आयस्मा पमत्तो विहरित पुथुज्जनस्स नाम गित अनिबद्धा। आयस्मा हि मेत्तेय्यसम्मासम्बुद्धस्स सम्मुखभावं लभेय्यपि न लभेय्यापीति अरहत्तत्थाय विपस्सनं भावेही''ति ओविदतिब्बोव। सेसं सब्बत्थ वृत्तनयेनेव वेदितब्बं।

**१९२**. दत्वा अवजानातीतिआदीसु — एको भिक्खु महापुञ्जो चतुपच्चयलाभी होति। सो चीवरादीनि लभित्वा अञ्जं अप्पपुञ्जं आपुच्छिति। सोपि तस्मिं पुनप्पुनं आपुच्छन्तेपि गण्हातियेव। अथस्स इतरो थोकं कुपितो हुत्वा मङ्कुभावं उप्पादेतुकामो वदित — "अयं अत्तनो धम्मताय चीवरादीनि न लभित, अम्हे निस्साय लभती"ति। एवं पुग्गलो **दत्वा अवजानाति** नाम। एको पन एकेन सिद्धं द्वे तीणि वस्सानि वसन्तो पुब्बे तं पुग्गलं गरुं कत्वा पच्छा गच्छन्ते गच्छन्ते काले चित्तीकारं न करोति, आसनापि न बृद्धाति, उपट्ठानिम्प न गच्छिति। एवं पुग्गलो **संवासेन अवजानाित** नाम।

आधेय्यमुखोति आदितो धेय्यमुखो। पठमवचनस्मियेव ठिपतमुखोति अत्थो। अधिमुच्चिता होतीित सद्धाता होति। तत्रायं नयो — एको पुग्गलो सारुप्पंयेव भिक्खुं 'असारुप्पो एसो'ति कथेति, तं सुत्वा एस निट्ठं गच्छित। पुन अञ्जेन सभागेन भिक्खुना 'सारुप्पो अय'न्ति वृत्तेपि तस्स वचनं न गण्हाति "असुकेन नाम 'असारुप्पो अय'न्ति अम्हाकं कथित"न्ति पुरिमिभक्खुनोव कथं गण्हाति। अपरोपिस्स दुस्सीलं 'सीलवा'ति कथेति। तस्स वचनं सद्दृहित्वा पुन अञ्जेन "असारुप्पो एस भिक्खु, नायं तुम्हाकं सन्तिकं उपसङ्क्षीत्तं युत्तो"ति वृत्तोपि तस्स वचनं अग्गहेत्वा पुरिमस्सेव कथं गण्हाति। अपरो वण्णिम्प कथितं गण्हाति, अवण्णिम्प कथितं गण्हातियेव। अयिम्प आधेय्यमुखोयेव नाम। आधातब्बमुखो यं यं सुणाति, तत्थ तत्थ ठिपतमुखोति अत्थो।

**लोलो**ति सद्धादीनं इत्तरकालिहितिकत्ता अस्सद्धियादीहि लुलितभावेन लोलो। **इत्तरसद्धो**ति परित्तसद्धो, अपरिपुण्णसद्धो। सेसेसुपि एसेव नयो। एत्थ पन पुनप्पुनं भजनवसेन सद्धाव **भित्त। पेमं** सद्धापेमं गेहसितपेमिम्पि वट्टति। **पसादो** सद्धापसादोव। **एवं पुग्गलो लोलो होती**ति एवं इत्तरसद्धादिताय पुग्गलो लोलो नाम होति। हलिद्दिरागो विय, थुसरासिम्हि कोट्टितखाणुको विय, अस्सिपिट्टयं ठिपतकुम्भण्डं विय च अनिबद्धट्ठानो मुहत्तेन पसीदित, मुहत्तेन कुप्पति।

मन्दो मोमृहोति अञ्जाणभावेन मन्दो अविसदताय मोमृहो। महामूळहोति अत्थो।

१९३. योधाजीवूपमेसु — योधाजीवाति युद्धूपजीविनो। रजग्गन्ति हत्थिअस्सादीनं पादप्पहारभिन्नाय भूमिया उग्गतं रजक्खन्धं। न सन्थम्भतीति सन्थम्भित्वा ठातुं न सक्कोति। सहित रजग्गन्ति रजक्खन्धं दिस्वापि अधिवासेति। धजग्गन्ति हत्थिअस्सादिपिट्ठेसु वा रथेसु वा उस्सापितानं धजानं अग्गं। उस्सारणन्ति हत्थिअस्सरथादीनञ्चेव बलकायस्स च उच्चासद्दमहासद्दं। सम्पहारेति समागते अप्पमत्तकेपि पहारे। हञ्जतीति विहञ्जति, विघातं आपज्जति। ब्यापज्जतीति विपत्तिं आपज्जति, पकितभावं जहित। सहित सम्पहारन्ति द्वे तयो पहारे पत्वापि सहित, अधिवासेति। तमेव सङ्गामसीसन्ति तमेव जयखन्धावारट्ठानं। अज्झावसतीति सत्ताहमत्तं अभिभवित्वा आवसित। किं कारणा? लद्धपहारानं पहारजग्गनत्थञ्चेव कतकम्मानं विसेसं अत्वा ठानन्तरदानत्थञ्च इस्सरियसुखानुभवनत्थञ्च।

**१९४**. इदानि यस्मा सत्थु योधाजीवेहि किच्चं नित्थि, इमस्मिं पन सासने तथारूपे पञ्च पुग्गले दस्सेतुं इदं ओपम्मं आभतं, तस्मा ते पुग्गले दस्सेन्तो **एवमेव**न्तिआदिमाह।

तत्थ **संसीदती**ति मिच्छावितक्कस्मिं विसीदित, अनुपविसति। **न सक्कोति ब्रह्मचिरयं सन्धारेतु**न्ति ब्रह्मचिरयवासं अनुपच्छिज्जमानं गोपेतुं न सक्कोति। **सिक्खादुब्बल्यं आविकत्वा**ति सिक्खाय दुब्बलभावं पकासेत्वा। **किमस्स रजग्गस्मि**न्ति किं तस्स पुग्गलस्स रजग्गं नामाति वदित। **अभिरूपा**ति अभिरूपवती। **दस्सनीया**ति दस्सनयोग्गा। **पासादिका**ति दस्सनेनेव चित्तप्पसादावहा। **परमाया**ति उत्तमाय। **वण्णपोक्खरताया**ति सरीरवण्णेन चेव अङ्गसण्ठानेन च।

- **१९६. ऊहसती**ति अवहसति। **उल्लपती**ति कथेति। **उज्जग्घती**ति पाणिं पहरित्वा महाहसितं हसति। **उप्पण्डेती**ति उप्पण्डनकथं कथेति।
- **१९७. अभिनिसीदती**ति अभिभवित्वा सन्तिके वा एकासने वा निसीदति। दुतियपदेपि एसेव नयो। **अज्झोत्थरती**ति अवत्थरित।
- **१९८. विनिवेठेत्वा विनिमोचेत्वा**ति गहितद्वानतो तस्स हत्यं विनिवेठेत्वा चेव, मोचेत्वा च। सेसमेत्य उत्तानत्थमेव।

१९९. पिण्डपातिकेसु — मन्दत्ता मोमूहत्ताित नेव समादानं जानाित, न आनिसंसं; अत्तनो पन मन्दत्ता मोमूहत्ता अञ्जाणेनेव पिण्डपातिको होित। पािपच्छो इच्छापकतोित पिण्डपातिकस्स मे सतो ''अयं पिण्डपातिको''ित चतुपच्चयसक्कारं करिस्सिन्ति। लज्जी, अप्पिच्छोितआदीिह च गुणेिह सम्भावेस्सन्तीित। एवं पािपकाय इच्छाय उत्वा ताय पािपच्छाय अभिभूतो हुत्वा पिण्डपातिको होित। उम्मादवसेन पिण्डाय चरन्तो पन उम्मादा चित्तविक्खेपा पिण्डपाितको नाम होित। विण्णतिन्ति इदं पिण्डपाितकङ्गं नाम बुद्धोिह च बुद्धसावकेहि च विण्णातं पसत्थन्ति पिण्डपाितको होित। अप्पिच्छतंयेव निस्सायाितआदीसु — ''इति अप्पिच्छो भविस्सािम, इदं मे पिण्डपाितकङ्गं अप्पिच्छताय संवित्तस्सिति; 'इति सन्तुट्टो भविस्सािम इदं मे पिण्डपाितकङ्गं सन्तुट्टिया संवित्तस्सिति'; 'इति किलेसे संिलखिस्सािम', इदं मे पिण्डपाितकङ्गं किलेससल्लेखनत्थाय संवित्तस्सिती''ित पिण्डपाितको होित। इदमित्थितन्ति इमाय कल्याणाय पिटपित्तिया अत्थिकभावं, इमिना वा पिण्डपातमत्तेन अत्थिकभावं। यं यं लद्धं तेन तेनेव यापनभावं निस्सायाित अत्थो। अग्गोित जेट्टको। सेसािन तस्सेव वेवचनािन।

**गवा खीर**न्ति गावितो खीरं नाम होति, न विना गाविया। **खीरम्हा दधी**तिआदीसुपि एसेव नयो। **एवमेव**न्ति यथा एतेसु पञ्चसु गोरसेसु सप्पिमण्डो अग्गो; एवमेवं इमेसु पञ्चसु पिण्डपातिकेसु य्वायं अप्पिच्छतादीनि निस्साय पिण्डपातिको होति। अयं अग्गो च सेट्ठो च पामोक्खो च उत्तमो च पवरो च। इमेसु पन पञ्चसु पिण्डपातिकेसु द्वेव जना पिण्डपातिका, तयो न पिण्डपातिका। नाममत्तेन पन पिण्डपातिकाति वेदितब्बा। **खलुपच्छाभित्तका**दीसुपि एसेव नयोति।

पञ्चकनिद्देसवण्णना।

#### ६. छक्कनिद्देसवण्णना

२०२. छक्के — तत्राति तेसु छसु पुग्गलेसु। **सम्मासम्बुद्धो तेन दहुब्बो**ति सो पुग्गलो तेन अनाचरियकेन अत्तना उप्पादितेन सब्बञ्जुतञ्जाणेन सब्बञ्जुबुद्धो दहुब्बो।

**पच्चेकसम्बुद्धो तेना**तिआदीसुपि तेन पच्चेकसम्बोधिञाणेन सो पुग्गलो पच्चेकसम्बुद्धो। तेन सावकपारमीञाणेन ते पुग्गला सारिपुत्तमोग्गल्लाना। तेन दुक्खस्स अन्तकरणेन ते पुग्गला अवसेसा अरहन्तो। तेन इत्थत्तं अनागमनेन सो पुग्गलो अनागामी। तेन इत्थत्तं आगमनेन ते पुग्गला सोतापन्नसकदागामिनो दट्टब्बाति।

छक्कनिद्देसवण्णना।

#### ७. सत्तकनिद्देसवण्णना

२०३. सत्तके — **सिकं निमुग्गो**ति एकवारं निमुग्गो। **एकन्तकाळकेही**ति एकन्तेनेव काळकेहि नित्थकवादअहेतुकवादअकिरियवादसङ्खातेहि नियतिमच्छादिड्रिधम्मेहि। **एवं पुग्गलो**ति इमिना कारणेन पुग्गलो एकवारं निमुग्गो तथा निमुग्गोव होति। एतस्स हि पुन भवतो वुड्ठानं नाम नत्थीति वदन्ति। मक्खलिगोसालादयो विय हेड्ठा नरकग्गीनंयेव आहारो होति।

**साहु सद्धा कुसलेसु धम्मेसू**ति कुसलधम्मेसु सद्धा नाम साधुलद्धिकाति उम्मुज्जित। सो तावतकेनेव कुसलेन उम्मुज्जित नाम। **साधु हिरी**तिआदीसुपि एसेव नयो। **हायितयेवा**ति चङ्कवारे आसित्तउदकं विय एकन्तेन परिहायतेव। **एवं पुग्गलो**ति एवं साहु सद्धाति। इमेसं सद्धादीनं वसेन एकवारं उम्मुज्जित्वा तेसं परिहानिया पुन निमुज्जितयेव, देवदत्तादयो विय। देवदत्तो हि अट्ठ समापित्तयो, पञ्च च अभिञ्जायो निब्बत्तेत्वापि पुन बुद्धानं पटिकण्टकताय तेहि गुणेहि परिहीनो रुहिरुप्पादकम्मं सङ्घभेदकम्मञ्च कत्वा कायस्स भेदा दुतियचित्तवारेन निरये निब्बत्ति। कोकालिको द्वे अग्गसावके उपविदत्वा पदुमिनरये निब्बत्तो।

नेव हायित नो वहुतीति अप्पहोनककालेपि न हायित, पहोनककालेपि न वहुति। उभयम्पि पनेतं अगारिकेनपि अनगारिकेनपि दीपेतब्बं। एकच्चो हि अगारिको अप्पहोनककाले पिक्खिकभत्तं वा सलाकभत्तं वा वस्सावासिकं वा उपनिबन्धापेति। सो पच्छा पहोनककालेपि पिक्खिकभत्तादिमत्तमेव पवत्तेति। अनगारिकोपि आदिम्हि अप्पहोनककाले उद्देसं वा धुतङ्गं वा गण्हाति, मेधाबलवीरियसम्पत्तिया पहोनककालेपि ततो उत्तरिं न करोति। **एवं पुग्गलो**ति एवं इमाय सद्धादीनं ठितिया पुग्गलो उम्मुज्जित्वा ठितो नाम होति।

**उम्मुज्जित्वा विपस्सित विलोकेती**ति सोतापन्नो पुग्गलो उट्टहित्वा गमनमग्गं गन्तब्बं दिसं वा आलोकेति नाम।

**उम्मुज्जित्वा पतरती**ति सकदागामिपुग्गलो किलेसतनुताय उट्टहित्वा गन्तब्बदिसाभिमुखो पतरित नाम।

**पतिगाधप्पत्तो होती**ति अनागामिपुग्गलो उड्डाय विलोकेत्वा पतिरत्वा गन्त्वा एकस्मिं ठाने पतिड्ठापत्तो नाम होति, तिड्ठति, न पुनागच्छति।

**तिण्णो पारङ्गतो थले तिडूती**ति सब्बिकलेसोघं तरित्वा परतीरं गन्त्वा निब्बानथले ठितो नाम होति। इमे पन सत्त पुग्गला उदकोपमेन दीपिता।

सत्त किर जङ्घवाणिजा अद्धानमग्गपटिपन्ना अन्तरामग्गे एकं पुण्णनिदं पापुणिसु। तेसु पठमं ओतिण्णो उदकभीरुको पुरिसो ओतिण्णद्वानेयेव निमुज्जित्वा पुन उद्घातुं नासिक्ख, अन्तोयेव मच्छकच्छपभक्खो जातो। दुतियो ओतिण्णद्वाने निमुज्जित्वा सिकं उद्घहित्वा पुन निमुग्गो उद्घातुं नासिक्ख, अन्तोयेव मच्छकच्छपभक्खो जातो। तितयो निमुज्जित्वा उद्घहि। सो मज्झे निदया ठत्वा नेव ओरतो आगन्तुं, न परतो गन्तुं असिक्ख। चतुत्थो उद्घाय ठितो उत्तरणितत्थं ओलोकेसि। पञ्चमो ओतरणितत्थं ओलोकेत्वा पति। छट्ठो तिरत्वा पारिमतीरं गन्त्वा कटिप्पमाणे उदके ठितो। सत्तमो पारिमतीरं गन्त्वा गन्धचुण्णादीहि न्हात्वा वरवत्थानि निवासेत्वा सुरिभविलेपनं विलिम्पित्वा नीलुप्पलादीनि पिळन्थित्वा नानालङ्कारपटिमण्डितो महानगरं पविसित्वा पासादवरमारुव्ह उत्तमभोजनं भुञ्ज।

तत्थ सत्त जङ्घवाणिजा विय इमे सत्त पुग्गला। नदी विय वहुं। पठमस्स उदकभीरुकस्स पुरिसस्स ओतिण्णहानेयेव निमुज्जनं विय मिच्छादिहिकस्स वहुं निमुज्जनं। उम्मुज्जित्वा निमुग्गपुरिसो विय सद्धादीनं उप्पत्तिमत्तकेन उम्मुज्जित्वा तेसं परिहानिया निमुग्गपुग्गलो। मज्झे निदया ठितो विय सद्धादीनं ठितिया ठितपुग्गलो। उत्तरणितत्थं ओलोकेन्तो विय गन्तब्बमग्गं गन्तब्बिदसं वा ओलोकेन्तो सोतापन्नो। पतिरतपुरिसो विय किलेसतनुताय पतरन्तो सकदागामी। तिरत्वा किटमत्ते उदके ठितपुरिसो विय अनावित्तत्वधम्मताय ठितो अनागामी। न्हत्वा पारिमतीरं उत्तरित्वा थले ठितपुरिसो विय चत्तारो ओघे अतिक्किमित्वा निब्बानथले ठितो खीणासवब्राह्मणो। थले ठितपुरिसस्स नगरं पविसित्वा पासादवरं आरुव्ह उत्तमभोजनभुञ्जनं विय खीणासवस्स निब्बानारम्मणं फलसमापित्तं अप्पेत्वा वीतिनामनं वेदितब्बं। उभतोभागविमृत्तादयो हेट्ठा पकासितायेवाति।

सत्तकनिद्देसवण्णना।

२०७. अडुकनवकनिद्देसापि हेड्डा वुत्तनयेनेव वेदितब्बा।

#### १०. दसकनिद्देसवण्णना

**२०९**. दसकिनद्देसे — **इधा**ति कामावचरभूमियं। कामावचरभूमियञ्हि सत्तक्खत्तुपरमादीनं कामावचरभूमियञ्जेव निट्ठा होति। कामावचरत्तभावेनेव अरहत्तप्पत्ति च अनुपादिसेसिनब्बानप्पत्ति च होतीति अत्थो।

**इध विहाया**ति इध कामावचरे अत्तभावे विहाय सुद्धावासत्तभावे ठितानं निट्ठा होतीति अत्थो। अन्तरापरिनिब्बायिआदयो हि इध अनागामिफलं पत्वा इतो चुता सुद्धावासेसु उप्पज्जित्वा तेन अत्तभावेन अरहत्तञ्चेव अनुपादिसेसनिब्बानधातुञ्च पापुणन्ति। तेन वृत्तं — ''इमेसं पञ्चन्नं इध विहाय निट्ठा''ति।

दसकनिद्देसवण्णना।

#### निगमनकथा

एत्तावता च -

यं वे पुग्गलपञ्जित्तं, लोके अप्पटिपुग्गलो। नातिसङ्खेपतो सत्था, देसेसि तिदसालये॥

तस्सा अट्ठकथञ्चेव, दीपभासाय सङ्घतं। आगमट्ठकथायो च, ओगाहेत्वा असेसतो॥

सुविभत्तो असंकिण्णो, यो यो अत्थो यहिं यहिं। ततो ततो तं गहेत्वा, पहाय अतिवित्थारं॥

विसुद्धिमग्गे यं वृत्तं, तं अनादाय सङ्खता। नातिसङ्खेपवित्थार-नयेनहुकथा अयं॥

तं एतं सत्तमत्तेहि, भाणवारेहि तन्तिया। चिरद्वितत्थं धम्मस्स, सङ्खरोन्तेन यं मया॥

सम्पत्तं कुसलं तेन, सद्धम्मं सुखुमं सिवं। ओलोकेन्तु विसुद्धेन, पाणयो धम्मचक्खुनाति॥

पुग्गलपञ्जत्ति-अडुकथा निड्विता।

॥ नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स॥

# अभिधम्मपिटके

### कथावत्थु-अट्टकथा

निसिन्नो देवलोकस्मिं, देवसङ्घपुरक्खतो। सदेवकस्स लोकस्स, सत्था अप्पटिपुग्गलो॥

सब्बपञ्जित्तकुसलो, पञ्जित्तपरिदीपनं। वत्वा पुग्गलपञ्जितं, लोके उत्तमपुग्गलो॥ यं पुग्गलकथादीनं, कथानं वत्थुभावतो। कथावत्थुप्पकरणं, सङ्गेपेन अदेसयी॥

मातिकाठपनेनेव, ठिपतस्स सुरालये। तस्स मोग्गलिपुत्तेन, विभत्तस्स महीतले॥

इदानि यस्मा सम्पत्तो, अत्थसंवण्णनाक्कमो। तस्मा नं वण्णयिस्सामि, तं सुणाथ समाहिताति॥

### निदानकथा

यमकपाटिहीरावसानस्मिञ्ह भगवा तिदसपुरे पारिच्छत्तकमूले पण्डुकम्बलिसलायं वस्सं उपगन्त्वा मातरं कायसिक्खं कत्वा देवपिरसाय अभिधम्मकथं कथेन्तो धम्मसङ्गणीविभङ्गधातुकथापुग्गलपञ्जित्तप्पकरणानि देसियत्वा कथावत्थुदेसनाय वारे सम्पत्ते ''अनागते मम सावको महापञ्जो मोग्गिलपुत्तित्ससत्थेरो नाम उप्पन्नं सासनमलं सोधेत्वा तितयसङ्गीतिं करोन्तो भिक्खुसङ्घस्स मज्झे निसिन्नो सकवादे पञ्च सुत्तसतानि परवादे पञ्चाति सुत्तसहस्सं समोधानेत्वा इमं पकरणं भाजेस्सती' 'ति तस्सोकासं करोन्तो या चेसा पुग्गलवादे ताव चतूसु पञ्हेसु द्विन्नं पञ्चकानं वसेन अट्ठमुखा वादयुत्ति, तं आदिं कत्वा सब्बकथामग्गेसु असम्पुण्णभाणवारमत्ताय तिन्तया मातिकं ठपेसि। अथावसेसं अभिधम्मकथं वित्थारनयेनेव कथेत्वा वृत्यवस्सो सुवण्णरजतसोपानमज्झे मिणमयेन सोपानेन देवलोकतो सङ्करसनगरे ओरुव्ह सत्तिहतं सम्पादेन्तो यावतायुकं ठत्वा अनुपादिसेसाय निब्बानधातुया परिनिब्बायि।

अथस्स महाकस्सपप्पमुखो वसीगणो अजातसत्तुराजानं सहायं गहेत्वा धम्मविनयसरीरं सङ्गहं आरोपेसि। ततो वस्ससतस्स अच्चयेन विज्जिपुत्तका भिक्खू दस वत्थूनि दीपयिंसु। तानि सुत्वा काकण्डकस्स ब्राह्मणस्स पुत्तो यसत्थेरो सुसुनागपुत्तं कालासोकं नाम राजानं सहायं गहेत्वा द्वादसन्नं भिक्खुसतसहस्सानं अन्तरे सत्तथेरसतानि उच्चिनित्वा तानि दसवत्थुनि मद्दित्वा धम्मविनयसरीरं सङ्गहं आरोपेसि।

तेहि पन धम्मसङ्गाहकत्थेरेहि निग्गहिता दससहस्सा वज्जिपुत्तका भिक्खू पक्खं परियेसमाना अत्तनो अनुरूपं दुब्बलपक्खं लिभत्वा विसुं महासङ्घिकाचरियकुलं नाम अकंसु। ततो भिज्जित्वा अपरानि द्वे आचरियकुलानि जातानि — गोकुलिका च एकब्योहारिका च। गोकुलिकनिकायतो भिज्जित्वा अपरानि द्वे आचरियकुलानि जातानि — पण्णित्तवादा च बाहुलिया च। बहुस्सुतिकातिपि तेसंयेव नामं। तेसंयेव अन्तरे चेतियवादा नाम अपरे आचरियवादा उप्पन्ना। एवं महासङ्घिकाचरियकुलतो दुतिये वस्ससते पञ्चाचरियकुलानि उप्पन्नानि। तानि महासङ्घिकोह्व हि सिद्धं छ होन्ति।

तस्मियेव दुतिये वस्ससते थेरवादतो भिज्जित्वा द्वे आचरियवादा उप्पन्ना — महिसासका च विज्जिपुत्तका च। तत्थ विज्जिपुत्तकवादतो भिज्जित्वा अपरे चत्तारो आचरियवादा उप्पन्ना — धम्मुत्तरिया, भद्रयानिका, छन्नागारिका, समितियाति। पुन तस्मियेव दुतिये वस्ससते मिहसासकवादतो भिज्जित्वा सब्बत्थिवादा धम्मगुत्तिकाति द्वे आचरियवादा उप्पन्ना। पुन सब्बत्थिवादकुलतो भिज्जित्वा कस्सिपका नाम जाता। कस्सिपकेसु भिन्नेसु अपरे सङ्कृत्तिका नाम जाता। सङ्कृत्तिकेसु भिन्नेसु सुत्तवादा नाम जाताति थेरवादतो भिज्जित्वा इमे एकादस आचरियवादा उप्पन्ना। ते थेरवादिह सिद्धं द्वादस होन्ति। इति इमे च द्वादस, महासिङ्घकानञ्च छ आचरियवादाति सब्बेव अट्ठारस आचरियवादा दुतिये वस्ससते उप्पन्ना। अट्ठारस निकायातिपि, अट्ठारसाचरियकुलानीतिपि एतेसंयेव नामं। एतेसु पन सत्तरस वादा भिन्नका, थेरवादो असिम्भिन्नकोति वेदितब्बो। वृत्तिम्प चेतं दीपवंसे —

- ''निक्कड्विता पापभिक्खू, थेरेहि वज्जिपुत्तका। अञ्जं पक्खं लभित्वान, अधम्मवादी बहू जना॥
- ''दससहस्सा समागन्त्वा, अकंसु धम्मसङ्गहं। तस्मायं धम्मसङ्गीति, महासङ्गीति वृच्चति॥
- ''महासङ्गीतिका भिक्खू, विलोमं अकंसु सासने। भिन्दित्वा मूलसङ्गहं, अञ्जं अकंसु सङ्गहं॥
- ''अञ्जत्र सङ्गहिता सुत्तं, अञ्जत्र अकरिंसु ते। अत्थं धम्मञ्च भिन्दिंस्, विनये निकायेस् च पञ्चस्॥
- ''परियायदेसितञ्चापि, अथो निप्परियायदेसितं। नीतत्थञ्चेव नेय्यत्थं, अजानित्वान भिक्खवो॥
- ''अञ्जं सन्धाय भणितं, अञ्जं अत्थं ठपयिंसु ते। ब्यञ्जनच्छायाय ते भिक्खू, बहुं अत्थं विनासयुं॥
- ''छड्डेत्वान एकदेसं, सुत्तं विनयगम्भीरं। पतिरूपं सुत्तं विनयं, तञ्च अञ्जं करिंसु ते॥

- ''परिवारं अत्थुद्धारं, अभिधम्मं छप्पकरणं। पटिसम्भिदञ्च निद्देसं, एकदेसञ्च जातकं॥
- ''एत्तकं विस्सज्जित्वान, अञ्जानि अकरिंसु ते। नामं लिङ्गं परिकखारं, आकप्पकरणानि च॥
- ''पकतिभावं जहित्वा, तञ्च अञ्जं अकंसु ते। पुब्बङ्गमा भिन्नवादा, महासङ्गीतिकारका॥
- ''तेसञ्च अनुकारेन, भिन्नवादा बहू अहु। ततो अपरकालम्हि, तस्मिं भेदो अजायथ॥
- ''गोकुलिका एकब्योहारि, द्विधा भिज्जित्थ भिक्खवो। गोकुलिकानं द्वे भेदा, अपरकालम्हि जायथ॥
- ''बहुस्सुतिका च पञ्जित, द्विधा भिज्जित्य भिक्खवो। चेतिया च पुनवादी, महासङ्गीतिभेदका॥
- ''पञ्चवादा इमे सब्बे, महासङ्गीतिमूलका। अत्थं धम्मञ्च भिन्दिंस्, एकदेसञ्च सङ्गहं॥
- ''गन्थञ्च एकदेसञ्हि, छड्डेत्वा अञ्जं अकंसु ते। नामं लिङ्गं परिकखारं, आकप्पकरणानि च॥
- ''पकतिभावं जहित्वा, तञ्च अञ्जं अकंसु ते। विसुद्धत्थेरवादम्हि, पुन भेदो अजायथ॥
- ''महिसासका वज्जिपुत्तका, द्विधा भिज्जित्य भिक्खवो। वज्जिपुत्तकवादम्हि, चतुधा भेदो अजायथ॥
- ''धम्मुत्तरिका भद्दयानिका, छन्नागारिका च समिति। महिसासकानं द्वे भेदा, अपरकालम्हि अजायथ॥
- ''सब्बत्थिवादा धम्मगुत्ता, द्विधा भिज्जित्थ भिक्खवो। सब्बत्थिवादानं कस्सपिका, सङ्कन्तिकस्सपिकेन च॥
- ''सङ्कन्तिकानं सुत्तवादी, अनुपुब्बेन भिज्जथ। इमे एकादस वादा, सम्भिन्ना थेरवादतो॥
- ''अत्थं धम्मञ्च भिन्दिंसु, एकदेसञ्च सङ्गहं। गन्थञ्च एकदेसञ्हि, छड्डेत्वा अञ्जं अकंसु ते॥
- ''नामं लिङ्गं परिक्खारं, आकप्पकरणानि च। पकतिभावं जहित्वा, तञ्च अञ्जं अकंसु ते॥
- ''सत्तरस भिन्नवादा, एकवादो अभिन्नको। सब्बेवड्ठारस होन्ति, भिन्नवादेन ते सह॥
- ''निग्रोधोव महारुक्खो, थेर वादानमुत्तमो। अनुनं अनिधकञ्च, केवलं जिनसासनं॥
- ''सन्तका विय रुक्खिम्हि, निब्बत्ता वादसेसका। पटमे वस्ससते नित्थ, दुतिये वस्ससतन्तरे। भिन्ना सत्तरस वादा, उप्पन्ना जिनसासने''ति॥

अपरापरं पन हेमवितका, राजिंगिरका, सिद्धत्थिका, पुब्बसेलिया, अपरसेलिया, वाजिरियाति अञ्जेपि छ आचिरियवादा उप्पन्ना। ते इध अनिधप्पेता। पुरिमकानं पन अद्वारसन्नं आचिरियवादानं वसेन पवत्तमाने सासने पटिलद्धसद्धो असोको धम्मराजा दिवसे दिवसे बुद्धपूजाय सतसहस्सं, धम्मपूजाय सतसहस्सं, सङ्घपूजाय सतसहस्सं, अत्तनो आचिरियस्स निग्रोधत्थेरस्स सतसहस्सं, चतूसु द्वारेसु भेसज्जत्थाय सतसहस्सन्ति पञ्चसतसहस्सानि परिच्चजन्तो सासने उळारं लाभसक्कारं पवत्तेसि।

तित्थिया हतलाभसक्कारा अन्तमसो घासच्छादनमत्तम्प अलभन्ता लाभसक्कारं पत्थयमाना भिक्खूसु पब्बजित्वा सकानि सकानि दिट्ठिगतानि — "अयं धम्मो, अयं विनयो, इदं सत्थुसासन"न्ति दीपेन्ति। पब्बज्जं अलभमानापि सयमेव केसे छिन्दित्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा विहारेसु विचरन्ता उपोसथकम्मादिकरणकाले सङ्घमज्झं पविसन्ति। ते भिक्खुसङ्घेन धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन निग्गय्हमानापि धम्मविनयानुलोमाय पिटपित्तया असण्ठहन्ता अनेकरूपं सासनस्स अब्बुदञ्च मलञ्च कण्टकञ्च समुद्वापेन्ति। केचि अग्गिं परिचरन्ति, केचि पञ्चातपे तपन्ति, केचि आदिच्चं अनुपरिवत्तन्ति, केचि "धम्मञ्च विनयञ्च वोभिन्दिस्सामा"ति तथा तथा पग्गण्हिंसु। तदा भिक्खुसङ्घो न तेहि सिद्धं उपोसथं वा पवारणं वा अकासि। असोकारामे सत्त वस्सानि उपोसथो उपच्छिज्ज।

राजा "आणाय कारेस्सामी" ति वायमन्तोपि कारेतुं नासिक्ख, अञ्जदत्थु दुग्गहितगाहिना बालेन अमच्चेन अनेकेसु भिक्खूसु जीविता वोरोपितेसु विप्यिटसारी अहोंसि। सो तञ्च विप्यिटसारं तञ्च सासने उप्पन्नं अब्बुदं वूपसमेतुकामो "को नु खो इमिस्मं अत्थे पिटबलों" ति सङ्घं पुच्छित्वा "मोग्गलिपुत्तितस्सत्थेरो, महाराजां" ति सुत्वा सङ्घस्स वचनेन अहोगङ्गापब्बततो थेरं पक्कोसापेत्वा इद्धिपाटिहारियदस्सनेन थेरस्स आनुभावे निब्बिचिकिच्छो अत्तनो कुक्कुच्चं पुच्छित्वा विप्यिटसारं वूपसमेसि। थेरोपि तं राजुय्यानेयेव वसन्तो सत्त दिवसानि समयं उग्गण्हापेसि। सो उग्गहितसमयो सत्तमे दिवसे असोकारामे भिक्खुसङ्घं सिन्निपातापेत्वा साणिपाकारं परिक्खिपापेत्वा साणिपाकारन्तरे निसिन्नो एकलद्भिके एकलद्भिके भिक्खू एकतो एकतो कारेत्वा एकमेकं भिक्खुसमूहं पक्कोसापेत्वा पुच्छि — "भन्ते, किंवादी सम्मासम्बुद्धों" ति? ततो सस्सतवादिनो — "सस्सतवादी" ति आहंसु। एकच्चसस्सितका, अन्तानित्तका, अमराविक्खेपिका, अधिच्चसमुप्पन्निका, सञ्जीवादा, असञ्जीवादा, नेवसञ्जीनासञ्जीवादा, उच्छेदवादा, दिष्टुधम्मनिब्बानवादा — "दिष्टुधम्मनिब्बानवादी" ति आहंसु। राजा पठममेव समयस्स उग्गहितत्ता नियमे भिक्खू अञ्जितित्थया इमेति जत्वा तेसं सेतकानि वत्थानि दत्वा उप्पब्बाजेसि। ते सब्बेपि सिट्टसहस्सा अहेसुं।

अथञ्जे भिक्खू पक्कोसापेत्वा पुच्छि — "िकंवादी, भन्ते, सम्मासम्बुद्धो"ित? "विभज्जवादी, महाराजा"ित। एवं वृत्ते राजा थेरं पुच्छि — "विभज्जवादी, भन्ते, सम्मासम्बुद्धो"ित? "आम, महाराजा"ित। ततो राजा 'सुद्धं दानि, भन्ते, सासनं, करोतु भिक्खुसङ्घो उपोसथं न्ति आरक्खं दत्वा नगरं पाविसि। समग्गो सङ्घो सन्निपितत्वा उपोसथं अकासि। तस्मिं सन्निपाते सिट्टिभिक्खुसतसहस्सानि अहेसुं। तस्मिं समागमे मोग्गिलपुत्तितस्सत्थेरो यानि च तदा उप्पन्नानि वत्थूिन, यानि च आर्यातं उप्पित्त्यादम्यनं सब्बेसिम्प तेसं पिटबाहनत्थं सत्थारा दिन्ननयवसेनेव तथागतेन ठिपतमातिकं विभजन्तो सकवादे पञ्च सुत्तसतानि परवादे पञ्चाति सुत्तसहस्सं आहरित्वा इमं परप्पवादमथनं आयितलक्खणं कथावत्थुप्पकरणं अभासि।

ततो सिंहसतसहस्ससङ्ख्येसु भिक्खू उच्चिनित्वा तिपिटकपरियत्तिधरानं पभिन्नपटिसम्भिदानं भिक्खूनं सहस्समेकं गहेत्वा यथा महाकस्सपत्थेरो च यसत्थेरो च धम्मञ्च विनयञ्च सङ्गायिसु; एवमेव सङ्गायन्तो सासनमलं विसोधेत्वा तितयसङ्गीति अकासि। तत्य अभिधम्मं सङ्गायन्तो इमं यथाभासितं पकरणं सङ्गहं आरोपेसि। तेन वृत्तं —

''यं पुग्गलकथादीनं, कथानं वत्थुभावतो। कथावत्थुप्पकरणं, सङ्घेपेन अदेसयी॥

''मातिकाठपनेनेव, ठिपतस्स सुरालये। तस्स मोग्गलिपुत्तेन, विभत्तस्स महीतले॥

''इदानि यस्मा सम्पत्तो, अत्थसंवण्णनाक्कमो। तस्मा नं वण्णयिस्सामि, तं सुणाथ समाहिता''ति॥

निदानकथा निहिता।

महावग्गो

## १. पुग्गलकथा

१. सुद्धसच्चिकट्टो

#### १. अनुलोमपच्चनीकवण्णना

१. तत्थ पुग्गलो उपलब्भित सच्चिकट्टपरमत्थेनाति अयं पुच्छा। आमन्ताति अयं पिटजानना। कस्स पनायं पुच्छा, कस्स पिटजाननाति? असुकस्साति न वत्तब्बा। भगवता हि इमिस्मिं पकरणे नानप्पकारानं लद्धीनं विसोधनत्थं तन्तिवसेन मातिका ठिपता। सा थेरेन सत्थारा दिन्ननये ठत्वा तन्तिवसेन विभत्ता। न हि थेरो यत्तका एत्थ वादमग्गा दिस्सिता, तत्तकेहि वादीहि सिद्धं वादेन विग्गाहिककथं कथेसि। एवं सन्तेपि पन तासं तासं कथानं अत्थस्स सुखावधारणत्थं सकवादीपुच्छा, परवादीपुच्छा, सकवादीपिटञ्जा, परवादीपिटञ्जाति एवं विभागं दस्सेत्वाव अत्थवण्णनं करिस्साम।

**पुग्गलो उपलब्भित सच्चिकट्टपरमत्थेना**ति हि अयं सकवादीपुच्छा। ताय ''ये अत्थि पुग्गलोति एवंलद्धिका पुग्गलवादिनो, ते एवं पुच्छितब्बा''ति दीपेति। के पन पुग्गलवादिनोति? सासने विज्जिपुत्तका चेव समितिया च बहिद्धा च बहू अञ्जतित्थिया। तत्थ **पुग्गलो**ति अत्ता, सत्तो जीवो। **उपलब्भती**ति पञ्जाय उपगन्त्वा लब्भिति, जायतीति अत्थो। **सन्चिकट्ठपरमत्थेना**ति एत्थ **सन्चिकट्ठो**ति मायामरीचिआदयो विय अभूताकारेन अग्गहेतब्बो भूतट्ठो। **परमत्थो**ति अनुस्सवादिवसेन अग्गहेतब्बो उत्तमत्थो। उभयेनािप यो परतो ''पुग्गलो उपलब्भित सन्चिकट्ठपरमत्थेन, रूपञ्च उपलब्भिती'तिआदिना खन्धायतनधातुइन्द्रियवसेन सत्तपञ्जासविधो धम्मप्पभेदो दिस्सितो। यथा सो भूतेन सभावट्ठेन उपलब्भित, एवं तव पुग्गलो उपलब्भितीति पुच्छित। परवादी **आमन्ता**ति पिटजानाित। पिटजाननिह्न कत्थिच ''आम, भन्ते' ति आगच्छिति, कत्थिच ''आमो''ति पिटजाननं आगच्छित। इध पन ''आमन्ता''ति आगतं। तत्रायं अधिप्पायो — सो हि यं तं परतो वृत्तं भगवता — ''अत्थि पुग्गलो अत्तहिताय पिटपन्नो''ति सुत्तं आगतं, तं गहेत्वा यस्मा पन भगवा सच्चवादी न विसंवादनपुरेक्खारो वाचं भासित, नािप अनुस्सवादिवसेन धम्मं देसेित, सदेवकं पन लोकं सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा पवेदेति, तस्मा यो तेन वृत्तो ''अत्थि पुग्गलो अत्तहिताय पिटपन्नो''ति, सो सच्चिकट्ठपरमत्थेनेव अत्थीति लिद्धं गहेत्वा ''आमन्ता''ति पिटजानाित।

अथस्स तादिसस्स लेसवचनस्स छलवादस्स ओकासं अददमानो सकवादी **यो सच्चिकट्ठो**तिआदिमाह। तत्रायं अधिप्पायो — य्वायं परतो ''सप्पच्चयो अप्पच्चयो, सङ्घतो असङ्घतो, सस्सतो, असस्सतो सिनिमत्तो अनिमित्तो''ति एवं परिदीपितो रूपादिसत्तपञ्जासिवधो धम्मप्पभेदो आगतो; न सम्मुतिसच्चवसेन, नापि अनुस्सवादिवसेन गहेतब्बो। अत्तनो पन भूतताय एव सिच्चिकट्ठो, अत्तपच्चक्खताय च परमत्थो। तं सन्धायाह — ''यो सिच्चिकट्ठो परमत्थो, ततो सो पुगगलो उपलब्धित सिच्चिकट्ठपरमत्थेना''ति।

ततोति करणवचनमेतं, तस्मा तेन सच्चिकट्ठपरमत्थेन सो पुग्गलो उपलब्भतीति अयमेत्थ अत्थो। इदं वृत्तं होति — रुप्पनादिभेदेन वा सप्पच्चयादिभेदेन वा आकारेन यो सच्चिकट्ठपरमत्थो उपलब्भति, िकं ते पुग्गलोपि तेनाकारेन उपलब्भतीति? न हेवं वत्तब्बेति अवजानना परवादिस्स। सो हि तथारूपं पुग्गलं अनिच्छन्तो अवजानाित। तत्रायं पदच्छेदो — 'न हि एवं वत्तब्बेंति, न हि एवन्ति। द्विन्निम्प एवं न वत्तब्बोति अत्थो।

आजानाहि निग्गहन्ति सकवादिवचनं। यस्मा ते पुरिमाय वत्तब्बपिटञ्ञाय पिच्छमा नवत्तब्बपिटञ्जा, पिच्छमाय च पुरिमा न सन्धियित, तस्मापि निग्गहं पत्तो। तं निग्गहं दोसं अपराधं सम्पिटच्छाहीति अत्थो। एवं निग्गहं आजानापेत्वा इदानि तं ठपनाय चेव अनुलोमपिटलोमतो पापनारोपनानञ्च वसेन पाकटं करोन्तो हञ्चि पुग्गलोतिआदिमाह। तत्थ हञ्चि पुग्गलो उपलब्भिति यदि पुग्गलो उपलब्भिति, सचे पुग्गलो उपलब्भिति सिच्चिकहुपरमत्थेनाति अत्थो। अयं ताव परवादीपक्खस्स ठपनतो निग्गहपापनारोपनानं लक्खणभूता अनुलोमठपना नाम। तेन वत रेतिआदि अनुलोमपक्खे निग्गहस्स पापितत्ता अनुलोमपापना नाम। तत्थ तेनाति कारणवचनं। वताित ओकप्पनवचनं। रेति आमन्तनवचनं। इदं वृत्तं होति — तेन, रे वत्तब्बे वत, रे हम्भो, भद्रमुख, तेन कारणेन वत्तब्बोयेवाित। यं तत्थ वदेसीितआदि अनुलोमपक्खे निग्गहस्स आरोपितत्ता अनुलोमरोपना नाम। यं तस्स परियोसाने मिच्छातिपदं तस्स पुरतो इदं ते ति आहरितब्बं। इदं ते मिच्छाित अयञ्हेत्थ अत्थो। परतो च पाळियं एतं आगतमेव।

नो चे पन वत्तब्बेतिआदि "न हेवं वत्तब्बे"ित पटिक्खितपक्खस्स ठिपतत्ता पटिलोमतो निग्गहपापनारोपनानं लक्खणभूता पटिलोमठपना नाम। नो च वत रेतिआदि पिटलोमपक्खे निग्गहस्स पापितत्ता पटिलोमपापना नाम। पुन यं तत्थ वदेसीितआदि पटिलोमपक्खे निग्गहस्स आरोपितत्ता पटिलोमरोपना नाम। इधापि परियोसाने मिच्छातिपदस्स पुरतो इदं तेति आहरितब्बमेव। परतोपि एवरूपेसु ठानेसु एसेव नयो।

तत्रायं आदितो पट्ठाय सङ्खेपत्थो — यदि पुग्गलो उपलब्भित सच्चिकट्ठपरमत्थेन, तेन वत भो सो उपलब्भितीत वत्तब्बो। यं पन तत्थ वदेसि ''वत्तब्बो खो पुरिमपञ्हे 'सच्चिकट्ठपरमत्थेन उपलब्भिती'ति, नो च वत्तब्बो दुतियपञ्हे 'ततो सो पुग्गलो उपलब्भिती''ति, इदं ते मिच्छाति एवं ताव अनुलोमतो ठपनापापनारोपना होन्ति। अथ न वत्तब्बो दुतियपञ्हे ''ततो सो उपलब्भिती''ति, पुरिमपञ्हेपि न वत्तब्बोव। यं पनेत्थ वदेसि ''वत्तब्बो खो पुरिमपञ्हे 'सच्चिकट्ठपरमत्थेन उपलब्भिती'ति, नो च वत्तब्बो दुतियपञ्हे 'ततो सो पुग्गलो उपलब्भिती''ति, इदं ते मिच्छाति एवं पटिलोमतो ठपनापापनारोपना होन्ति। एवमेतं निग्गहस्स च अनुलोमपटिलोमतो चतुन्नं पापनारोपनानञ्च वृत्तत्ता उपलब्भितीतिआदिकं अनुलोमपञ्चकं नाम। एत्थ च किञ्चापि अनुलोमतो पापनारोपनाहि एको, पटिलोमतो पापनारोपनाहि एकोति द्वे निग्गहा कता। 'आजानाहि निग्गह'न्ति एतस्सेव पनेत्थ पुग्गलो उपलब्भितीति पठमं वादं निस्साय पठमस्स निग्गहस्स द्वीहाकारेहि आरोपितत्ता एकोवायं निग्गहोति पठमो निग्गहो।

२. इदानि पच्चनीकनयो होति। तत्थ पुच्छा परवादिस्स। सो हि "अत्थि पुग्गलो अत्तहिताय पटिपन्नों"ति गहितत्ता "नुपलब्भतीं"ति असम्पटिच्छन्तो एवं पुच्छिति। सकवादी यथा रूपादिधम्मा उपलब्भन्ति, एवं अनुपलब्भनीयतो **आमन्ता**ति पटिजानाति। पुन इतरो अत्तना अधिप्पेतं सच्चिकट्ठंयेव सन्धाय **यो सच्चिकट्ठो**तिआदिमाह। सम्मुतिसच्चपरमत्थसच्चानि वा एकतो कत्वापि एवमाह। सकवादी 'पुगगलो'ति उपादापञ्जत्तिसब्भावतोपि द्विन्नं सच्चानं एकतो कत्वा पुच्छितत्तापि न **हेव**न्ति पटिक्खिपति।

इदानि किञ्चापि तेन पठमं परमत्थसच्चवसेन नुपलब्धनीयता सम्पटिच्छिता, पच्छा सम्मुतिसच्चवसेन वोमिस्सकवसेन वा पटिक्खिता। परवादी पन 'नुपलब्धती'ति वचनसामञ्जमत्तं छलवादं निस्साय यं तया पठमं पटिञ्जातं, तं पच्छा पटिक्खित्तन्ति भण्डनस्स पटिभण्डनं विय अत्तनो कतस्स निग्गहकम्मस्स पटिकम्मं करोन्तो आजानाहि पिटिकम्मन्ति आह। इदानि यथास्स अनुलोमपञ्चके सकवादिना वादहुपनं कत्वा अनुलोमपिटलोमतो पापनारोपनाहि निग्गहो पाकटो कतो, एवं पटिकम्मं पाकटं करोन्तो हिन्य पुग्गलोतिआदिमाह। तं हेट्ठा वृत्तनयेनेव अत्थतो वेदितब्बं। यस्मा पनेत्थ ठपना नाम परवादीपक्खस्स ठपनतो ''अयं तव दोसो''ति दस्सेतुं ठपनमत्तमेव होति, न निग्गहस्स वा पटिकम्मस्स वा पाकटभावकरणं, पापनारोपनाहि पनस्स पाकटकरणं होति। तस्मा इदं अनुलोमपिटलोमतो पापनारोपनानं वसेन चतूहाकारेहि। पटिकम्मस्स कतत्ता पटिकम्मचतुक्कं नामाति एकं चतुक्कं वेदितब्बं।

3. एवं पटिकम्मं कत्वा इदानि व्यास्स अनुलोमपञ्चके सकवादिना निग्गहो कतो, तस्स तमेव छलवादं निस्साय दुक्कटभावं दस्सेन्तो त्वञ्चे पन मञ्जसीतिआदिमाह। तत्थ त्वं चे पन मञ्जसीति यदि त्वं मञ्जसि। वत्तब्बे खोति इदं पच्चनीके आमन्ताति पटिञ्जं सन्धाय वृत्तं। नो च वत्तब्बेति इदं पन न हेवाति अवजाननं सन्धाय वृत्तं। तेन तव तत्थाति तेन कारणेन त्वंयेव तस्मिं नुपलब्भतीति पक्खे — "हेवं पटिजानन्तिन्ति आमन्ता"ित एवं पटिजानन्तो। हेवं निग्गहेतब्बेति पुन न हेवाति अवजानन्तो एवं निग्गहेतब्बो। अथ तं निग्गहामाति अथेवं निग्गहारहं तं निग्गएहाम। सुनिग्गहितो च होसीति सकेन मतेन निग्गहितता सुनिग्गहितो च भवसि।

एवमस्स निग्गहेतब्बभावं दरसेत्वा इदानि तं निग्गण्हन्तो **हञ्ची**तिआदिमाह। तत्थ ठपनापापनारोपना हेट्ठा वुत्तनयेनेव वेदितब्बा। परियोसाने पन **इदं ते मिच्छा**ति इदं तव वचनं मिच्छा होतीति अत्थो। इदं छलवादेन चतूहि आकारेहि निग्गहस्स कतत्ता निग्गहचतुक्कं नाम।

४. एवं निग्गहं कत्वापि इदानि ''यदि अयं मया तव मतेन कतो निग्गहो दुन्निग्गहो, यो मम तया हेट्ठा अनुलोमपञ्चके कतो निग्गहो, सोपि दुन्निग्गहो''ति दस्सेन्तो **एसे चे** 

दुन्निग्गहितेतिआदिमाह। तत्थ एसे चे दुन्निग्गहितेति एसो चे तव वादो मया दुन्निग्गहितो। अथ वा एसो चे तव मया कतो निग्गहो दुन्निग्गहो। हेवमेवं तत्थ दक्खाति तत्थापि तया मम हेट्ठा कते निग्गहे एवमेवं पस्स। इदानि व्वास्स हेट्ठा सकवादिना निग्गहो कतो, तं "वत्तब्बे खो"तिआदिवचनेन दस्सेत्वा पुन तं निग्गहं अनिग्गहभावं उपनेन्तो नो च मयं तयातिआदिमाह। तत्थ नो च मयं तया तत्थ हेताय पटिञ्जायातिआदीसु अयमत्थो — यस्मा सो तया मम कतो निग्गहो दुन्निग्गहो, तस्मा मयं तया तत्थ अनुलोमपञ्चके आमन्ताति एताय पटिञ्जाय एवं पटिजानन्ता पुन न हेवाति पटिक्खेपे कतेपि "आजानाहि निग्गह"न्ति एवं न निग्गहेतब्बोयेव। एवं अनिग्गहेतब्बम्पि मं निग्गहासि, ईदिसेन पन निग्गहेन दुन्निग्गहिता मयं होम।

इदानि यं निग्गहं सन्धाय ''दुन्निग्गहिता च होमां''ति अवोच, तं दस्सेतुं **हञ्चि पुग्गलो...पे॰... इदं ते मिच्छा**तिआह। एविमदं अनुलोमपिटलोमतो चतूहि पापनारोपनाहि निग्गहस्स उपनीतत्ता उपनयनचतुक्कं नाम होति।

५. इदानि "न हेवं निग्गहेतब्बें" तिआदिकं निग्गमनचतुक्कं नाम होति। तत्थ न हेवं निग्गहेतब्बेति यथाहं तया निग्गहितो, न हि एवं निग्गहेतब्बो। एतस्स हि निग्गहस्स दुन्निग्गहभावो मया साधितो। तेन हीति तेन कारणेन, यस्मा एस निग्गहो दुन्निग्गहो, तस्मा यं मं निग्गण्हासि हञ्चि पुग्गलो...पे॰... इदं ते मिच्छाति, इदं निग्गण्हनं तव मिच्छाति अत्थो। तेन हि ये कते निग्गहेति येन कारणेन इदं मिच्छा, तेन कारणेन यो तया निग्गहो कतो, सो दुक्कटो। यं मया पिटकम्मं कतं, तदेव सुकतं। यापि चेसा पिटकम्मचतुक्कादिवसेन कथामग्गसम्पिटपादना कता, सापि सुकता। एवमेतं पुग्गलो उपलब्भतीतिआदिकस्स अनुलोमपञ्चकस्स नुपलब्भतीतिआदिकानं पिटकम्मनिग्गहोपनयनिग्गमनचतुक्कानं वसेन अनुलोमपच्चनीकपञ्चकं नाम निद्दिष्टन्ति वेदितब्बं। एत्तावता सकवादिनो पुब्बपक्खे सित परवादिनो वचनसामञ्जमत्तेन छलवादेन जयो होति।

## २. पच्चनीकानुलोमवण्णना

६. इदानि यथा परवादिनो पुब्बपक्खे सित सकवादिनो धम्मेनेव तथेन सुजयो होति, तथा वादुप्पत्तिं दस्सेतुं पुग्गलो नुपलब्भतीति पच्चनीकानुलोमपञ्चकं आरद्धं। तत्थ पच्चनीके पुच्छा परवादिस्स, रूपादिभेदं सच्चिकट्ठपरमत्थं सन्धाय पिठञ्जा सकवादिस्स। सुद्धसम्मृतिसच्चं वा परमत्थिमस्सकं वा सम्मृतिसच्चं सन्धाय यो सच्चिकट्ठोति पृन अनुयोगो परवादिस्स, सम्मृतिवसेन नुपलब्भतीति नवत्तब्बत्ता मिस्सकवसेन वा अनुयोगस्स संकिण्णत्ता न हेवन्ति पिठक्खेपो सकवादिस्स। पिठञ्जातं पिठिक्खपतीति वचनसामञ्जमत्तेन आजानाहि निग्गहन्तिआदिवचनं परवादिस्स। एवमयं पुग्गलो नुपलब्भतीति दुतियवादं निस्साय दुतियो निग्गहो होतीति वेदितब्बो। एवं तेन छलेन निग्गहो आरोपितो।

७-१०. इदानि धम्मेन समेन अत्तनो वादे जयं दस्सेतुं अनुलोमनये पुच्छा सकवादिस्स, अत्तनो लद्धिं निस्साय पिटञ्जा परवादिस्स। लद्धिया ओकासं अदत्वा परमत्थवसेन पुन अनुयोगो सकवादिस्स, परमत्थवसेन पुगलस्स अभावतो पिटक्खेपो परवादिस्स। ततो परं धम्मेन समेन अत्तनो जयदस्सनत्थं आजानाहि पिटकम्मिन्तआदि सब्बं सकवादीवचनमेव होति। तत्थ सब्बंसं पिटकम्मिनग्गहोपनयनिग्गमनचतुक्कानं हेट्ठा बुत्तनयेनेव अत्थो वेदितब्बो। एविमदं पुग्गलो नुपलब्भतीतिआदिकस्स पच्चनीकपञ्चकरस उपलब्भतीतिआदीनं पिटकम्मिनग्गहोपनयनिग्गमनचतुक्कानञ्च वसेन पच्चनीकानुलोमपञ्चकं नाम निर्द्धिं होति। एवमेतानि पठमसिच्चकट्ठे द्वे पञ्चकानि निर्द्धितान। तत्थ पुरिमपञ्चकं परवादिस्स सकवादिना कतो निग्गहो सुनिग्गहो। सकवादिस्स पन परवादिना छलवादं निस्साय पिटकम्मं कत्वा अत्तना साधितो जयो दुज्जयो। दुतियपञ्चकं सकवादिस्स परवादिना कतो निग्गहो दुन्निग्गहो। परवादिस्स पन सकवादिना धम्मवादं निस्साय पिटकम्मं कत्वा अत्तना साधितो जयो सुजयोति पठमसिच्चकट्ठो। तत्थेतं बुच्चिति —

- ''निग्गहो परवादिस्स, सुद्धो पठमपञ्चके। असुद्धो पन तस्सेव, पटिकम्मजयो तहिं॥
- ''निग्गहो सकवादिस्स, असुद्धो दुतियपञ्चके। विसुद्धो पन तस्सेव, पटिकम्मजयो तहिं॥
- ''तस्मा द्वीसुपि ठानेसु, जयोव सकवादिनो। धम्मेन हि जयो नाम, अधम्मेन कृतो जयो॥
- ''सच्चिकट्ठे यथा चेत्थ, पञ्चकद्वयमण्डिते। धम्माधम्मवसेनेव, वुत्तो जयपराजयो॥
- ''इतो परेसु सब्बेसु, सच्चिकट्ठेसु पण्डितो। एवमेव विभावेय्य, उभो जयपराजये''ति॥

## २. ओकाससच्चिकट्टो

## १. अनुलोमपच्चनीकवण्णना

**११**. एवं सुद्धिकसच्चिकट्ठं वित्थारेत्वा इदानि तमेव अपरेहि ओकासादीहि नयेहि वित्थारेतुं पुन **पुग्गलो उपलब्धती**तिआदि आरद्धं। तत्थ पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा परवादिस्स। पुन **सब्बत्था**ति सरीरं सन्धाय अनुयोगो सकवादिस्स, रूपिस्मं अत्तानं समनुपस्सनादोसञ्च 'अञ्जं जीवं अञ्जं सरीर'न्ति आपज्जनदोसञ्च दिस्वा पटिक्खेपो परवादिस्स। सेसमेत्थ अनुलोमपच्चनीकपञ्चके हेट्ठा वृत्तनयेनेव वेदितब्बं। पाठो पन सिङ्क्षत्तो। तत्थ यस्मा सरीरं सन्धाय ''सब्बत्थ न उपलब्भती''ति वृत्ते सरीरतो बहि उपलब्भतीति आपज्जित। तस्मा पच्चनीके पटिक्खेपो सकवादिस्स, पठमं अनुजानित्वा पच्छा अवजानातीति छलवादस्स वसेन पटिकम्मं परवादिस्स। सेसं पाकटमेव।

## ३. कालसच्चिकट्ठो

## १. अनुलोमपच्चनीकवण्णना

**१२**. दुतियनये **सब्बदा**ति पुरिमपच्छिमजातिकालञ्च धरमानपरिनिब्बुतकालञ्च सन्धाय अनुयोगो सकवादिस्स, स्वेव खत्तियो सो ब्राह्मणोतिआदीनं आपित्तदोसञ्च धरमानपरिनिब्बुतानं विसेसाभावदोसञ्च दिस्वा पटिक्खेपो परवादिस्स। सेसं पठमनये वृत्तसदिसमेव।

### ४. अवयवसच्चिकट्टो

## १. अनुलोमपच्चनीकवण्णना

**१३**. तितयनये **सब्बेस्**ति खन्धायतनादीनि सन्धाय अनुयोगो सकवादिस्स, रूपस्मिं अत्ता, चक्खुस्मिं अत्तातिआदिदोसभयेन पटिक्खेपो परवादिस्स। सेसं तादिसमेवाति।

## ओकासदिसच्चिकट्ठादि

## २. पच्चनीकानुलोमवण्णना

१४. एवमेतानि तीणि अनुलोमपच्चनीकपञ्चके अनुलोममत्तवसेनेव ताव पटिपाटिया भाजेत्वा पुन पच्चनीकानुलोमपञ्चके पच्चनीकमत्तवसेनेव भाजेतुं **पुग्गलो** नुपलब्भतीतिआदि आरद्धं। तत्य अनुलोमपञ्चकस्स पाळियं सिङ्किपित्वा आगते पच्चनीके वृत्तनयेनेव पच्चनीकस्स च पाळियं सिङ्किपित्वा आगते अनुलोमे वृत्तनयेनेव अत्यो वेदितब्बो। एतावता सुद्धिकस्स चेव इमेसञ्च तिण्णन्ति चतुन्नं सिच्चकट्ठानं एकेकिस्मं सिच्चकट्ठे अनुलोमपच्चनीकस्स पच्चनीकानुलोमस्स चाति द्विन्नं द्विन्तं पच्चनीकानं वसेन अयं अट्ठमुखा नाम वादयुत्ति निद्दिट्ठा होतीति वेदितब्बा। या एकेकिस्मं मुखे एकेकस्स निग्गहस्स वसेन अट्ठकिनग्गहोति पाळियं लिखियति। तत्येतं बुच्चित

''एवं चतुब्बिधे पञ्हे, पञ्चकद्वयभेदतो। एसा अडुमुखा नाम, वादयुत्ति पकासिता॥

''अट्ठेव निग्गहा तत्थ, चत्तारो तेसु धम्मिका। अधम्मिका च चत्तारो, सब्बत्थ सकवादिनो। जयो पराजयो चेव, सब्बत्थ परवादिनो''ति॥

सच्चिकट्ठवण्णना निद्विता।

#### ५. सुद्धिकसंसन्दनवण्णना

१७-२७. इदानि रूपादीहि सिद्धं सिच्चिकट्ठसंसन्दनं होति। तत्थ रूपञ्चाति यथा रूपं परमत्थतो उपलब्भिति, किं ते पुग्गलोपि तथेव उपलब्भितीति सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, अत्थि पुग्गलोति वचनमत्तं गहेत्वा पिटञ्जा परवादिस्स। यदि ते रूपं विय परमत्थतो पुग्गलो अत्थि, रूपतो वेदनादीनं विय पुग्गलस्सापि अञ्जत्तं आपञ्जतीति अनुयोगो सकवादिस्स, समयसुत्तविरोधं दिस्वा पिटक्खेपो परवादिस्स। सेसं अत्थतो पाकटमेव। धम्मतो पनेत्थ सत्तपञ्जासभेदस्स सिच्चकट्ठपरमत्थस्स वसेन सकवादीपक्खमूलके अनुलोमपच्चनीके सत्तपञ्जास अनुलोमपञ्चकानि दिस्सितानि। पिटकम्मचतुक्कादीनि सिङ्क्षित्तानि। परवादीपक्खमूलकेपि पच्चनीकानुलोमे सत्तपञ्जास पिटलोमपञ्चकानि दिस्सितानि। पिटकम्मचतुक्कादीनि सिङ्क्षित्तानि। पिटकम्मचतुक्कादीनि सिक्षित्तानि। पिटकम्पचति। सिस्मिष्ठापि अत्थतो पाकटमेवाति।

## सुद्धिकसंसन्दनवण्णना।

#### ६. ओपम्मसंसन्दनवण्णना

**२८-३६**. इदानि रूपादीहेव सिद्धं ओपम्मवसेन सच्चिकट्ठसंसन्दनं होति। तत्थ रूपवेदनानं उपलद्धिसामञ्जेन अञ्जत्तपुच्छा च पुग्गलरूपानं उपलद्धिसामञ्जपुच्छा चाति पुच्छाद्वयिम्प सकवादिस्स, उभोपि पिटञ्जा परवादिस्स। परवादिना अनुञ्जातेन उपलद्धिसामञ्जेन रूपवेदनानं विय रूपपुग्गलानं अञ्जत्तानुयोगो सकवादिस्स, पिटक्खेपो इतरस्स। सेसिमिधापि अत्थतो पाकटमेव। धम्मतो पनेत्थ रूपमूलकादीनं चक्कानञ्च वसेन सकवादीपक्खे वीसाधिकानि नव निग्गहपञ्चकसतानि दिस्सतानि। कथं? खन्धेसु ताव रूपमूलके चक्के चत्तारि, तथा वेदनादिमूलकेसूति वीसित। आयतनेसु चक्खायतनमूलके चक्के एकादस, तथा सेसेसूति द्वत्तिंससतं। धातूसु चक्खुधातुमूलके चक्के सत्तरस, तथा सेसेसूति छाधिकानि तीणि सतानि। इन्द्रियेसु चक्खुन्द्रियमूलके चक्के एकवीसित, तथा सेसेसूति द्वासद्वाधिकानि चत्तारि सतानि। एवं सब्बानिपि वीसाधिकानि नव निग्गहपञ्चकसतानि होन्ति।

**३७-४५**. परवादीपक्खेपि **रूपं उपलब्भती**ति अनुलोमवसेनेव रूपवेदनादीनं अञ्जत्तपटिञ्जं कारेत्वा पुन अत्थि पुग्गलोति सुत्तं निस्साय छलवसेन पुग्गलस्स रूपादीहि उपलद्धिसामञ्जं आरोपेत्वा अञ्जत्तानुयोगो कतो। सेसिमधापि अत्थतो उत्तानमेव। धम्मतोपि सकवादीपक्खे वुत्तनयेन वीसाधिकानि नव पटिकम्मपञ्चकसतानि दस्सितानि।

## रूपादीहि सद्धिं ओपम्मवसेन सच्चिकट्ठसंसन्दनं।

### ७. चतुक्कनयसंसन्दनवण्णना

४६-५२. इदानि यं सच्चिकट्ठपरमत्थेन उपलब्भित, तेन यस्मा रूपादीसु सत्तपञ्जासाय सच्चिकट्ठपरमत्थेसु अञ्जतरेन भवितब्बं; रूपादिनिस्सितेन वा, अञ्जत्र वा रूपादीहि, रूपादीनं वा निस्सयेन, तस्मा इमिना चतुक्कनयेन सच्चिकट्ठसंसन्दनं आरद्धं। तत्थ रूपं पुग्गलोति अनुयोगो सकवादिस्स, उच्छेदिद्विभयेन न हेवाित पिटक्खेपो परवादिस्स, निग्गहारोपनं सकवादिस्स। किं पनेतं युत्तं, ननु रूपं वेदनाित वृत्तम्पि पिटिक्खिपितब्बमेवाित? आम पिटिक्खिपितब्बं। तं पन रूपतो वेदनाय अञ्जसभावस्थावतो, न अञ्जत्ताभावतो। अयञ्च रूपादीसु एकधम्मतोपि पुग्गलस्स अञ्जत्तं न इच्छिति, तस्मा युत्तं। अयञ्च अनुयोगो रूपं पुग्गलो...पे०... अञ्जातिविन्द्रयं पुग्गलोति सकलं परमत्थसच्चं सन्धाय आरद्धो। सकलं पन पच्चत्तलक्खणवसेन एकतो वत्तुं न सक्काित तिन्तिवसेन अनुयोगलक्खणमत्तमेतं ठिपतं। तेन विञ्जू अत्थं विभावेन्ति। वादकामेन पन इमं लक्खणं गहेत्वा यथा यथा परवादिस्स ओकासो न होित, तथा तथा वत्तब्बं। इति तिन्तिवसेन अनुयोगलक्खणस्स ठिपतत्तािप युत्तमेव। इमिना नयेन सब्बानुयोगेसु अत्थो वेदितब्बो।

अयं पन विसेसो — रूपिस्म पुग्गलोतिआदीसु यथा एकं महाभूतं निस्साय तयो महाभूता, वत्थुरूपं निस्साय विञ्जाणं रूपिस्मिन्त वत्तुं वट्टित, किं ते एवं रूपिस्मि पुग्गलो? यथा च सभागविनिब्भोगतो वेदनादयो सब्बधम्मा, अरूपा वा पन चत्तारो खन्धा, निब्बानमेव वा "अञ्जत्र रूपा"ित वत्तुं वट्टित, किं ते एवं पुग्गलो? यथा च चित्तसमुद्धानानं रूपानं निस्सयवसेन "वेदनाय रूपं...पे०... विञ्जाणिस्मं रूप"िन्त वत्तुं वट्टित, किं ते एवं पुग्गलोति? सब्बानुयोगेसु पन उच्छेदिदिष्ठभयेन चेव समयिवरोधेन च पिटक्खेपो परवादिस्स। सेसमेत्थ अत्थतो पाकटमेव। धम्मतो पनेत्थ सत्तपञ्जासाय सिच्चिकट्ठेसु एकेकिस्मिं चत्तािर चत्तािर कत्वा निग्गहवसेन अट्टवीसािधकािन द्वे पञ्चकसतािन दिस्सतािन। परवादीपक्खेपि पिटकम्मवसेन तत्तकानेव। या पनेत्थ अत्थि पुग्गलोति वृत्ते सकवािदस्स पिटञ्जा, सा सुत्ते आगतेन सम्मुतिवसेन। यो रूपं पुग्गलोतिआदीसु पिटक्खेपो, सो सक्कायिदिष्ठपङ्गस्स ठपनीयत्ता। परवािदस्स पिटकममं छलवसेनेवाित।

चतुक्कनयसंसन्दनं।

निट्ठिता च संसन्दनकथा।

## ८. लक्खणयुत्तिवण्णना

**५३.** इदानि लक्खणयुत्ति नाम होति। तत्थ यस्मा ठपेत्वा निब्बानं सेसो सच्चिकटुपरमत्थो पच्चयपिटबद्धताय सप्पच्चयो, पच्चयेहि समागम्म कतत्ता सङ्क्षतो, उप्पञ्जित्वा निरुज्झनतो सदा अभावतो असस्सतो, उप्पत्तिकारणसङ्खातस्स निमित्तस्स अत्थिताय सिनमित्तो, निब्बानं वृत्तप्पकाराभावतो अप्पच्चयं असङ्क्षतं सस्सतं अनिमित्तन्ति इदं सिच्चिकटुस्स लक्खणं। तस्मा यिद पुग्गलोपि सिच्चिकटुपरमत्थोव तस्सापि इमिना लक्खणेन भवितब्बन्ति सन्धाय **पुग्गलो सप्पच्चयो**तिआदयो अट्ठिप अनुयोगा सकवादिस्स, पिटक्खेपो परवादिस्स। आजानाहि निग्गहन्तिआदि पनेत्थ सिङ्क्षतं। एवमेतानि सकवादीपक्खे अनुलोमपच्चनीके अनुलोममत्तवसेन अट्ठ पञ्चकानि विदितब्बानि।

५४. परवादीपक्खेपि पच्चनीकानुलोमे पच्चनीकमत्तवसेन अट्ठेव। तत्य यस्मा परवादिना सुत्तवसेन सम्मृतिसच्चं साधितं, सम्मृतिया च सप्पच्चयादिभावो नित्यं, तस्मा याथावतो च पटिक्खेपो सकवादिस्स। छलवसेन पन वत्तब्बं ''आजानाहि पटिकम्म''न्तिआदि सब्बं इधापि सिङ्क्तिन्तेव।

लक्खणय्त्रिकथावण्णना निद्विता।

#### ९. वचनसोधनवण्णना

**५५-५९**. इदानि वचनसोधनं होति। तत्थ यदेतं पुग्गलो उपलब्धतीति वचनं, तं सोधेतुं पुग्गलो उपलब्धित, उपलब्धित पुग्गलोति। पुच्छा सकवादिस्स। तस्सत्थो — यदेतं पुग्गलो उपलब्धतीति पदद्वयं, तं एकत्थं वा भवेय्य नानत्थं वा। यदि ताव नानत्थं, यथा अञ्जं रूपं, अञ्जा वेदना, एवं अञ्जो पुग्गलो, अञ्जो उपलब्धितीति आपज्जित। अथेकत्थं, यथा यं चित्तं तं मनो, एवं स्वेव पुग्गलो, सो उपलब्धितीति आपज्जित। तेन तं वदािम ''यदि ते यो पुग्गलो, सो उपलब्धित, एवं सन्ते यो यो उपलब्धित, सो सो पुग्गलोति आपज्जित, िकं सम्पिटच्छिस एत''न्ति? ततो पुग्गलवादी यस्मा पुग्गलस्स उपलब्धतं इच्छिति, न उपलब्धितानिम्म रूपादीनं पुग्गलभावं, तस्मा पुग्गलो उपलब्धित, उपलब्धित, उपलब्धित, वे हि चि पुग्गलो के हि चि न पुग्गलोतिआदिमाह। तस्सत्थो — मम पुग्गलो अत्थि पुग्गलोति सत्थु वचनतो उपलब्धित। यो पन उपलब्धित, न सो सब्बो पुग्गलो, अथ खो के हि चि पुग्गलो के हि चि न पुग्गलोतिआदिमाह। तस्सत्थो — मम पुग्गलो अत्थि पुग्गलोति सत्थु वचनतो उपलब्धित। यो पन उपलब्धित, न सो सब्बो पुग्गलो, अथ खो के हि चि पुग्गलो के हि चि न पुग्गलोति। तत्थ को-कारत्थे के-कारो, हि-कारो च निपातमत्तो। कोचि पुग्गलो, कोचि न पुग्गलोति अयं पनेत्थ अत्यो। इदं वुत्तं होति — पुग्गलोपि हि रूपादीसुपि यो कोचि धम्मो उपलब्धितयेव, तत्थ पुग्गलोव पुग्गलो। रूपादीसुप न कोचिपि न पुग्गलोति। ततो तं सकवादी आह — पुग्गलो के हि चि उपलब्धितीति। तस्सत्थो — पुग्गलो उपलब्धितीत अपज्जित, कि सम्पिटच्छिस एतन्ति? सो पुग्गलस्स अनुपलिद्धं अनिच्छन्तोपि कोचि पुग्गलो कोचि न पुग्गलो उपलब्धिति, कोचि न उपलब्धितीत आपज्जित, कि सम्पिटच्छिस एतन्ति? सो पुग्गलो उपलब्धितीत लिद्धि, एवमेवं पुग्गलो सच्चिकद्वोतिपि आपज्जित। या पनस्स पुग्गलो अत्थीति लिद्धि, तस्सा विज्जमानेतिवेवचनमेव, तस्मा सब्बानिपेतानि वचनानि सोधितानि।

**६**०. तत्थ यं अवसाने "**पुग्गलो अत्थि, अत्थि न सब्बो पुग्गलो**"तिआदि वुत्तं, तत्रायमधिप्पायो — यञ्हेतं परवादिना "पुग्गलो अत्थि, अत्थि केहिचि पुग्गलो, केहिचि न पुग्गलो"ति वुत्तं, तं यस्मा अत्थतो पुग्गलो अत्थि, अत्थि न सब्बो पुग्गलोति एत्तकं होति, तस्मा नं सकवादी सम्पटिच्छापेत्वा इदानि नं एवं अनुयुञ्जति। तया हि "अत्थि पुग्गलो अत्तिहिताय पटिपन्नो"ति वचनमत्तं निस्साय "पुग्गलो अत्थी"ति लद्धि गहिता, यथा च भगवता एतं वृत्तं, तथा "सुञ्जतो लोकं अवेक्खस्सु, मोघराजा, सदा

सतो''तिआदिना (सु॰ नि॰ ११२५) नयेन ''नत्थी''तिपि वृत्तं, तस्मा यथेव ते ''पुग्गलो अत्थि, अत्थि न सब्बो पुग्गलो''ति लद्धि, तथा पुग्गलो नित्थि, नित्थि न सब्बो पुग्गलोतिपि आपज्जित, किं एतं सम्पटिच्छसीति? अथ नं असम्पटिच्छन्तो **न हेवा**ति पटिक्खिपति। सेसमेत्थ निग्गहादिविधानं वृत्तनयेनेव वेदितब्बन्ति।

वचनसोधनवण्णना निद्विता।

## १०. पञ्जत्तानुयोगवण्णना

- **६१-६६**. इदानि पञ्जत्तानुयोगो नाम होति। रूपधातुया हि पुग्गलवादी रूपि पुग्गलं पञ्जपेति, तथा अरूपधातुया अरूपि। तस्स तं लिद्धि भिन्दितुं सब्बापि पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा च पटिक्खेपो च इतरस्स। सो हि **रूपी**ति वृत्ते रूपकायसन्भावतो चेव तथारूपाय च पञ्जित्तया अत्थिताय पटिजानाति। **कामी**ति वृत्ते वीतरागसन्भावतो चेव तथारूपाय च पञ्जित्तया अत्थिताय पटिजानाति। द्वीसुपि नयेसु सत्तोति पुग्गलस्स वेवचनवसेन वृत्तं।
- **६७**. इदानि यस्मा सो ''काये कायानुपरसी''ति आगतट्ठाने अञ्ञो कायो अञ्ञो पुग्गलोति इच्छिति, तस्मा तं लिद्धि भिन्दितुं **कायोति वा सरीरन्ति वा**तिआदि सकवादीपुच्छा होति। तत्थ **कायं अप्पियं करित्वा**ति कायं अप्पेतब्बं अल्लीयापेतब्बं एकीभावं उपनेतब्बं अविभिजतब्बं कत्वा पुच्छामीति अत्थो। **एसेसे**ति एसो सोयेव। एसे एसेतिपि पाठो। एसो एसोयेवाति अत्थो। **एकट्ठे**ति एकट्ठो। **समे समभागे तज्जाते**ति समो समभागो तज्जातिको। वचनमत्तेयेवेत्थ भेदो। अत्थतो पन कायोव एसोति पुच्छित। परवादी नानत्तं अपस्सन्तो **आमन्ता**ति पटिजानाति। **पुग्गलोति वा जीवोति वा**ति पुच्छायपि एसेव नयो। **अञ्जो कार्यो**ति पुट्ठो पन कायानुपरसनाय एवंलद्धिकत्ता पटिजानाति। **अञ्जं जीव**न्ति पुट्ठो पन आहच्च भासितं सुत्तं पटिक्खिपतुं असक्कोन्तो अवजानाति। ततो परं ''आजानाहि निग्गह''न्तिआदि उत्तानत्थमेव।
  - **६८**. परवादीपक्खे पन **अञ्जो कायो अञ्जो पुग्गलो**ति पुट्ठो सकवादी ठपनीयपञ्हत्ता पटिक्खिपति, परवादी छलवसेन पटिकम्मं करोति। तम्पि उत्तानत्थमेवाति।

पञ्जत्तानुयोगवण्णना निट्ठिता।

## ११. गतिअनुयोगवण्णना

- **६९-७२**. इदानि गतिपरिवत्तनमुखेन चुतिपटिसन्धिअनुयोगो होति। तत्थ यस्मा पुग्गलवादी ''स सत्तक्खतुपरमं सन्धावित्वान पुग्गलो''तिआदीनि (सं॰ नि॰ २.१३३; इतिवु॰ २४) सुत्तानि निस्साय पुग्गलो सन्धावतीति लद्धिं गहेत्वा वोहरति, तस्मास्स तं लद्धिं भिन्दितुं सन्धावतीति पुच्छा सकवादिस्स। तत्थ सन्धावतीति संसरित गमनागमनं करोति। अत्तनो लद्धिवसेन पटिञ्जा परवादिस्स। सो पुग्गलोतिआदयो अनुयोगोपि सकवादिस्स, पटिक्खेपो इतरस्स। तत्थ सोति सोयेवाति अत्थो। एवं पन अनुयुत्तो सस्सतिदिद्विभयेन पटिक्खिपति। अञ्जोति पुट्ठो उच्छेदिदिद्वभयेन। सो च अञ्जो चाति पुट्ठो एकच्चसस्सतिदिद्वभयेन। नेव सो न अञ्जोति पुट्ठो अमराविक्खेपदिद्विभयेन। पुन चत्तारोपि पञ्हे एकतो पुट्ठो चतुन्निम्पि दिट्ठीनं भयेन पटिक्खिपित्वा पुन यानिस्स सुत्तानि निस्साय लद्धि उप्पन्ना तानि दस्सेन्तो तेन हि पुग्गलो सन्धावतीतिआदिमाह।
- **७६**. पुन सकवादिना "ख्वायं तव लद्धिया सन्धावति, किं सो अस्मिञ्च परस्मिञ्च लोके एकोयेवा"ति अधिप्पायेन **स्वेवा**ति नियमेत्वा पुट्ठो सस्सतभया पटिक्खिपित्वा पुन दळ्हं कत्वा तथेव पुट्ठो यस्मा सो पुग्गलोव न अञ्जो भावो, "सो ततो चुतो इधूपपन्नो"तिआदिसुत्तम्पि (पारा॰ १२; दी॰ नि॰ १.२४५) अत्थि, तस्मा पटिजानाति। **स्वेव** मनुस्सोति पुट्ठो मनुस्सस्सेव देवत्ताभावतो पटिक्खिपति।
- ७७. पुन पुट्टो ''अहं तेन समयेन सुनेत्तो नाम सत्था अहोसि''न्तिआदिसुत्तवसेन (अ॰ नि॰ ७.६६ अत्थतो समानं) पटिजानाति। अथस्स सकवादी देवमनुस्सुपपत्तीनं नानत्ततो वचनं मिच्छाति पकासेन्तो **मनुस्सो हुत्वा**तिआदिमाह।
  - ७८. तत्थ हेवं मरणं न हेहितीति एवं सन्ते मरणं न भविस्सतीति अत्थो। इतो परं यक्खो पेतोति अत्तभावनानत्तवसेन अनुयोगनानत्तं वेदितब्बं।
  - ८२. खित्तयोतिआदीनि जातिवसेन चेव अङ्गवेकल्लादिवसेन च वृत्तानि।
- **८७**. पुन **न वत्तब्ब**न्ति परवादिना पुडो इधट्ठकस्स उपपत्तिवसेन परलोकस्स गमनाभावतो पटिञ्ञा सकवादिस्स पुन सोतापन्नस्स भवन्तरेपि सोतापन्नभावाविजहनतो दुतियपटिञ्ञापि तस्सेव। **हञ्ची**तिआदिवचनं परवादिस्स।
  - ८८. पुन देवलोके उपपन्नस्स मनुस्सत्ताभावदस्सनेन अनुयोगो सकवादिस्स।
- **८९**. ततो परं **अनञ्जो अविगतो**ति एत्थ **अनञ्जो**ति सब्बाकारेन एकसिदसो। **अविगतो**ति एकेनापि आकारेन अविगतोति अत्थो। **न हेव**न्ति देवलोके उपपन्नस्स मनुस्सभावाभावतो एवमाह।
- **९०**. पुन दळ्हं कत्वा अनुयुत्तो ''स्वेव पुग्गलो सन्धावती''ति लद्धिया अनुजानाति। **हत्थिच्छिन्नो**तिआदि आकारिवगमनदस्सनेन अविगतो **सन्धावती**ति लद्धिभिन्दनत्थं वृत्तं। तत्थ **अळिच्छिन्नो**ति यस्स अङ्गुट्ठका छिन्ना। **कण्डरिच्छिन्नो**ति यस्स महान्हारू छिन्ना।
- **९१. सरूपो**तिआदीसु पठमे पञ्हे इमिना रूपकायेन सद्धि अगमनं सन्धाय पटिक्खिपति। दुतिये अन्तराभवपुग्गलं सन्धाय पटिजानाति। सो हि तस्स लद्धिया सरूपोव गन्त्वा मातुकुच्छिं पविसति। अथस्स तं रूपं भिज्जित। **तं जीव**न्ति येन रूपसङ्खातेन सरीरेन सद्धि गच्छिति, किमस्स तदेव जीवं तं सरीरन्ति पुच्छिति। परवादी इध सरीरनिक्खेपा सुनविरोधा च पटिक्खिपति।

**सवेदनो**तिआदीसु असञ्जूपपित्तं सन्धाय पटिक्खिपित, तदञ्जं उपपित्तं सन्धाय पटिजानाति। **तं जीवि**न्त येन वेदनादिसङ्खातेन सरीरेन सिद्धं गच्छिति। किमस्स तदेव जीवं तं सरीरन्ति पुच्छिति। तं जीवं तं सरीरं, अञ्जं जीवं अञ्जं सरीरन्ति एतिस्सा हि लिद्धिया पञ्चिप खन्धा सरीरन्ति अधिप्पेता। परवादी सुत्तविरोधा पटिक्खिपित।

**९२. अरूपो**तिआदीसु पठमे पञ्हे अन्तराभवं सन्धाय पटिक्खिपति। दुतिये अरूपा रूपं उपपज्जमानं सन्धाय पटिजानाति। **अञ्जं, जीव**न्ति यं रूपसङ्खातं सरीरं पहाय अरूपो सन्धावित, किं ते तं सरीरं अञ्जं, अञ्जं जीवन्ति पुच्छिति। इतरो सुत्तविरोधा पटिक्खिपति।

**अवेदनो**तिआदीसु सञ्जीभवं सन्धाय पटिक्खिपति, तदञ्जं उपपत्ति सन्धाय पटिजानाति। **अञ्जं जीव**न्ति यं वेदनादिसङ्खातं सरीरं पहाय अवेदनो अविञ्जाणो सन्धावित, किं ते तं अञ्जं सरीरं, अञ्जं जीवन्ति पुच्छति। इतरो सुत्तविरोधा पटिक्खिपति।

- **९३. रूपं सन्धावती**तिआदीसु ये रूपादयो खन्थे उपादाय पुग्गलं पञ्जपेति, किं ते तस्मिं पुग्गले सन्धावन्ते तम्पि रूपं सन्धावतीति पुच्छित। परवादी ''अविज्जानीवरणानं सत्तानं तण्हासंयोजनानं सन्धावतं संसरत''न्ति सत्तस्सेव सन्धावनवचनतो पिटिक्खिपति। पुन पुट्ठो यस्मा रूपादिधम्मे विना पुग्गलो नित्थि, तस्मा तस्मिं सन्धावन्ते तेनिप रूपेन सन्धावितब्बन्ति सञ्जाय पिटिजानाति। वेदनादीसुपि एसेव नयो।
- **९४. रूपं न सन्धावती**तिआदीसु यस्मा ते रूपं पुग्गलो न होति, स्वेव च सन्धावतीति वदेसि, तस्मा तं पुच्छामि, किं ते रूपं न सन्धावतीति अत्थो। इतरो पुग्गले सन्धावन्ते न सक्का तस्स उपादानभूतेन रूपेन सन्धावितुन्ति सञ्जाय पटिक्खिपति। पुन पुट्ठो सत्तानञ्जेव सन्धावनवचनतो पटिजानाति। सेसमेत्थ उत्तानमेव।

गाथानं पन अयमत्थो — आयस्मतो मतेन रुक्खं उपादाय छाया विय, इन्धनं उपादाय अग्गि विय च, खन्धे उपादाय पुग्गलो; रूपादीनं सन्धावने असित तेसु खन्धेसु भिज्जमानेसु सो तव पुग्गलो भिज्जित चे, एवं सन्ते उच्छेदा भवित दिद्धि, उच्छेदिदिष्टि ते आपज्जित। कतरा या बुद्धेन विविज्जिता अकुसलिदिद्धि। या पन ''उच्छेदवादी समणो गोतमो''ति परियायभासिता, न तं वदामाित दस्सेित। अथािप तेसु खन्धेसु भिज्जमानेसु सो पुग्गलो न भिज्जित, एवं सन्ते सस्सतो पुग्गलो होित। ततो सो निब्बानेन समसमो आपज्जित। **समसमो**ति अतिविय समो, समेन वा समो, समभावेनेव समो। यथेव निब्बानं नुप्पज्जित न भिज्जित, एवं ते पुग्गलोिप तेन समसमोित।

गतिपरिवत्तनमुखेन चुतिपटिसन्धानुयोगो निहितो।

## अनुयोगवण्णना।

## १२. उपादापञ्जत्तानुयोगवण्णना

- ९५. इदानि उपादापञ्जत्तानुयोगो होति। तत्थ पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जापटिक्खेपो परवादिस्स। सो हि रुक्खं उपादाय छायाय विय, इन्धनं उपादाय अग्गिस्स विय च, रूपादीनि उपादाय पुग्गलस्स पञ्जित्तं पञ्जापनं अवबोधनं इच्छिति, तस्मा ''रूपं उपादाया''ति पुट्टो पटिजानाति। पुन यथा रुक्खुपादाना छाया रुक्खो विय, इन्धनुपादानो च अग्गि इन्धनं विय अनिच्चादिधम्मो, एवं ते रूपादिउपादानो पृग्गलो रूपादयो विय अनिच्चोति इममत्थं पुट्टो अत्तनो लिद्धयं ठत्वा पटिक्खिपति।
  - **९७. नीलं रूपं उपादाय नीलो**तिआदीस् नीलरूपेन सद्धि पृग्गलस्स एकत्तं, एकसरीरे नीलादीनं बहुनं वसेन बहुभावञ्च अनिच्छन्तो पटिक्खिपति।
- **९८. कुसलं वेदन**न्ति एत्थापि वेदनाय सद्धिं एकत्तं एकसन्ताने बहूनं कुसलवेदनानं वसेन बहुभावञ्च अनिच्छन्तो पटिक्खिपति। दुतियनये मग्गकुसलोतिआदिवचनसब्भावतो छेकट्ठं सन्धाय पटिजानाति। **सफलो**तिआदीनि पट्टो तथारूपस्स वोहारस्स अभावतो पटिक्खिपति।
  - ९९. अकुसलपक्खे अछेकट्ठं सन्धाय पटिजानाति।
  - १००. अब्याकतपक्खे सस्सतादिवसेन अब्याकतभावं सन्धाय पटिजानाति । सेसमेत्थ हेट्ठा वृत्तनयेनेव वेदितब्बं ।
- **१०४. चक्खुं उपादाया**तिआदीसु ''चक्खुमा विसमानीव...पे॰... पापानि परिवज्जये''ति(उदा॰ ४३) आदिवोहारसब्भावतो पटिजानाति। चक्खुमत्तादिनिरोधेन पुग्गलिनरोधं अनिच्छन्तो पटिक्खिपति।
- **१०७. रूपं उपादाय वेदनं उपादाया**ति एत्थ अञ्जेपि रूपमूलका दुकतिकचतुक्का वेदितब्बा। यस्मा पन खन्धे उपादाय पुग्गलस्स पञ्जित, तस्मा द्वेपि तयोपि चत्तारोपि पञ्चिप उपादाय पञ्जित्तं पटिजानाति। एकसन्ताने पन द्विन्नं पञ्चन्नं वा अभावा पटिक्खिपति। आयतनादीसुपि एसेव नयो।
- **११२**. इदानि यं उपादाय यस्स पञ्जित्त, यथा तस्स अनिच्चताय तस्सापि अनिच्चता, ततो च अञ्जत्तं सिद्धं, एवं तस्स पुग्गलस्सापि आपज्जतीति दस्सेतुं **यथा** रुक्खन्तिआदिमाह। तत्थ **उपादाया**ति पटिच्च आगम्म, न विना तन्ति अत्थो। परवादी पन तथा अनिच्छन्तो लद्धियं ठत्वा पटिक्खिपति।
- **११५. निगळो**ति सङ्खलिकबन्धनं। **नेगळिको**ति तेन बन्धको **यस्स रूपं सो रूपवा**ति यस्मा यस्स रूपं सो रूपवा होति, तस्मा यथा न निगळो ...पे॰... अञ्ञो रूपवाति अत्थो।
- **१९६. चित्ते चित्ते**तिआदीसु सरागादिचित्तवसेन सरागादितं सन्धाय चित्तानुपस्सनावसेन पटिजानाति। **जायती**तिआदिना नयेन पुट्ठो पुग्गलस्स खणिकभावं अनिच्छन्तो पटिक्खिपति। ''सो''ति वा ''कुमारिका''ति वा पुट्ठो लोकवोहारसमुच्छेदभयेन पटिक्खिपति। पुन न वत्तब्बं ''कुमारको''ति वा ''कुमारिका''ति वा पुट्ठो लोकवोहारसमुच्छेदभयेन वत्तब्बन्ति पटिजानाति। सेसमेत्थ पाकटमेव।

- ११८. इद्दानि परवादी अञ्जेनाकारेन लिद्धं पितट्ठापेतुकामो न वत्तब्बं पुगगलो उपलब्धतीतिआदिमाह। तत्थ न वत्तब्बत्ति किं ते इमिना एवं बहुना उपादापञ्जत्तानुयोगेन, इदं ताव वदेहि, किं न वत्तब्बं "पुग्गलो उपलब्धित सच्चिकट्ठपरमत्थेना"ति। ततो सकवादिना आमन्ताति वृत्ते ननु यो पस्सतीतिआदिमाह। तत्थ योति पुग्गलो। यन्ति रूपं। येनाति चक्खुना। सोति पुग्गलो। तिन्ति रूपं। तेनाति चक्खुना। इदं वृत्तं होति ननु यो यं रूपं येन चक्खुना पस्सिति, सो तं रूपं तेन चक्खुना पस्सन्तो पुग्गलोति। सकवादी किञ्चापि चक्खुविञ्जाणस्स निस्सयभावं गच्छन्तं चक्खुमेव रूपं पस्सित, तथा सोतमेव सद्दं सुणाति...पे॰... विञ्जाणमेव धम्मं विजानाति, "अत्थि अरहतो चक्खु, पस्सित अरहा चक्खुना रूपं"न्तिआदिसम्मुतिवसेन पन आमन्ताति पटिजानाति।
- **१२०**. ततो छलवादं निस्साय परवादिना पुग्गलस्स वत्तब्बताय साधिताय तमेव वादं परिवत्तेत्वा **पुग्गलो उपलब्धती**तिआदिमाह। तत्थ **यो न पस्सती**ति अन्धो असञ्जसत्तो अरूपं उपपन्नो निरोधं समापन्नो, अनन्धोपि च अञ्जत्र दस्सनसमया न पस्सित नाम। सेसवारेसुपि एसेव नयो। सेसं पाळिवसेनेव अत्थतो वेदितब्बं।
- **१२२**. सुत्तसंसन्दनायं दिब्बस्स चक्खुनो रूपगोचरत्ता **रूपं पस्सती**ति आह। दुतियवारे ''सत्ते पस्सामी''तिवचनतो **पुग्गलं पस्सती**ति आह। तितयवारे ''रूपं दिस्वा पुग्गलं विभावेती''ति लद्धितो **उभो पस्सती**ति आह। यस्मा पन पस्सितब्बं नाम दिट्ठं सुतं मुतं विञ्ञातन्ति चतुब्बिधे रूपसङ्गहे रूपायतनमेव सङ्गहितं, तस्मा सकवादी ''रूपं पुग्गलो, पुग्गलो रूपं, उभो रूप''न्ति अनुयोगं करोति। तस्सत्थो पाकटोयेवाति।

उपादापञ्जत्तानुयोगवण्णना।

## १३. पुरिसकारानुयोगवण्णना

- **१२३**. इदानि पुरिसकारानुयोगो होति। तत्थ कम्मे सित नियमतो तस्स कारकेनिप भवितब्बन्ति लद्धिया पुच्छा परवादिस्स, तथारूपानं कम्मानं अत्थिताय पिटञ्जा सकवादिस्स। पुन **कत्ता कारेता**ति पुच्छा परवादिस्स। तत्थ **कत्ता**ति तेसं कम्मानं कारको। **कारेता**ति आणित्तदेसनादीहि उपायेहि कारापको। इदानि यस्मा परवादी पुग्गलं सन्धाय कत्ताति पुच्छिति, न करणमत्तं, तस्मा पिटक्खेपो सकवादिस्स।
- १२४. तस्स कत्ता कारेताति एत्थ यदि यं यं उपलब्भिति, तस्स तस्स कत्ता पुग्गलो ते उपलब्भिति, किं तस्सिपि कारको च कारापको च अञ्जो पुग्गलो उपलब्भितीति अत्थो। परवादी तथा अनिच्छन्तो इस्सरिनम्मानवादभयेन पिटिक्खिपित। पुन पुट्ठो यस्मा पुग्गलं मातापितरो जनेन्ति नामं करोन्ति पोसेन्ति, तस्मास्स ते कारका। ये च पन तं कल्याणिमित्ता वा आचिरया वा तानि तानि विज्जाद्वानिसप्पायतनानि सिक्खापेन्ति, ते कारापका नामाति इममत्थं सन्धाय पिटजानाति। पुरिमकम्ममेव तस्स कत्ता चेव कारापेता चाित अधिप्पेतं।
- **१२५. तस्स तस्सेवा**ति इमिना इदं पुच्छति यदि कम्मानं कारकस्स कत्ता तस्सापि कत्ता तस्सापि कत्ता अत्थेव, एवं सन्ते पुरिमेन पुरिमेन अवस्सं पच्छा प्रगलो कातब्बोति इमिनापि ते कम्मानं कारकेन पुग्गलेन आयितं अञ्जो पुग्गलो कातब्बो, तेनापि अञ्जोति नित्य दुक्खस्स अन्तिकिरिया, नित्य वृहस्स उपच्छेदो, नित्य अपपच्चयपिरिनब्बानं। पच्चयाभावेन पच्चयपिटबद्धस्स दुक्खस्स अभावा यं निब्बानं वृत्तं, नित्य ते तन्ति। अथ वा **तस्स तस्सेवा**ति यदि कम्मं कम्ममत्तं न होति, तस्स पन कारको पुग्गलो, तस्सापि कारको, तस्सापि कारकोति एवं पुग्गलपरम्परा अत्थि। एवं सन्ते या एसा कम्मवहस्स अप्पर्वित्तकरणेन दुक्खस्स अन्तिकिरिया वृत्ता, सा नत्यीति अत्थो। परवादी तं अनिच्छन्तो पटिक्खिपित। इतो अपरासुपि उपलब्भित सामञ्जेन कारकपुच्छासु पुग्गलंयेव सन्धाय "कत्ता कारेता"ति वृत्तं, न पच्चये। न हि महापथवीआदीनं पच्चया नित्थि।
  - **१३५. अञ्जो कल्याणपापकानं कम्मानं कत्ता**ति पञ्हो ''सङ्खारवन्तं वा अत्तान''न्तिआदिदिट्विभया पटिक्खित्तो।
- **१३६. विपाको उपलब्भती**तिआदि विपाकपटिसंवेदीवसेन पुग्गलं दस्सेन्तस्स लिद्धिभिन्दनत्थं वृत्तं। तत्थ **विपाकपटिसंवेदी**ति अनुयोगो परवादिस्स, विपाकपवित्ततो अञ्जस्स वेदकस्स अभावा पटिक्खेपो सकवादिस्स। पुन पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स।
- **१३८. तस्स पटिसंवेदी**ति तस्स विपाकपटिसंवेदकस्स पटिसंवेदी यस्मा पन पटिसंवेदितब्बो नाम विपाको, न च पुग्गलो विपाको, तस्मा पटिक्खेपो परवादिस्स। पुन पुट्ठो यस्मा पुञ्जविपाके ठितत्ता विपाकपटिसंवेदी पुत्तं वा पतिं वा माता वा जाया वा परिचुम्बित परिसज्जित, तस्मा तथारूपं पटिसंवेदितं सन्धाय पटिजानाति परवादी।
- **तस्स तस्सेवा**ति यदि विपाको विपाकमत्तं न होति, तस्स पन पटिसंवेदी पुग्गलो, तस्सापि पटिसंवेदी तस्सापि पटिसंवेदीति एवं पुग्गलपरम्परा अत्थि। एवं सन्ते या एसा विपाकवट्टस्स अप्पवित्तकरणेन दुक्खस्स अन्तिकिरिया वृत्ता, सा नत्थीति अत्थो। इतो परं उपलब्भितसामञ्जेन पटिसंवेदीपुच्छासु हेट्ठा वृत्तनयेनेव अत्थो वेदितब्बो।
  - **१४२. अञ्जो कल्याणपापकानं कम्मानं विपाकपटिसंवेदी**ति पञ्हो ''वेदनवन्तं वा अत्तान''न्तिआदिदिद्विभया पटिक्खित्तो।
- **१४३. दिब्बं सुख**न्तिआदि कल्याणपापकानं कम्मानं विपाकं भाजेत्वा दस्सनवसेन आरद्धं। तं सब्बं हेट्ठा वृत्तनयेनेव वेदितब्बं। सकवादिनो चेत्थ पुग्गलवसेनेव पटिसंवेदीपटिक्खेपो वेदितब्बो, न वेदियतवसेन।
  - **१४८. महापथवी**आदीनि हि आरम्मणं कत्वा वेदयितानं उप्पत्ति अप्पटिसिद्धा।
- **१७०. कत्ता कारेता विपाकपटिसंवेदी**तिआदि वोमिस्सकनयवसेन आरद्धं। तत्थ **सो करोती**ति यं त्वं कत्ताति च पटिसंवेदीति च वदेसि, किं सोयेव करोति, सो पटिसंवेदीति। अयमनुयोगो सकवादिस्स, सुत्तविरोधभयेन पटिक्खेपो परवादिस्स।
  - **१७१**. पुन पुट्ठो ''इध नन्दति पेच्च नन्दती''तिआदिसुत्तवसेन (ध० प० १८) पटिञ्ञा तस्सेव। अथस्स वचनोकासं पटिबाहन्तो सकवादी **सयंकतं सुखदुक्ख**न्ति आह।

- **१७२**. तत्थ **अञ्जो करोती**ति कारकवेदकानं अञ्जत्तपुच्छावसेन वृत्तं। ततो परवादी सुत्तविरोधभयेन पटिक्खिपित्वा पुन पुट्टो ''मनुस्सभूतो कत्वा देवभूतो पटिसंवेदेती''ति मञ्जमानो पटिजानाति। एवंवादिनो पन परंकतं सुखदुक्खं आपज्जतीति तस्स वसेन पुट्टो पुन पटिक्खिपति।
- **१७४. सो च अञ्जो चा**ति कारकवेदकानं एकत्तअञ्जत्तपुच्छावसेन वृत्तं। ततो परवादी सुत्तविरोधभयेनेव पटिक्खिपित्वा पुन पुड्डो पुरिमे द्वेपि नये एकतो कत्वा पटिजानाति। एवंवादिनो पन सयंकतञ्च परंकतञ्च सुखदुक्खं आपज्जतीति तस्स वसेन पुड्डो पुन पटिक्खिपति।
- १७६. नेव सो करोतीित कारकवेदकानं एकत्तअञ्जत्तपटिक्खेपवसेन वृत्तं। ततो परवादी सुत्तविरोधवसेनेव पटिक्खिपत्वा पुन पुट्टो यस्मा मनुस्सो देवलोकूपपित्तया कम्मं कत्वा न मनुस्सभूतोव पटिसंवेदित, नापि येन कम्मं कतं, ततो अञ्जोव पटिसंवेदित, तस्मा कारकतो वेदको नेव सो होति, न अञ्जोति मञ्जमानो पटिजानाति। लद्धिमत्तमेवेतं? एवंवादिनो पन असयंकारं अपरंकारं अधिच्चसमुप्पन्नं सुखदुक्खं आपज्जतीति तस्स वसेन पुट्टो पुन पटिक्खिपति। अपिच इमस्मिं वोमिस्सकनये आदितो पट्टाय इमिनापि नयेन अत्थो वेदितब्बो। यस्मा हि अयं पुग्गलवादी कम्मानं कारकञ्चेव वेदकञ्च इच्छिति, तस्मास्स यो कारको, तेनेव वा वेदकेन भवितब्बं, अञ्जेन वा उभोहि वा भवितब्बं, उभोहि वािप न भवितब्बन्ति इदमापन्नं होित। एवमापन्नमेव अनुयोगं अनुयुञ्जन्तो सकवादी "सो करोती"ितआदयो चत्तारोपि विकप्पे आह। सेसं वृत्तप्यकारमेव।

परियोसाने पन चत्तारोपि पञ्हा एकतो पुद्घा। तत्थ पटिक्खेपो च पटिजानना च सयंकतादिदोसप्पत्ति च पुरिमनयेनेव वेदितब्बा। इतो परं ''कल्याणपापकानी''ति अवत्वा हेट्ठा वृत्तनया एव ''कम्मं अत्थी''तिआदिना विकप्पेन दस्सिता। तेसम्पि हेट्ठा वृत्तनयेनेव अत्थो वेदितब्बो।

पुरिसकारानुयोगवण्णना।

कल्याणवग्गोतिपि एतस्सेव नामं।

## १४. अभिञ्ञानुयोगवण्णना

**१९३**. इतो परं अभिञ्ञानुयोगादिवसेन अरहत्तसाधना होति। तत्थ **आमन्ता**ति सकवादिना पटिञ्ञाते परवादी ''बहिद्धा अनिन्द्रियबद्धरूपे इद्धिविधादिविसेसाधिगमो नित्थि, अञ्झत्तं अत्थि, तस्मा इद्धादिनिब्बत्तकेन पुग्गलेन भवितब्ब''न्ति मञ्जमानो **ननु अत्थि कोचि इद्धि विकुब्बती**तिआदिमाह। तं सब्बं उत्तानत्थमेव।

अभिञ्ञानुयोगवण्णना।

## १५-१८. ञातकानुयोगादिवण्णना

- **१९७**. इदानि **माता**तिआदिको ञातकानुयोगो। **खत्तियो**तिआदिको जातिअनुयोगो। **गहट्ठो पब्बजितो**ति पटिपत्तिअनुयोगो। **देवो मनुस्सो**ति उपपत्तिअनुयोगो। **सोतापन्नो**तिआदिको पटिवेधानुयोगो, अरियानुयोगोतिपि बुच्चति। ते सब्बे उत्तानत्थायेव। ''अरहा हुत्वा न अरहा'ति पनेत्थ मोघपव्हत्ता न वृत्तं।
  - २०६. चत्तारो पुरिसयुगातिआदि संघानुयोगो, सोपि उत्तानत्थोयेव।
- **२०९. सङ्घतो**तिआदि सच्चिकट्ठसभावानुयोगो। तत्थ **तितया कोटी**ति पुच्छा सकवादिस्स। तथारूपस्स सच्चिकट्ठस्स अभावतो पटिक्खेपो परवादिस्स। पुन पुट्टो पुग्गलं सन्धाय पटिञ्जा तस्सेव।
  - २११. अञ्जो पुग्गलोतिपञ्हेपि सङ्घतेहि खन्धेहि अञ्जत्तं अनिच्छन्तो पटिक्खेपो तस्सेव।
  - २१२. खन्धा सङ्खतातिआदि सङ्खतासङ्खतानि सरूपेन दस्सेत्वा अञ्जत्तपुच्छनत्यं वृत्तं।
  - २१३. रूपं सङ्खतन्तिआदि खन्धे विभागतो दस्सेत्वा अञ्जत्तपुच्छनत्थं वृत्तं।
- **२१४. पुग्गलस्स उप्पादो**ति पुच्छा सकवादिस्स, ''जातिधम्मा जराधम्मा, अथो मरणधम्मिनों'तिआदिसुत्तवसेन पटिञ्जा परवादिस्स। सङ्खतभावं पनस्स सो न इच्छित, तस्मा पटिक्खिपति।
- **२१५**. पुन **न उप्पादो पञ्जायती**तिआदिना नयेन पुडो ''दुक्खमेव हि सम्भोति, दुक्खं तिर्डित वेति चा''तिआदिवचनतो (सं॰ नि॰ १.१७१) पुग्गलस्स उप्पादादयो नाम न युज्जन्तीति पटिजानाति।
- **२१६**. अत्थत्थम्हीति अत्थं वुच्चित निब्बानं। तत्थ **अत्थी**ति पुच्छित। तस्स अत्थिताय सस्सतं, नित्थिताय। उच्छेदो आपज्जित। तदुभयम्पि अनिच्छन्तो पच्छा पटिक्खिपति।

ञातकानुयोगादिवण्णना।

## १९. पटिवेधानुयोगादिवण्णना

- २१७. भवं निस्साय पञ्हे भवन्ति उपपत्तिभवं।
- २१८. वेदनं वेदियमानपञ्हे वेदनं वेदियमानो परिग्गहितवेदनो योगावचरोव पजानाति, बालपुथुज्जनो नप्पजानाति।
- २२४. कायानुपस्सनादिपञ्हा उत्तानत्थायेव।
- **२२६**. पारायनगाथाय **सुञ्जतो लोकं अवेक्खरस्**ति सत्तसुञ्जतवसेन खन्धलोकं ओलोकेहीति अत्थो।
- २२८. पुग्गलो अवेक्खतीति सकवादिपुच्छा। परवादिस्स हि "सुञ्जतो लोकं अवेक्खस्सू"ति गाथाय यो अवेक्खति, सो पुग्गलोति लद्धि, तस्मा नं एवं पुच्छित। सह रूपेनाति रूपकायेन सिद्धं। ततो अनिस्सटो हुत्वाति अत्थो। इदं पञ्चवोकारवसेन अनुजानित्वा पुन तं जीवन्ति पुद्ठो सुत्तविरोधभयेन पिटिक्खपित। विना रूपेनाति इदं चतुवोकारवसेन अनुजानित्वा पुन अञ्जं जीवन्ति पुद्ठो सुत्तविरोधभयेनेव पिटिक्खपित। "अब्धन्तरगतो"ति च "बहिद्धा निक्खमित्वा"ति च इदं "सह रूपेन विना रूपेना"ति हेट्ठा वुत्तस्स लक्खणवचनं। तत्थ अब्धन्तरगतोति रूपस्स अन्तोगतो, इतो वा एत्तो वा अनिक्खमित्वा रूपपरिच्छेदवसेनेव ठितो हुत्वाति अत्थो। निक्खमित्वाति रूपपरिच्छेदं अतिक्कमित्वा। रूपं अनिस्सितो हुत्वाति अत्थो।
- **२३१. अनत्ता**ति अत्तना जीवेन पुग्गलेन रहितो। एकधम्मेपि पुग्गलो नत्थीति अत्थो। एवं सब्बसुत्तानं आगमट्ठकथासु वृत्तनयेनेव अत्थो वेदितब्बो। इध पन सन्धायभासितमत्तमेव वक्खाम।
- २३७. वुत्तं भगवता सिप्पकुम्भोतिआदि ''सब्बाव देसना यथारुतवसेनेव अत्थतो न गहेतब्बा''ति दस्सनत्थं आभतं। यथा हि सुवण्णं गहेत्वा कतो सुवण्णविकारो कुम्भो सुवण्णकुम्भोति वुच्चित, न एवं सिप्पं गहेत्वा कतो सिप्पस्स विकारो सिप्पकुम्भो नाम अत्थि। यस्मिं पन कुम्भे सिप्प पिक्खत्तं, सो सिप्पकुम्भो नामाति अयमेत्थ अत्थो। तेलकुम्भादीसुपि एसेव नयो। यथा च निब्बानं निच्चं धुवं, न एवं भत्तं वा यागु वा अत्थि। कालपिरच्छेदं पन अकत्वा दिवसे दिवसे दस्सामाति पञ्जत्तवसेन ''निच्चभत्तं धुवयागू'ति वुच्चितीत अयमेत्थ अत्थो।

"अत्थि पुग्गलो अत्तिहिताय पटिपन्नो"तिआदीसुपि यथा रूपादयो धम्मा पच्चत्तलक्खणसामञ्जलक्खणवसेन अत्थि, न एवं पुग्गलो। रूपादीसु पन सित 'एवंनामो''एवंगोत्तों ति वोहारो होति। इति इमिना लोकवोहारेन लोकसम्मुतिया लोकिनरुत्तिया अत्थि पुग्गलोति अयमेत्थ अत्थो। वृत्तम्पि चेतं भगवता — "इमा खो चित्त, लोकसमञ्जा लोकिनरुत्तियो लोकवोहारा लोकपञ्जित्तयो"ति (दी॰ नि॰ १.४४०)। रूपादिधम्मा पन विनापि लोकसम्मुतिं पच्चत्तसामञ्जलक्खणवसेन पञ्जापनतो अत्थीति अयमेत्थ अत्थो।

बुद्धानं पन **द्वे कथा** सम्मुतिकथा च परमत्थकथा च। तत्थ सत्तो, पुग्गलो, देवो, ब्रह्मातिआदिका **सम्मुतिकथा** नाम। अनिच्चं, दुक्खं, अनत्ता, खन्धा, धातुयो, आयतनानि, सितपट्ठाना, सम्मप्पधानातिआदिका **परमत्थकथा** नाम।

तत्थ यो सम्मुतिदेसनाय सत्तोति वा...पे॰... ब्रह्माति वाति वृत्ते जानितुं पटिविज्झितुं निय्यातुं अरहत्तजयग्गाहं गहेतुं सक्कोति, तस्स भगवा आदितोव सत्तोति वा पुग्गलोति वा पोसोति वा देवोति वा ब्रह्माति वा कथेति। यो परमत्थदेसनाय अनिच्चन्ति वा दुक्खन्ति वातिआदीसु अञ्जतरं सुत्वाव जानितुं पटिविज्झितुं निय्यातुं अरहत्तजयग्गाहं गहेतुं सक्कोति। तस्स अनिच्चन्तिआदीसु अञ्जतरं कथेति। तथा सम्मुतिकथाय बुज्झनकसत्तस्स न पठमं परमत्थकथं कथेति। सम्मुतिकथाय पन बोधेत्वा पच्छा परमत्थकथं कथेति। परमत्थकथाय बुज्झनकसत्तस्सापि न पठमं सम्मुतिकथं कथेति। परमत्थकथाय पन बोधेत्वा पच्छा सम्मुतिकथं कथेति। पकितया पन पठममेव परमत्थकथं कथेन्तस्स देसना लूखाकारा होति। तस्मा बुद्धा पठमं सम्मुतिकथं कथेत्वा पच्छा परमत्थकथं कथेन्ति। ते सम्मुतिकथं कथेन्तापि सच्चमेव सभावमेव अमुसाव कथेन्ति। परमत्थकथं कथेन्तापि सच्चमेव सभावमेव अमुसाव कथेन्ति। अयिह्र —

''दुवे सच्चानि अक्खासि, सम्बुद्धो वदतं वरो। सम्मुतिं परमत्थञ्च, ततियं नुपलब्भति''॥

तत्थ —

''सङ्केतवचनं सच्चं, लोकसम्मुतिकारणं। परमत्थवचनं सच्चं, धम्मानं तथलक्खणं'न्ति॥

अपरो नयो — द्वे भगवतो देसना परमत्थदेसना च खन्धादिवसेन, सम्मुतिदेसना च सप्पिकुम्भादिवसेन। न हि भगवा समञ्जं अतिधावित। तस्मा ''अत्थि पुग्गलो''ति वचनमत्ततो अभिनिवेसो न कातब्बो। सत्थारा हि —

''पञ्जित्तं अनितक्कम्म, परमत्थो पकासितो। समञ्जं नातिधावेय्य, तस्मा अञ्जोपि पण्डितो। परमत्थं पकासेन्तो, समञ्जं नातिधावये''॥

सेसं सब्बत्थ उत्तानत्थमेवाति।

पुग्गलकथा निद्विता।

## २. परिहानिकथा

## १. वादयुत्तिपरिहानिवण्णना

२३९. इदानि परिहानिकथा होति। परिहानिधम्मो अपरिहानिधम्मो, ''द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा सेक्खस्स, भिक्खुनो परिहानाय संवत्तन्ति'' (अ० नि० २.१८५), ''पञ्चिमे, भिक्खवे, धम्मा समयविमृत्तस्स भिक्खुनो परिहानाय संवत्तन्ती''ति (अ० नि० ५.१४९) एवमादीनि हि सुत्तानि निस्साय सिम्मितिया विज्जिपुत्तका सब्बत्थिवादिनो एकच्चे च महासिङ्घका अरहतोपि परिहानि इच्छन्ति, तस्मा ते वा होन्तु अञ्जयेव वा, येसं अयं लिद्धि, तेसं लिद्धिभिन्दनत्थं **परिहायति अरहा अरहत्ता**ति पुच्छा सकवादिस्स। तत्र **परिहायती**ति द्वे परिहानियो पत्तपरिहानि च अप्पत्तपरिहानि च। तत्थ ''दुतियिम्प खो आयस्मा गोधिको तम्हा सामियकाय चेतोविमृत्तिया परिहायीं''ति (सं० नि० १.१५९) अयं पत्तपरिहानि नाम। ''मा वो सामञ्जित्थिकानं सतं सामञ्जत्थो परिहायीं''ति (म० नि० १.४१६-४१८) अयं अप्पत्तपरिहानि। तासु इध पत्तपरिहानि अधिप्पेता। तिन्हि सन्धाय आमन्ताति पटिञ्जा परवादिस्स। सकसमये पन इमं पत्तपरिहानि नाम लोकियसमापित्तयाव इच्छन्ति, न अरहत्तादीहि सामञ्जफलेहि। परसमयेपि नं सब्बसामञ्जफलेसु सब्बभवेसु सब्बकालेसु सब्बेसञ्च पुग्गलानं न इच्छन्ति। तं पन तेसं लिद्धमत्तमेवाति सब्बं लिद्धजालं भिन्दिनुं पुन सब्बत्थातिआदिना नयेन देसना विष्टिता।

तत्थ यस्मा परवादी कमेन परिहायित्वा सोतापत्तिफले ठितस्स अरहतो परिहानि न इच्छित, उपरिफलेसु ठितस्सेव इच्छित। यस्मा च रूपारूपभवेसु ठितस्स न इच्छित, कम्मारामतादीनं पन परिहानियधम्मानं भावतो कामभवे ठितस्सेव इच्छित, तस्मा ''सब्बत्था''ति पुट्ठो पटिक्खिपति। पुन दळ्हं कत्वा पुट्ठो कामभवं सन्धाय पटिजानाति। सब्बस्मिम्पि हि कामभवे परिहानिकरा कामगृणा अत्थि, तस्मा तत्थ परिहायतीति तस्स लिद्धि।

ततियपुच्छाय **परिहानी**ति परिहानिकरे धम्मे पुच्छित। तत्थ यस्मा परिहानि नाम कम्मारामतादिधम्मा, विसेसतो वा कामरागब्यापादा एव, ते च रूपारूपभवे नित्थि, तस्मा ''न हेव''न्ति पटिक्खेपो परवादिस्स।

**सब्बदा**ति कालपुच्छा। तत्थ पठमपञ्हे योनिसोमनिसकारकाले अपरिहायनतो पटिक्खिपति। दुतिये अयोनिसोमनिसकरोतो रित्तभागे वा दिवसभागे वा सब्बदा परिहायनतो पटिजानाति। तितये परिहानिकरधम्मसमायोगे सित मुहुत्तमेव परिहानि नाम होति, ततो पुब्बे अपरिहीनस्स पच्छा परिहीनस्स च परिहानि नाम नत्थीति पटिक्खिपति।

**सब्बेव अरहन्तो**ति पञ्हानं पठमस्मिं तिक्खिन्द्रिये सन्धाय पटिक्खिपति । दुतियस्मिं मुदिन्द्रिये सन्धाय पटिजानाति । तितयस्मिम्पि तिक्खिन्द्रियाव अधिप्पेता । तेसिन्हि सब्बेसम्पि परिहानि न होतीति तस्स लिद्धि ।

सेट्ठिउदाहरणे पठमपुच्छा परवादिस्स, दुतिया सकवादिस्स। तत्रायं अधिप्पायो — यं मं तुम्हे पुच्छथ — "अरहा अरहत्ता परिहायन्तो चतूहि फलेहि परिहायती"ति, तत्र वो पिटपुच्छामि — "चतूहि सतसहस्सेहि सेट्ठी सेट्ठित्तं करोन्तो सतसहस्सेहि परिहीने सेट्ठी सेट्ठित्ता परिहीनो होती"ति। ततो सकवादिना एकदेसेन परिहानि सन्धाय "आमन्ता"ति वृत्ते सब्बसापतेय्या परिहीनो होतीित पुच्छित। तथा अपरिहीनत्ता सकवादी न हेवाित वत्वा अथ नं "एवमेव अरहािप परिहायित च। न च चतूिह फलेही"ति उप्पन्नलद्धिकं दुतियं भब्बपञ्हं पुच्छित। परवादी सेट्ठिनो अभब्बताय नियमं अपस्सन्तो पिटजािनत्वा अरहतो चतूिह फलेहि परिहािनभब्बतं पुट्ठो "नियतो सम्बोधिपरायणो"ति (अ० नि० ३.८७) वचनस्स अयोिनसो अत्थं गहेत्वा लद्धियं ठितो सोतापित्तफलतो परिहाियतुं अभब्बतं सन्धाय पटिक्खिपति। तं पनस्स लद्धिमत्तमेवाित।

एत्तावता वादयुत्ति नाम निट्ठिता होति।

#### २. अरियपुग्गलसंसन्दनपरिहानिवण्णना

- २४०. इदानि अरियपुग्गलसंसन्दना आरद्धा। तत्थ यस्मा केचि अरहतोव परिहानि इच्छन्ति, केचि अनागामिनोपि, केचि सकदागामिस्सपि। सोतापन्नस्स पन सब्बेपि न इच्छन्तियेव। ये अरहत्ता परिहायित्वा अनागामिसकदागामिभावे ठिता, तेसं परिहानि इच्छन्ति, न इतरेसं अनागामिसकदागामीनं। सोतापन्नस्स पन तेपि सब्बथापि न इच्छन्तियेव, तस्मा पेय्यालमुखेन पुच्छा कता। तत्थ तेसं लद्धिवसेन पटिञ्जा च पटिक्खेपो च वेदितब्बा। ''परिहायित अनागामी अनागामिफला' ति हि पञ्हस्मिं ये अनागामिनो परिहानि न इच्छन्ति, तेसं वसेन पटिक्खेपो। ये पकतिअनागामिनो वा अरहत्ता परिहायित्वा ठितअनागामिनो वा परिहानि इच्छन्ति, तेसं वसेन पटिञ्जाति इदमेत्थ नयमुखं। तस्सानुसारेन सब्बपेय्याला अत्थतो वेदितब्बा।
- २४१. यं पनेत्थ ''सोतापत्तिफलस्स अनन्तरा अरहत्तंयेव सच्छिकरोती''ति वृत्तं, तं परिहीनस्स पुन वायमतो अरहत्तप्पत्तिं सन्धाय वृत्तं। इतरो सोतापत्तिफलानन्तरं अरहत्तस्स अभावा पटिक्खिपति।
- २४२. ततो परं ''परिहानि नामेसा किलेसप्पहानस्स वा मन्दताय भवेय्य, मग्गभावनादीनं वा अनिधमत्तताय, सच्चानं वा अदरसनेना''ति एवमादीनं वसेन अनुयुञ्जितुं कस्स बहुतरा किलेसा पहीनातिआदि वृत्तं। तं सब्बं उत्तानाधिप्पायमेव सुत्तानं पनत्थो आगमडुकथासु वृत्तनयेनेव वेदितब्बो।
- **२६२. समयविमुत्तो अरहा अरहत्ता परिहायती**ति एत्थ मुदिन्द्रियो समयविमुत्तो, तिक्खिन्द्रियो असमयविमुत्तोति तेसं लद्धि । सकसमये पन अवसिप्पत्तो झानलाभी समयविमुत्तो, विसप्पत्तो झानलाभी चेव सब्बे च अरियपुग्गला अरिये विमोक्खे असमयविमुत्ताति सिन्निट्ठानं । सो पन तं अत्तनो लद्धि गहेत्वा समयविमुत्तो परिहायित, इतरो न परिहायती "ति आह । सेसमेत्थ उत्तानत्थमेव ।

अरियपुग्गलसंसन्दनपरिहानिवण्णना।

## ३. सुत्तसाधनपरिहानिवण्णना

२६५. इदानि सुत्तसाधना होति। तत्थ उच्चावचाति उत्तमहीनभेदतो उच्चा च अवचा च। पिटपादाित पिटपदा। समणेन पकािसताित बुद्धसमणेन जोितता। सुखापिटपदा हि खिप्पािभञ्जा उच्चा। दुक्खापिटपदा दन्धािभञ्जा अवचा। इतरा द्वे एकेनङ्गेन उच्चा, एकेन अवचा। पठमं वृत्ता एव वा उच्चा, इतरो तिस्सोिप अवचा। ताय चेताय उच्चावचाय पिटपदाय न पारं दिगुणं यन्ति, एकमग्गेन द्विक्खत्तुं निब्बानं न गच्छन्तीित अत्थो। कस्मा? येन मग्गेन ये किलेसा पहीना, तेन तेसं पुन अप्पहातब्बतो। एतेन पिरहािनधम्माभावं दीपेति। नियदं एकगुणं मृतन्ति तञ्च इदं पारं एकवारंयेव फुसनारहं न होति। कस्मा? एकेन मग्गेन सब्बिकलेसानं अप्पहानतो। एतेन एकमग्गेनेव अरहत्ताभावं दीपेति।

**अत्थि छिन्नस्स छेदिय**न्ति छिन्नस्स किलेसवट्टस्स पुन छिन्दितब्बं किञ्चि अत्थीति पुच्छिति। इतरो तिक्खिन्द्रियं सन्धाय पटिक्खिपत्वा पुन पुट्ठो मुदिन्द्रियं सन्धाय पटिजानाति। सकवादी सुत्तं आहरित्वा नित्थिभावं दस्सेति। तत्थ **ओघपासो**ति किलेसोघो चेव किलेसपासो च।

**२६६. कतस्स पटिचयो**ति भावितस्स मग्गस्स पुन भावना। इधापि पटिक्खेपपटिजाननानि पुरिमनयेनेव वेदितब्बानि।

**२६७. परिहानाय संवत्तन्ती**ति परवादिना आभते सुत्ते पञ्च धम्मा अप्पत्तपरिहानाय चेव लोकियसमापत्तिपरिहानाय च संवत्तन्ति। सो पन पत्तस्स अरहत्तफलस्स परिहानाय सल्लक्खेति। तेनेव **अत्थि अरहतो कम्मारामता**ति आह। इतरोपि असमयविमुत्तं सन्धाय पटिक्खिपत्वा इतरं सन्धाय पटिजानाति। कामरागवसेन वा पवत्तमानं तं पटिक्खिपित्वा इतरथा पवत्तमानं पटिजानाति। रागादीनं पन अत्थितं पट्टो पटिजानित्ं न सक्कोति।

**२६८. किं परियुद्दितो**ति केन परियुद्दितो अनुबद्धो अज्झोत्थतो वा हुत्वाति अत्थो। अनुसयपुच्छायपि तिक्खिन्द्रियमुदिन्द्रियवसेनेव पटिक्खेपपटिजाननानि वेदितब्बानि। कल्याणानुसयोति वचनमत्तसामञ्जेन वा पटिजानाति। **रागो उपचयं गच्छती**ति भावनाय पहीनं सन्धायाह। परतो दोसमोहेसुपि एसेव नयो। सक्कायदिद्विआदीनं पन दस्सनेन पहीनत्ता उपचयं न इच्छित। सेसं सब्बत्थ उत्तानत्थमेवाति।

सुत्तसाधना।

परिहानिकथा निट्ठिता।

## ३. ब्रह्मचरियकथा

## १. सुद्धब्रह्मचरियकथावण्णना

२६९. इदानि ब्रह्मचरियकथा होति। तत्थ द्वे ब्रह्मचरियवासा, मग्गभावना च पब्बज्जा च। पब्बज्जा सब्बदेवेसु नित्थ। मग्गभावना ठपेत्वा असञ्जसत्ते सेसेसु अप्पटिसिद्धा। तत्थ ये परिनम्मितवसवित्तदेवे उपादाय तदुपरिदेवेसु मग्गभावनिम्प न इच्छन्ति सेय्यथापि सम्मितिया, ते सन्धाय नित्थ देवेसूित पुच्छा सकवादिस्स। ''तीहि, भिक्खवे, ठानेहि जम्बुदीपका मनुस्सा उत्तरकुरुके च मनुस्से अधिग्गण्हिन्त देवे च तावितिसे। कतमेहि तीिह? सूरा सितमन्तो इध ब्रह्मचरियवासो''ति (अ॰ नि॰ ९.२१) इदं सुत्तं निस्साय द्वेपि ब्रह्मचरियवासा नित्थ देवेसूित उप्पन्नलद्धिवसेन पटिञ्जा परवादिस्स। पुन द्विन्नम्पि ब्रह्मचरियानं अन्तरायिकधम्मवसेनेव सब्बे देवा जळाति पुच्छा सकवादिस्स। तत्थ हत्थसंवािचकाित मूगा विय हत्थमुद्धाय वत्तारो। परतो अतिथ देवेसूित पुच्छा परवादिस्स, मग्गभावनं सन्धाय पटिञ्जा सकवादिस्स। पटिञ्जाय अधिप्पायं असल्लक्खेत्वा पब्बज्जावसेन अनुयोगो परवादिस्स।

२७०. यत्थ नित्थ पब्बज्जाति पञ्हे गिहीनञ्चेव एकच्चानञ्च देवानं मग्गपिटलाभं सन्धाय पिटक्खेपो तस्सेव। पुन पुद्वो पच्चन्तवासिनो चेव असञ्जसत्ते च सन्धाय पिटञ्जा तस्सेव। यो पब्बजतीतिआदीसु पुच्छासुपि एसेव नयो। पुन "अत्थि देवेसू"ति पञ्हेपि मग्गभावनं सन्धायेव पिटञ्जा सकवादिस्स, "सब्बदेवेसू"ति वृत्ते असञ्जसत्ते सन्धाय पिटक्खेपो तस्सेव।

२७१. मनुस्सेस्ृति पञ्हद्वये जम्बुदीपके सन्धाय पटिञ्ञा। पच्चन्तवासिनो सन्धाय पटिक्खेपो वेदितब्बो।

**अत्थि यत्थ अत्थी**ति अत्थि ते देवा, अत्थि वा सो पदेसो, यत्थ अत्थीति एवं सत्तपदेसविभागमुखेन विस्सज्जनं सकवादिस्स। इमिना नयेन सब्बे एकन्तरिकपञ्हा वेदितब्बा।

**२७२**. सुत्तानुयोगे **कुहिं फलुप्पत्ती**ति तस्स अनागामिनो अरहत्तफलुप्पत्ति कुहिन्ति पुच्छा सकवादिस्स। **तत्थेवा**ति सुद्धावासेसूति अत्थो।

**हन्द ही**ति कारणत्थे निपातो। इदं वुत्तं होति — यस्मा अनागामिपुग्गलो इध लोके भावितेन मग्गेन तत्थ सुद्धावासेसु फलं सिच्छकरोति, न तत्थ अञ्जं मग्गं भावेति, तस्मा नित्थ देवेसु ब्रह्मचरियवासोति।

#### २. संसन्दनब्रह्मचरियवण्णना

२७३. इदानि यदि अञ्जत्थ भावितेन मग्गेन अञ्जत्थ फलसच्छिकिरिया होति, सोतापन्नादीनिम्प सियाति एतमत्थं दस्सेतुं पुन **अनागामी**तिआदीनं संसन्दनपुच्छा सकवादिस्स। तत्थ अनागामिस्स फलसच्छिकिरियाय पटिञ्जा, सेसानं फलसच्छिकिरियाय पटिक्खेपो परवादिस्स। इध भावितमग्गो हि अनागामी इधविहायनिट्ठो नाम होति। सो इध अनागामिमग्गं भावेत्वा ''ओपपातिको तत्थपरिनिब्बायी''ति वचनतो ''पुन मग्गभावनं विना उपपत्तिवसेनेव अरहत्तफलं सच्छिकरोती''ति तस्स लद्धि। सोतापन्नसकदागामिनो पन तत्थ मग्गं भावेत्वा तत्रुपपत्तिका नाम होन्तीति तेसं इधागमनञ्जेव नित्थ। इति सो अनागामिस्स फलसच्छिकिरियं पुट्ठो पटिजानाति। इतरेसं पटिक्खिपति।

अनागामी पुग्गलो तत्थ भावितेन मग्गेनाति पञ्हे ''अनागामिनो तत्थ मग्गभावनाव नत्थी''ति लद्धिया पटिक्खिपति। मग्गो च भावीयित, न च किलेसा पहीयन्तीति पुच्छा सकवादिस्स, रूपावचरमग्गं सन्धाय पटिञ्ञा इतरस्स। रूपावचरमग्गेन हि सो इधविहायिनहो नाम जातो।

**अनागामी पुग्गलो कतकरणीयो**ति पञ्हे ''ओपपातिको तत्थपरिनिब्बायी''ति वचनतो उपपत्तियावस्स कतकरणीयादिभावं सन्धाय पटिजानाति । **अरहा**ति पञ्हे इधपरिनिब्बायिनो अरहतो वसेनेव पटिक्खिपति । पुन पुट्ठो तत्थपरिनिब्बायिनो वसेन पटिजानाति ।

अत्थि अरहतो पुनन्भवोतिआदीसुपि तत्थपरिनिब्बायी इधपरिनिब्बायीनं वसेनेव अत्थो वेदितब्बो। अप्पटिविद्धाकुप्पोव तत्थपरिनिब्बायतीित पुट्टो इधेव भावितेन मग्गेन तस्स अकुप्पपिटवेधं इच्छन्तो पटिक्खिपति।

यथा मिगोति पठमं उदाहरणं परवादिस्स, दृतियं सकवादिस्स। सेसं सब्बत्थ उत्तानत्थमेवाति।

ब्रह्मचरियकथा निद्विता।

## ३. ओधिसोकथावण्णना

२७४. इदानि ओधिसोकथा नाम होति। तत्थ ये सोतापन्नादीनं नानाभिसमयवसेन दुक्खदस्सनादीहि ओधिसो ओधिसो एकदेसेन एकदेसेन किलेसप्पहानं इच्छन्ति सेय्यथापि एतरिह सिम्मितियादयो, तेसं तं लिद्धिं भिन्दितुं **ओधिसो**ति पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा परवादिस्स। पुन अनुयोगो सकवादिस्स, एकदेसेन सोतापन्नादिभावस्स अभावतो पिटक्खेपो परवादिस्स। इमिना उपायेन सब्बवारेसु अत्थो वेदितब्बोति।

ओधिसोकथावण्णना।

## ४. जहतिकथा

## १. नसुत्ताहरणकथावण्णना

२७९. इदानि जहतिकथा नाम होति। तत्थ येसं ''झानलाभी पुथुज्जनो सह सच्चाभिसमया अनागामी नाम होति, तस्स पुथुज्जनकालेयेव कामरागब्यापादा पहीना''ति लिद्धि सेय्यथापि एतरिह सिम्मितियानं, तेसं तं लिद्धि भिन्दितुं जहित पुथुज्जनोति पुच्छा सकवादिस्स, झानिवक्खिम्भितानं पन तेसं पिरयुट्टानं अपस्सन्तस्स पिटञ्जा परवादिस्स। यस्मा पन तेसं झानिवक्खिम्भितानिम्प अनागामिमग्गेनेव अच्चन्तं पहानं होति, तस्मा पुन अच्चन्तित्आदिअनुयोगो सकवादिस्स, तथारूपस्स पहानस्स अभावतो पिटक्खेपो इतरस्स। विक्खम्भेतीति अच्चन्तविक्खम्भनमेव सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स। ततो परं अनागामिमगगड्ठेन सिद्धं पृथुज्जनसंसन्दनं होति। तं उत्तानत्थमेव।

**२८०**. ततो परं **अनागामिफले सण्ठाती**ति पुट्टो झानानागामितं सन्धाय पटिजानाति। **अरहत्ते सण्ठाती**ति पुट्टो दस्सनमग्गेन उद्धम्भागियानं पहानाभावतो पटिक्खिपति।

**अपुब्लं अचरिमं तयो मग्गे**ति पुट्टो तथारूपाय भावनाय अभावा पटिक्खिपति। पुन पुट्टो तिण्णं मग्गानं किच्चसब्भावं सन्धाय पटिजानाति। सामञ्जफलपुच्छासुपि एसेव नयो। **कतमेन मग्गेना**ति पुट्टो **अनागामिमग्गेना**ति झानानागामितं सन्धाय वदति। पुन संयोजनप्पहानं पुट्टो तिण्णं अनागामिमग्गेन तेसं किलेसानं अप्पहेय्यत्ता पटिक्खिपति। दुतियं पुट्टो पटममग्गस्सेव झानानागामिमग्गभावं सन्धाय पटिजानाति। सेसमेत्थ उत्तानत्थमेवाति।

जहतिकथा।

# ५. सब्बमत्थीतिकथा

#### १. वादयुत्तिवण्णना

२८२. इदानि सब्बमत्थीतिवादकथा नाम होति। तत्थ येसं ''यं किञ्चि रूपं अतीतानागतपच्चुप्पन्नं...पे॰... अयं वृच्चित रूपक्खन्थो''तिआदिवचनतो (विभ॰ २) ''सब्बेपि अतीतादिभेदा धम्मा खन्थसभावं न विजहन्ति, तस्मा सब्बं अत्थियेव नामा''ति लिद्धि, सेय्यथापि एतरिह सब्बमत्थिवादानं, तेसं लिद्धिवसोधनत्थं सब्बमत्थीित पुच्छा सकवादिस्स, वृत्तप्पकाराय लिद्धिया उत्वा पिटञ्जा इतरस्स। सब्बयाति सब्बस्मं सरीरे सब्बमत्थीित पुच्छित। सब्बम्त्थीित पुच्छित। सब्बम्त्थीित पुच्छित। सब्बम्त्थीित पुच्छित। सब्बम्त्थीित पुच्छित। सब्बम्त्थीित पुच्छित। सब्बम्त्थीित पुच्छित। अयोगन्ति अयुत्तं। नानासभावानिक्ह योगो होति, न एकसभावस्स। इति इमिस्मं पञ्हे रूपं वेदनाय, वेदनं वा रूपेन अनानं एकलक्खणमेव कत्वा सब्बमत्थीित पुच्छित। यिप नित्थ तम्पत्थीित यिप छट्ठखन्धादिकं ससिवसाणादिकं वा किञ्च नत्थीित सिद्धं, तिम्प ते अत्थीित पुच्छित। सब्बमत्थीित या दिद्धं सा दिद्धं सा विद्धं सामादिद्वीति हेवमत्थीित इमिना इदं पुच्छित — या ते एसा सब्बमत्थीित दिद्धं, सा दिद्धं अयाथावकत्ता मिच्छादिद्वीति एवं या अम्हाकं दिद्धं, सा दिद्धं याथावकत्ता सम्मादिद्वीति एवं तव समये अत्थीित पुच्छित। इतरो सब्बेसुिप एतेसु नयेसु वृत्तप्पकाराय अत्थिताय अभावतो पिटिक्खपित। इमेसु पन सब्बेसुिप नयेसु ''आजानाहि निग्गह''न्ति आदिं कत्वा सब्बो कथामग्गभेदो वित्थारतो वेदितब्बोित अयं तावेत्थ वादयुत्त।

#### २. कालसंसन्दनवण्णना

२८३-२८४. इदानि अतीतं अत्थीति कालसंसन्दनं होति। तत्थ **अतीतं अत्थी**तिआदिकं सुद्धिकसंसन्दनं। **अतीतं रूपं अत्थी**तिआदिकं खन्धवसेन कालसंसन्दनं।

२८५. पच्चुप्पन्नं रूपं अप्पियं करित्वाति अतीतानागतं पहाय पच्चुप्पन्नरूपमेव अप्पियं अविभजितब्बं करित्वा। रूपभावं जहतीितपञ्हे निरुद्धस्सापि रूपस्स रूपक्खन्धसङ्गिहतत्ता पटिक्खिपति। रूपभावं न जहतीित पटिलोमपञ्हेपि रूपक्खन्धेन सङ्गिहतत्ताव पटिजानाति। ओदातं वत्थं अप्पियं करित्वाति एत्थ किञ्चापि न सब्बं वत्थं ओदातं, इमिना पन वत्थिन्ति अवत्वा "ओदातं वत्थं अप्पियं करित्वा"ित वृत्ते सकवादिना एकत्थता अनुञ्जाता। ओदातभावं जहतीित पञ्हे वण्णविगमं सन्धाय पटिञ्जा सकवादिस्स। वत्थभावं जहतीित एत्थ पन पञ्जित्तया अविगतत्ता पटिक्खेपो तस्सेव। पटिलोमेपि एसेव नयो।

**२८६. अतीतं अतीतभावं न जहती**ति पुट्ठो ''यदि जहेय्य, अनागतं वा पच्चुप्पन्नं वा सिया''ति मञ्जमानो पटिजानाति। **अनागतं अनागतभावं न जहती**ति पुट्ठो पन ''यदि न जहेय्य, अनागतमेवस्स, पच्चुप्पन्नभावं न पापुणेय्या''ति मञ्जमानो पटिक्खिपति। पच्चुप्पन्नपञ्हेपि अतीतभावं अनापज्जनदोसो सियाति पटिक्खिपति। अनुलोमपञ्हेसुपि इमिनाव नयेन अत्थो वेदितब्बो।

**२८७**. एवं सुद्धिकनयं वत्वा पुन खन्धवसेन दस्सेतुं **अतीतं रूप**न्तिआदि वृत्तं। तं सब्बं पाळिअनुसारेनेव सक्का जानितुं।

#### वचनसोधनवण्णना

२८८. इदानि "अतीतं न्वत्थी"तिआदि वचनसोधना होति। तत्थ **हञ्चि अतीतं न्वत्थी**ति यदि अतीतं नो अत्थीति अत्थो। **अतीतं अत्थीति मिच्छा**ति अतीतञ्च तं अत्थि चाति मिच्छा एव। **तञ्जेव अनागतं तं पच्चुप्पन्न**ित पुट्टो अनागतक्खणेयेवस्स पच्चुप्पन्नताय अभावं सन्धाय कालनानत्तेन पटिक्खिपति।

दुतियं पुट्ठो यं उप्पादतो पुब्बे अनागतं अहोसि, तस्स उप्पन्नकाले पच्चुप्पन्नता पटिजानाति। **हत्वा होति हत्वा होती**ति यदेतं तया "अनागतं हृत्वा पच्चुप्पन्नं होती"ति वदता तञ्जेव अनागतं तं पच्चुप्पन्नन्ति लद्धिवसेन "अनागतं वा पच्चुप्पन्नं वा हृत्वा होती"ति वृत्तं। िकं ते तम्पि हृत्वा होतीित? इतरो हृत्वा भूतस्स पुन हृत्वा अभावतो **न** हेवन्ति पटिक्खिपति।

दुतियं पुट्ठो यस्मा तं अनागतं हुत्वा पच्चुप्पन्नं होन्तं "हुत्वा होतीं"ित सङ्घं गतं, तस्मा पिटजानाति। अथ नं सकवादी "यदि ते तं अनागतं हुत्वा पच्चुप्पन्नं होन्तं 'हुत्वा होतीं ति सङ्घं गतं, पुन हुत्वा होति, यं अनागतं न हुत्वा पच्चुप्पन्नं न होन्तं 'न हुत्वा न होतीं ति सङ्घं गतं ससिवसाणं, िकं ते तिम्प पुन न हुत्वा न होतीं"ितअधिप्पायेन न हुत्वा न होति न हुत्वा न होतीित पञ्हं पुच्छित। इतरो "यं नित्थि, तं नित्थिताय, एव अनागतं न हुत्वा पच्चुप्पन्नं न होतीित नहुत्वानहोति नाम ताव होतु, पुन नहुत्वानहोतिभावो पनस्स कुतों"ित मञ्जमानो पटिक्खिपति। तञ्जेव पच्चुप्पन्नं तं अतीतिन्त पञ्हेपि पच्चुप्पन्नक्खणेयेवस्स अतीतताय अभावं सन्धाय कालनानत्ता पटिक्खिपति।

दुतियपञ्हे पुट्ठो यं अतीतभावतो पुब्बे पच्चुप्पन्नं अहोसि, तस्सेव अतीतत्ता पटिजानाति। **हत्वा होति हत्वा होती**ति यदेतं तया ''पच्चुप्पन्नं हुत्वा अतीतं होती''ति वदता ''तञ्जेव पच्चुप्पन्नं तं अतीत''न्ति लद्धिवसेन ''पच्चुप्पन्नं वा अतीतं वा हुत्वा होती''ति वृत्तं, किं ते तम्पि हुत्वा होतीति? इतरो हुत्वा भूतस्स पुन हुत्वा अभावतो **न हेव**न्ति पटिक्खिपति।

दुतियपञ्हे यस्मा तं पच्चुप्पन्नं हुत्वा अतीतं होन्तं ''हुत्वा होती''ति सङ्घं गतं, तस्मा पिटजानाित। अथ नं सकवादी ''यदि ते तञ्जेव पच्चुप्पन्नं हुत्वा अतीतं होन्तं 'हुत्वा होतीं'ति सङ्घं गतं, पुन हुत्वा होति, यं पच्चुप्पन्नं न हुत्वा अतीतं न होन्तं 'न हुत्वा न होतीं'ति सङ्घं गतं ससिवसाणं, िकं ते तिम्प पुन न हुत्वा न होतीं''ति अधिप्पायेन न हुत्वा न होति न हुत्वा न होतीित पञ्हं पुच्छित। इतरो ''यं नित्थित, तं नित्थिताय एव पच्चुप्पन्नं न हुत्वा अतीतं न होतीित नहुत्वानहोति नाम ताव होतु। पुन नहुत्वानहोतिभावो पनस्स कुतो''ति मञ्जमानो पिटिक्खिपति। उभयं एकतो कत्वा आगते तितयपञ्हीप इमिनावुपायेन योजना कातब्बा।

अपरो नयो — यदि तञ्जेव अनागतं तं पच्चुप्पन्नं, अनागतस्स पच्चुप्पन्ने वृत्तो होतिभावो, पच्चुप्पन्नस्स च अनागते वृत्तो हुत्वाभावो आपज्जित। एवं सन्ते अनागतिम्प हुत्वाहोति नाम। पच्चुप्पन्नम्पि हुत्वाहोतियेव नाम। तेन तं पुच्छाम — ''किं ते एतेसु एकेकं हुत्वा होति हुत्वा होती''ति? इतरो — ''तञ्जेव अनागतं तं पच्चुप्पन्न''न्ति पञ्हे पिटिक्खित्तनयेनेव पिटिक्खित्तनयेनेव पिटिक्खित्तनयेनेव पिटक्शित्ति। अथ नं सकवादी ''तञ्जेव अनागतं तं पच्चुप्पन्न''न्ति पञ्हावसेन तेसु एकेकं हुत्वा होति हुत्वा होतिति पिटिजानन्तं पुरिमं पिटिक्खित्तपञ्हं पिरवित्तत्वा पुच्छन्तो न हुत्वा न होति न हुत्वा न होतीित पुच्छिति। तस्सत्थो — ननु ''तया तञ्जेव अनागतं तं पच्चुप्पन्न''न्ति वृत्ते पटमपञ्हं पिटिक्खिपन्तेन अनागतस्स होतिभावो पच्चुप्पन्नस्स च हुत्वाभावो पिटिक्खित्तीत। तेन अनागतं न होति नाम, पच्चुप्पन्नं न हुत्वा नाम।

दुतियपञ्हे च तञ्जेव अनागतं तं पच्चुप्पन्नन्ति पटिञ्जातं। एवं सन्ते अनागतम्पि न हुत्वा न होति नाम। पच्चुप्पन्नम्पि न हुत्वा न होतियेव नाम। तेन तं पुच्छाम — ''किं ते एतेसु एकेकं न हुत्वा न होति न हुत्वा न होती''ति? परवादी सब्बतो अन्धकारेन परियोनद्धो विय तेसं नहुत्वानहोतिभावं अपस्सन्तो **न हेव**न्ति पटिक्खिपति।

दुतियवारेपि यदि तञ्जेव पच्चुप्पन्नं तं अतीतं, पच्चुप्पन्नस्स अतीते वृत्तो होतिभावो, अतीतस्स च पच्चुप्पन्ने वृत्तो हुत्वाभावो आपज्जित, एवं सन्ते पच्चुप्पन्निम्प हुत्वाहोति नाम, अतीतिम्प हुत्वाहोतियेव नाम। तेन तं पुच्छाम — ''िकं ते एतेसु एकेकं हुत्वा होति हुत्वा होती''ित? इतरो तञ्जेव पच्चुप्पन्नं तं अतीतिन्तिपञ्हे पिटिक्खत्तनयेनेव पिटिक्खित्तिवा पुन पुट्ठो दुतियपञ्हे पिटिञ्जातनयेनेव पिटजानाित। अथ नं सकवादी ''तञ्जेव पच्चुप्पन्नं तं अतीत''िन्त पञ्हावसेन तेसु एकेकं हुत्वा होति हुत्वा होतीित पिटिजानन्तं पुरिमं पिटिक्खित्तपञ्हं पिरवित्तत्वा पुच्छन्तो न हुत्वा न होति न हुत्वा न होतीित पुच्छित। तस्सत्थो — ननु तया तञ्जेव पच्चुप्पन्नं तं अतीतिन्ति वृत्ते पटमपञ्हं पिटिक्खित्तने पच्चुप्पन्नस्स होतिभावो, अतीतस्स च हुत्वाभावो पिटिक्खितोति। तेन पच्चुप्पन्नं नहोति नाम। अतीतं नहुत्वा नाम।

दुतियपञ्हे च ते ''तञ्जेव पच्चुप्पन्नं तं अतीत''न्ति पटिञ्जातं। एवं सन्ते पच्चुप्पन्नम्पि न हुत्वा न होति नाम, अतीतम्पि न हुत्वा न होतियेव नाम। तेन तं पुच्छाम — ''किं ते एतेसु एकेकं न हुत्वा न होति, न हुत्वा न होती''ति। परवादी सब्बतो अन्धकारेन परियोनद्धो विय तेसं नहुत्वानहोतिभावं अपस्सन्तो **न हेव**न्ति पटिक्खिपति। तितयवारेपि यदि तञ्जेव अनागतं तं पच्चुप्पन्नं तं अतीतं; अनागतपच्चुप्पन्नानं पच्चुप्पन्नातीतेसु वृत्तो होतिभावो, पच्चुप्पन्नातीतानञ्च अनागतपच्चुप्पन्नेसु वृत्तो हुत्वाभावो आपज्जित। एवं सन्ते अनागतिम्म हुत्वाहोति नाम। पच्चुप्पन्नम्मि अतीतिम्म हुत्वा होतियेव नाम। तेन तं पुच्छाम — "िकं ते तीसुिप एतेसु एकेकं हुत्वा होति हुत्वा होतीं"ित? इतरो "तञ्जेव अनागतं, तं पच्चुप्पन्नं, तं अतीत"ितपञ्हे पिटिक्खत्तनयेनेव पिटिक्खिपत्वा पुन पुट्ठो दुतियपञ्हे पिटिञ्जातनयेनेव पिटजानाित। अथ नं सकवादी "तञ्जेव अनागतं, तं पच्चुप्पन्नं, तं अतीत"ित पुच्छति। तस्सत्थो — ननु तया तञ्जेव अनागतं, तं पच्चुप्पन्नं, तं अतीतित्ति पुच्छिति। तस्सत्थो — ननु तया तञ्जेव अनागतं, तं पच्चुप्पन्नं, तं अतीतिन्ति वृत्ते पटमपञ्हं पिटिक्खिपन्तेन अनागतपच्चुप्पन्नानं होतिभावो; पच्चुप्पन्नातीतानञ्च हुत्वाभावो पिटिक्खितोति? तेन अनागतं पच्चुप्पन्नञ्च न होति नाम। पच्चुप्पन्नञ्च अतीतञ्च न हुत्वा नाम।

दुतियपञ्हे च ते ''तञ्जेव अनागतं, तं पच्चुप्पन्नं, तं अतीत''न्ति पटिञ्जातं। एवं सन्ते अनागतिम्प न हुत्वा न होति नाम, पच्चुप्पन्निम्प अतीतिम्प न हुत्वा न होतियेव नाम। तेन तं पुच्छाम — ''किं ते एतेसु एकेकं न हुत्वा न होति न हुत्वा न होती''ति? परवादी सब्बतो अन्धकारेन परियोनद्भो विय तेसं न हुत्वा न होतिभावं अपस्सन्तो न हेवन्ति पटिक्खिपतीति। निग्गहादीनि पनेत्थ हेट्ठा वृत्तनयेनेव योजेतब्बानि।

वचनसोधनवण्णना निट्ठिता।

## अतीतचक्खुरूपादिकथावण्णना

**२८९. अतीतं चक्खु अत्थी**तिआदीसुपि चक्खादिभावाविजहनेनेव अत्थितं पटिजानाति । **परसती**तिआदीनि पुट्टो पन तेसं विञ्ञाणानं किच्चाभाववसेन पटिक्खिपति ।

## अतीतञाणादिकथावण्णना

२९०. तेन ञाणेन ञाणकरणीयं करोतीित पञ्हे तस्स ञाणस्स निरुद्धत्ता किच्चभावमस्स अपस्सन्तो पटिक्खिपति। पुन पुट्टो अतीतारम्मणं पच्चुप्पन्नं ञाणं अतीतानं धम्मानं जाननतो अतीतं ञाणिन्त लेसेन पच्चुप्पन्नमेव ''अतीतं ञाण''न्ति कत्वा तेन ञाणेन ञाणकरणीयस्स अत्थिताय पटिजानाति। अथस्स सकवादी लेसोकासं अदत्वा तेन ञाणेन दुक्खं परिजानातीितआदिमाह। इतरो अतीतारम्मणेनेव ञाणेन इमेसं चतुन्नं किच्चानं अभावा पटिक्खिपति। अनागतपञ्हेपि एसेव नयो। पच्चुप्पन्नपञ्हो चेव संसन्दनपञ्हो च उत्तानत्थायेव।

### अरहन्तादिकथावण्णना

**२९१. अरहतो अतीतो रागो अत्थी**तिआदीसुपि रागादिभावाविजहन्तो एवं पटिजानाति। **सरागो**तिआदीसु सुत्तविरोधभयेन चेव युत्तिविरोधभयेन च पटिक्खिपति।

#### पदसोधनकथावण्णना

**२९५**. एवं सब्बम्पि पाळिअनुसारेनेव विदित्वा परतो **अत्थि सिया अतीतं, सिया न्वातीत**न्ति एत्थ एवमत्थो वेदितब्बो। यं अतीतमेव अत्थि, तं अतीतं। यं पच्चुप्पन्नानागतं अत्थि, तं नो अत्थि, तं नो अतीतं। **तेनातीतं न्वातीतं, न्वातीतं अतीत**न्ति तेन कारणेन अतीतं नो अतीतं, नो अतीतं अतीतन्ति। अनागतपच्चुप्पन्नपुच्छासुपि एसेव नयो।

## सुत्तसाधनवण्णना

**२९६. न वत्तब्बं ''अतीतं अत्थि अनागतं अत्थी'**ति सुत्तसाधनाय पुच्छा परवादिस्स, पटिञ्ञा सकवादिस्स। पुन अत्तनो लिद्धि निस्साय **यंकिञ्चि, भिक्खवे, रूप**न्ति अनुयोगो परवादिस्सेव। दुतियनये पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्ञा इतरस्स। एवं सब्बत्थ पुच्छा च पटिञ्ञा च वेदितब्बा। यं पनेतं परवादिना अनागतस्स अत्थिभावसाधनत्थं ''ननु वुत्तं भगवता कबळीकारे, चे, भिक्खवे''ति सुत्तस्स परियोसाने **अत्थि तत्थ आयितं पुनब्भवाभिनिब्बत्ती**तिआदि दस्सितं न तं अनागतस्स अत्थिभावसाधकं। तिव्हि हेतूनं परिनिद्वितत्ता अवस्सं भावितं सन्धाय तत्थ वुत्तं। अयं सुत्ताधिप्पायो। सेसं सब्बत्थ उत्तानत्थमेवाति।

सब्बमत्थीतिकथावण्णना निद्विता।

# ६. अतीतक्खन्धादिकथा

## १. नसुत्तसाधनकथावण्णना

**२९७**. इदानि ''अतीतं खन्धा''तिआदिकथा होति। तत्थ खन्धादिभावाविजहनतो अतीतानागतानं अत्थितं इच्छन्तस्स **अतीतं खन्धा**ति पुच्छा परवादिस्स, अतीतस्स खन्धसङ्गहितत्ता **आमन्ता**ति पटिञ्जा सकवादिस्स। पुन **अतीतं नत्थी**ति पुच्छा परवादिस्स, तस्स निरुत्तिपथसुत्तेन अत्थिताय वारितत्ता पटिक्खेपो सकवादिस्स। आयतनधातुपुच्छासुपि अनागतपञ्हेसुपि पच्चुप्पन्नेन सद्धिं संसन्दित्वा अनुलोमपटिलोमतो आगतपञ्हेसुपि ''अतीतं रूप''न्तिआदिपञ्हेसुपि इमिनावुपायेन अत्थो वेदितब्बो।

#### २. सुत्तसाधनवण्णना

**२९८**. सुत्तसाधने पन **न वत्तब्ब**न्ति पुच्छा सकवादिस्स। तत्थ **नित्थ चेते**ति नित्थ च एते धम्माति अत्थो। खन्थादिभावे सित नित्थितं अनिच्छन्तस्स **आमन्ता**ति पिटञ्जा परवादिस्स, अथ नेसं नित्थिभावसाधनत्थं सुत्ताहरणं सकवादिस्स। दुतियपुच्छापि परवादिस्स, पिटञ्जा सकवादिस्स, सुत्ताहरणं परवादिस्स। तं पन नेसं खन्धादिभावमेव साधेति, न अत्थिभावन्ति आहटिम्प अनाहटसदिसमेवाति।

अतीतं खन्धातिआदिकथावण्णना।

# ७. एकच्चंअत्थीतिकथा

### १. अतीतादिएकच्चकथावण्णना

२९९. इदानि **एकच्चं अत्थी**ति कथा होति। तत्थ ये "एकच्चं अतीतं अत्थी"ित मञ्जन्ति, सेय्यथापि कस्सिपकाः, तेसं लद्धिभिन्दनत्थं **अतीतं अत्थी**ति पुच्छा सकवादिस्स, **एकच्चं अत्थी**ति विस्सज्जनं परवादिस्स। अयिन्ह अधिप्पायो — अविपक्किवपाकं अत्थि, विपक्किवपाकं नत्थीित। **एकच्चं निरुद्ध**न्ति अनुयोगो सकवादिस्स। तस्सत्थो — यदि ते अतीतं एकच्चं अत्थि एकच्चं नित्थ, एवं सन्ते एकच्चं अतीतं निरुद्धं, एकच्चं अतीतं अनिरुद्धं, तथेव ठितन्ति आपज्जित। विगतन्तिआदीसुपि एसेव नयो।

अविपक्कविपाकधम्मा एकच्चेति इदं यस्मा येसं सो अविपक्कविपाकानं अत्थितं इच्छिति, तेपि अतीतायेव। तस्मा यथा ते अतीतं एकच्चं अत्थि, िकं तथा अविपक्कविपाकापि धम्मा एकच्चे अत्थी एकच्चं नत्थीति चोदेतुं वृत्तं। विपक्कविपाकाित इदं येसं सो नित्थितं इच्छिति, तेसं वसेन चोदेतुं वृत्तं। अविपाकाित इदं अब्याकतानं वसेन चोदेतुं वृत्तं। इति इमेसं तिण्णं रासीनं वसेन सब्बेसु अनुलोमपिटलोमेसु पिटञ्जा च पिटक्खेपो च वेदितब्बा। अतीता एकदेसं विपक्कविपाका, एकदेसं अविपक्कविपाकाित विप्कतिवपाका वृच्चित्ति। येन हि कम्मेन पिटसिन्धि निब्बित्तता, भवङ्गिम्प चुितिप तस्सेव विपाको। तस्मा पिटसिन्धितो याव चुित, ताव तं विपकतिवपाकं नाम होति। तथारूपे धम्मे सन्धायेतं वृत्तं।

विपच्चिस्सन्तीति कत्वा ते अत्थीति पुच्छा सकवादिस्स। यथा धम्मधरस्स पुग्गलस्स निद्दायन्तस्सापि बहुपवित्तनो धम्मा अत्थीति वुच्चन्ति, एवं लोकवोहारवसेन अत्थितं सन्धाय पटिञ्ञा परवादिस्स। विपच्चिस्सन्तीति कत्वा पच्चुपन्नाति दुतियपञ्हे "कम्मानं अविनाससङ्घातो कम्मूपचयो नामेको अत्थी"ति लद्धियं ठत्वा पटिञ्ञा परवादिस्स।

## २. अनागतादिएकच्चकथावण्णना

**३००**. अनागतं अत्थीतिआदीसुपि एकच्चं अत्थीति उप्पादिनो धम्मे सन्धाय वदति। सेसं सब्बत्थ हेट्टा वृत्तनयत्ता उत्तानत्थमेवाति।

एकच्चं अत्थीतिकथावण्णना।

# ८. सतिपट्टानकथावण्णना

३०१. इदानि सितपट्ठानकथा होति। "तत्थ — चतुन्नं, भिक्खवे, सितपट्ठानानं समुदयञ्च अत्थङ्गमञ्च देसेस्सामी"ति (सं॰ नि॰ ५.४०८) सितपट्ठानसंयुत्ते वृत्तनयेनेव येसं कायादयो सितया आरम्मणधम्मे गहेत्वा "सब्बे धम्मा सितपट्ठाना"ति लिद्धि, सेय्यथापि एतरिह अन्धकानं। अन्धका नाम पुब्बसेलिया, अपरसेलिया, राजिगिरिया, सिद्धित्थिकिति इमे पच्छा उप्पन्निनकाया। तेसं लिद्धिविवेचनत्थं पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा परवादिस्स। तत्थ यस्मा "पितट्ठाति एतेसूित पट्ठाना। का पितट्ठाति? सित। सितया पट्ठाना सितपट्ठाना"ति इमिना अत्थेन सितगोचरापि सितपट्ठाना। "पितट्ठहन्तीित पट्ठाना। का पितट्ठहिन्ति? सितयो। सितयोव पट्ठाना सितपट्ठाना"ति इमिना अत्थेन सितयोव सितपट्ठाना। तस्मा द्वेषि वादा परियायेन युज्जन्ति। ये पन तं परियायं पहाय एकन्तेनेव "सब्बे धम्मा सितपट्ठाना"ति वदन्ति, ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, आरम्मणवसेन पिटञ्जा परवादिस्स। सब्बे धम्मा सितीति अनुयुत्तस्स पन सब्बेसं सितसभावाभावतो पिटक्खेपो तस्सेव। तत्थ खयगामीतिआदीनि मग्गविसेसनानि। एकायनमगगो हि किलेसानं खयभूतं निब्बानं गच्छतीति खयगामी। चत्तारि सच्चानि बुज्झन्तो गच्छतीति बोधगामी। वट्टं अपिचनन्तो गच्छतीति अपचयगामी। एवमेतेहि पदेहि "िकं ते सब्बे धम्मा एवरूपो ते एकायनो मग्गो होती"ति पुच्छित। अनासवा असंयोजनियातिआदीनिप लोकुत्तरभावं पुच्छनत्थाय वृत्तानि। बुद्धानुस्सतीतिआदीनि पभेदपुच्छावसेन वृत्तानि।

**चक्खायतनं सितपट्ठान**न्तिआदि सब्बधम्मानं पभेदपुच्छावसेन वृत्तं। तत्थापि सितवसेन पटिक्खेपो, आरम्मणवसेन पटिञ्जाति। एवं सब्बपञ्हेसु अत्थो वेदितब्बो। सुत्तसाधना उत्तानत्थायेवाति।

सतिपद्वानकथावण्णना निद्विता।

# ९. हेवत्थिकथावण्णना

३०४. इदानि हेवत्थिकथा नाम होति। तत्थ येसं "सब्बेपि अतीतादिभेदा धम्मा रूपादिवसेन अत्थि, अतीतं अनागतपच्चुप्पन्नवसेन, अनागतपच्चुप्पन्नानि वा अतीतादिवसेन नित्थः; तस्मा सब्बमेविदं एवं अत्थि एवं नत्थीं"ित लिद्धि, सेय्यथापि एतरिह वृत्तप्पभेदानं अन्धकानं; ते सन्धाय अतीतं अत्थीति पुच्छा सकवादिस्स। हेवित्थि हेव नत्थीिति विस्सज्जनं परवादिस्स। तत्थ हेवाित एवं। अथ नं सकवादी "यदि अतीतोव एवं अत्थि, एवं नत्थीित लिद्धि, एवं सन्ते सोयेव अत्थि, सोयेव नित्थ नामां"ित पुच्छन्तो सेवित्थि, सेव नत्थीित आह। इतरो तेनेव सभावेन अत्थितं, तेनेव नित्थितं सन्धाय पिटिजानाित। ततो परं अत्थहो नत्थहोित अत्थिसभावो निर्धिसभावो नाम होतीित पुच्छित। इमिनावुपायेन सब्बवारेसु अत्थो वेदितब्बो। परियोसाने पन "तेन हि अतीतं हेवित्थ, हेव नत्थीं"ित च "तेन हि रूपं हेवित्थ, हेव नत्थीं"ित चाितआदीन वत्वा किञ्चािप परवािदना लिद्धि पितहािपता, अयोिनसो पितहािपतत्ता पनेसा अप्पतिहािपतायेवाित।

हेवत्थिकथावण्णना।

महावग्गो निद्वितो।

# २. दुतियवग्गो

#### १. परूपहारवण्णना

**३०७**. इदानि परूपहारकथा नाम होति। तत्थ ये अरहत्तं पटिजानन्तानं अप्पत्ते पत्तसञ्जीनं अधिमानिकानं कुहकानं वा अरहत्तं पटिजानन्तानं सुक्किवस्सिट्टं दिस्वा ''मारकायिका देवता अरहतो असुचिं उपसंहरन्ती''ति मञ्जन्ति; सेय्यथापि एतरिह पुब्बसेलिया च अपरसेलिया च; ते सन्धाय **अत्थि अरहतो**ति पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। इदानि यस्मा सुक्किवस्सिट्टं नाम रागसमृद्वाना होति, तस्मा **अत्थि अरहतो रागो**ति अनुयोगो आरद्धो। सो सब्बोपि उत्तानत्थोयेव।

**मारकायिका देवता अत्तनो**तिआदिपञ्हे यस्मा तासं देवतानं सुक्कविस्सिट्ठि नाम नित्थि, अञ्जेसिम्प सुक्कं गहेत्वा न उपसंहरन्ति, अरहतो पन सुक्कमेव नित्थि, तस्मा **न** हेवन्ति पटिक्खिपति।

**नेव अत्तनो**तिपञ्हे पन निम्मिनित्वा उपसंहरन्तीति लद्धिया पटिजानाति । **लोमकृपेही**तिपञ्हे सप्पितेलानं विय लोमकृपेहि उपसंहरणाभावं दिस्वा पटिक्खिपति ।

- **३०८. हन्द ही**ति वचसायत्थे निपातो। ''अरहा नु खो अहं, नो''ति एवं विमतिं गाहियस्सामाति एवं वचसायं कत्वा उपसंहरन्तीति अत्थो। **अत्थि अरहतो विमती**ति पुट्ठो अडुवत्थुकं विचिकिच्छं सन्धाय पिटिक्खिपति, दुतियं पुट्ठो इत्थिपुरिसानं नामगोत्तादीसु सन्निट्ठानाभावं सन्धाय पिटिजानाति।
  - **३०९. अत्थि तस्स आसयो**ति तस्स सुक्कस्स उच्चारपस्सावानं विय पतिह्वानोकासो अत्थीति पुच्छति।
- **३९२. सधम्मकुसलस्सा**ति अत्तनो अरहत्तधम्ममत्तेयेव कुसलस्स। पञ्जाविमुत्तं सन्धायेवं वदित। **परधम्मकुसलस्सा**ति सधम्मतो परस्मिं अट्टसमापत्तिधम्मेपि कुसलस्स। उभतोभागविमुत्तं सन्धायेवं वदित। सेसमेत्थ पाळिअनुसारेनेव वेदितब्बन्ति।

परूपहारकथावण्णना।

#### २-३-४. अञ्जाणादिकथावण्णना

**३१४**. इदानि अञ्जाणं, कङ्क्षा, परिवतरणाति तिस्सो कथा नाम होन्ति। तत्थ येसं "अरहतो इत्थिपुरिसादीनं नामगोत्तादीसु जाणप्पवित्तया अभावेन अत्थि अञ्जाणं, तत्थेव सिन्द्विानाभावेन अत्थि कङ्क्षा। यस्मा च नेसं तानि वत्थूनि परे वितरन्ति पकासेन्ति आचिक्खन्ति, तस्मा नेसं अत्थि परिवतरणां ति इमा लद्धियो, सेय्यथापि एतरिह पुब्बसेलियादीनं; तेसं ता लद्धियो भिन्दितुं तीसुपि कथासु पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा च पिटक्खेपो च इतरस्स। तत्थ सब्बेसुपि पञ्हेसु चेव विस्सञ्जनेसु च पाळि अनुगन्त्वाव अत्थो वेदितब्बोति।

अञ्ञाणादिकथावण्णना।

## ५. वचीभेदकथावण्णना

३२६. इदानि वचीभेदकथा नाम होति। तत्थ येसं ''सोतापित्तमग्गक्खणे पटमं झानं समापन्नस्स दुक्खन्ति वाचा भिज्जतीं' ति लिद्धि, सेय्यथापि एतरिह पुब्बसेलियादीनं; ते सन्धाय समापन्नस्स अत्थि वचीभेदोति पुच्छा सकवादिस्स, लिद्धयं उत्वा पिटञ्जा परवादिस्स। पुन सब्बत्थाति तयो भवे सन्धाय पुट्ठो अरूपं सन्धाय पिटिक्खपित। सब्बदाति कालवसेन पुट्ठो पटममग्गक्खणे पटमज्झानिकसमापित्ततो अञ्जं सब्बं समापित्तकालं सन्धाय पिटिक्खिपित। सब्बसं समापन्नानित्त पुट्ठो लोकियसमापित्तयो समापन्ने सन्धाय पिटिक्खिपित। सब्बसमापत्तीस्ति पुट्ठो दुतियज्झानादिकं लोकृत्तरं सब्बञ्च लोकियसमापित्तं सन्धाय पिटिक्खिपित।

**कायभेदो**ति अभिक्कमादिवसेन पवत्तकायविञ्जित्त। इदं ''यानि चित्तानि वचीविञ्जित्तं समुद्वापेन्ति, तानेव कायविञ्जित्तं। एवं सन्ते कस्मा कायभेदोपि न होती''ति चोदनत्थं पुच्छिति। इतरो लद्धिवसेन पिटिक्खिपति चेव पिटजानाति च। इदानि यदि सो मग्गक्खणे ''दुक्ख''न्ति वाचं भासिति, ''समुदयों'तिआदिकम्पि भासेय्य। यदि वा तं न भासिति, इतरिम्पि न भासेय्याति चोदनत्थं **दुक्खन्ति जानन्तो**तिआदयो पञ्हा वृत्ता। इतरो पन अत्तनो लद्धिवसेनेव पिटजानाति चेव पिटिक्खिपति च। लोकुत्तरं पटमञ्झानं समापन्नो दुक्खदुक्खन्ति विपस्सतीति हिस्स लद्धि।

- **३२८. ञाण**न्ति लोकुत्तरं चतुसच्चञाणं। **सोत**न्ति सोतविञ्ञाणं अधिप्पेतं, येन तं सद्दं सुणाति। **द्विन्नं फस्सान**न्ति सोतसम्फरसमनोसम्फरसानं।
- **३२९. नो वत रे वत्तब्बे**ति यदि अविसेसेन यंकिञ्च समापन्नस्स नित्थ वचीभेदो, न अविसेसेन वत्तब्बं ''समापन्नस्स अस्थि वचीभेदो''ति। सेसमेत्थ उत्तानत्थमेव सिद्धं सुत्तसाधनाय। यं पनेतेन ''सिखिस्स आनन्द, भगवतो''ति परियोसाने सुत्तं आभतं, तत्थ येन समापित्तचित्तेन सो वचीभेदो समुद्वितो, कायभेदोपि तेन समुद्वातियेव, न च तं लोकुत्तरं पठमज्झानिचत्तं, तस्मा असाधकन्ति।

वचीभेदकथावण्णना।

### ६. दुक्खाहारकथावण्णना

**३३४**. इदानि दुक्खाहारकथा नाम होति। तत्थ ''दुक्खं दुक्खन्ति वाचं भासन्तो दुक्खं जाणं आहरति, तं दुक्खाहारो नाम वुच्चित। तञ्च पनेतं मग्गङ्गं मग्गपरियापन्न''न्ति येसं लद्धि, सेय्यथापि एतरिह पुब्बसेलियानं; ते सन्धाय **दुक्खाहारो**ति पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा परवादिस्स। **ये केची**ति पठमपञ्हे अविपस्सके सन्धाय पटिक्खिपति, दुतियपञ्हे विपस्सके सन्धाय पटिजानाति, तं पनस्स लद्धिमत्तमेव। तस्मा ''सब्बं ते''ति वादस्स भिन्दनत्थं **बालपृथुज्जना**तिआदिमाह। तं उत्तानत्थमेवाति।

दुक्खाहारकथावण्णना।

## ७. चित्तद्वितिकथावण्णना

**३३५**. इदानि चित्तिष्टितिकथा नाम होति। तत्थ येसं समापित्तचित्तञ्चेव भवङ्गचित्तञ्च अनुप्पबन्धेन पवत्तमानं दिस्वा ''एकमेव चित्तं चिरं तिट्ठती''ति लद्धि सेय्यथापि एतरिह हेट्ठा वुत्तप्पभेदानं अन्धकानं, तंलद्धिविसोधनत्थं **एकं, चित्तं दिवसं तिट्ठती**ति पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा परवादिस्स। **उपडुदिवसो उप्पादक्खणो**ति एत्थ ठितिक्खणं अनामसित्वा ''अनिच्चा वत सङ्खारा, उप्पादवयधम्मिनो''ति (सं॰ नि॰ १.१८६; २.१४३) देसनानयेन उप्पादवयवसेनेव पुच्छा कता।

ते धम्मा चित्तेन लहुपरिवत्ताति पुट्ठो चित्ततो लहुतरपरिवित्तनो धम्मे अपस्सन्तो पिटिक्खिपति। दुतियं पुट्ठो यस्स चित्तस्स दीघिद्विति इच्छिति, तं सन्धाय पिटजानाति। यावतायुकं तिट्ठतीित पञ्हे "चुल्लासीतिसहस्सानि, कप्पा तिट्ठन्ति ये मरूं तिआदिवचनवसेन (महानि॰ १०) आरुप्पतो अञ्जत्र पिटिक्खिपति, आरुप्पे पिटजानाति। मुहुत्तं यपज्जतीित पञ्हे परवादिस्स "उप्पादवयधिम्मनो"तिआदिसुत्तविरोधभयेन पिटजानाति। ठिति पनस्स लिद्धवसेन इच्छित। सेसमेत्य उत्तानत्थमेवाति।

चित्तद्वितिकथावण्णना।

## ८. कुक्कुळकथावण्णना

**३३८.** इदानि कुक्कुळकथा नाम होति। तत्थ येसं "सब्बं, भिक्खवे, आदित्तं (सं॰ नि॰ ४.२८; महाव॰ ५४) सब्बे सङ्खारा दुक्खां 'तिआदीनि (ध॰ प॰ २७८) सुत्तानि अयोनिसो गहेत्वा "निप्परियायेनेव सब्बे सङ्खारा कुक्कुळा वीतिच्चितङ्गारसिम्मिस्सा छारिकिनरयसिदसां 'ति लद्धि, सेय्यथापि एतरिह गोकुलिकानं; तेसं नानप्पकारसुखसन्दस्सनेन तं लिद्धि विवेचेतुं पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा परवादिस्स। तत्थ **अनोधिं कत्वा**ति ओधिं मिरयादं कोट्ठासं अकिरत्वा, अविसेसेन सब्बेयेवाति अत्थो। सेसं सब्बं पाळिनयेनेव वेदितब्बं सिद्धं सुत्तसाधनायाति।

कुक्कुळकथावण्णना।

## ९. अनुपुब्बाभिसमयकथावण्णना

३३९. इदानि अनुपुब्बाभिसमयकथा नाम होति। तत्थ येसं —

''अनुपुब्बेन मेधावी, थोकं थोकं खणे खणे। कम्मारो रजतस्सेव, निद्धमे मलमत्तनों''ति॥(ध॰ प॰ २३९) —

आदीनि सुत्तानि अयोनिसो गहेत्वा "सोतापत्तिफलसच्छिकिरियाय पटिपन्नो एकच्चे किलेसे दुक्खदस्सनेन पजहित, एकच्चे समुदयिनरोधमग्गदस्सनेन, तथा सेसापीति एवं सोळसिंह कोट्ठासेहि अनुपुब्बेन किलेसप्पहानं कत्वा अरहत्तपटिलाभो होती" ति एवरूपा नानाभिसमयलद्धि उप्पन्ना, सेय्यथापि एतरिंह अन्धकसब्बत्थिकसम्मितियभद्रयानिकानं; तेसं लिद्धिविवेचनत्थं अनुपुब्बाभिसमयोति पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। अनुपुब्बेन सोतापित्तमग्गन्ति पुट्ठो पन एकस्स मग्गस्स बहुभावापित्तभयेन पटिक्खिपित। दुतियं पुट्ठो दुक्खदरसनादिवसेन पटिजानाति। तानि वा चत्तारिपि जाणानि एको सोतापित्तमग्गोयेवाति पटिजानाति, फलं पन एकमेव इच्छिति, तस्मा पटिक्खिपित। सकदागामिमग्गादीसुपि एसेव नयो।

**३४४. मग्गे दिट्ठे फले ठितो**ति पञ्हे यस्मा दुक्खदस्सनादीहि दस्सनं अपरिनिद्वितं, मग्गदस्सनेन परिनिद्वितं नाम होति, तदा सो फले ठितोति सङ्खं गच्छिति, तस्मा पटिजानाति।

**३४५. दुक्खे दिट्ठे चत्तारि सच्चानी**ति पुच्छा परवादिस्स, एकाभिसमयवसेन पटिञ्ञा सकवादिस्स। पुन **दुक्खसच्चं चत्तारि सच्चानी**ति अनुयोगे चतुन्निम्प नानासभावत्ता पटिक्खेपो तस्सेव।

**रूपक्खन्धे अनिच्चतो दिद्वे**ति पुच्छा सकवादिस्स, समुद्दतो एकिबन्दुस्स रसे पटिविद्धे सेसउदकस्स पटिवेधो विय एकधम्मे अनिच्चादितो पटिविद्धे सब्बेपि पटिविद्धा होन्तीति लिद्धिया पटिञ्जा परवादिस्स।

चतृहि जाणेहीति दुक्खे जाणादीहि। अद्विह जाणेहीति सावकानं साधारणेहि सच्चजाणेहि चेव पटिसम्भिदाजाणेहि च। द्वादसहि जाणेहीति द्वादसङ्गपटिच्चसमुप्पादजाणेहि। चतुचत्तारीसाय जाणेहीति ''जरामरणे जाणं, जरामरणसमुदये जाण''न्ति एवं निदानवग्गे वृत्तजाणेहि। सत्तसत्तिया जाणेहीति ''जरामरणं, भिक्खवे, अनिच्चं सङ्घतं पटिच्चसमुप्पन्नं खयधम्मं वयधम्मं विरागधम्मं निरोधधम्म''न्ति (सं॰ नि॰ २.२०) एवं तत्थेव वृत्तजाणेहि। सेसमेत्थ पाळिनयेनेव वेदितब्बं सिद्धं सुत्तसाधनेनाति।

## अनुपुब्बाभिसमयकथावण्णना ।

#### १०. वोहारकथावण्णना

**३४७**. इदानि वोहारकथा नाम होति। तत्थ बुद्धो भगवा लोकुत्तरेन वोहारेन वोहरतीति येसं लद्धि, सेय्यथापि एतरिह अन्धकानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, लद्धिवसेन पटिञ्ञा परवादिस्स। **लोकुत्तरे सोते**तिआदीनि तस्स अयुत्तवादीभावदीपनत्थं वृत्तानि। अयञ्हेत्थ अधिप्पायो — ''सद्दायतनमेव ते लोकुत्तरं, उदाहु सोतादीनिपी''ति।

**हञ्चि बुद्धस्स भगवतो वोहारो लोकिये सोते पटिहञ्जती**ति एल्थ यदि सो लोकुत्तरे पटिहञ्जेथ्य। लोकुत्तरो सियाति एवमत्थो न गहेतब्बो। लोकिये पटिहञ्जमानस्स पन लोकुत्तरता नाम नत्थीति अयमेत्थाधिप्पायो। **लोकियेन विञ्जाणेना**ति एत्थापि लोकियेनेवाति अत्थो। इतरथा अनेकन्तता सिया। लोकुत्तरञ्हि लोकियेनपि जाणेन जायती। एवं सब्बं यथानुरूपतो वेदितब्बं। **सब्बे ते मग्गं भावेन्ती**ति पञ्हेसु ये मग्गं नप्पटिलभन्ति, ते सन्धाय पटिक्खिपति। ये पटिलभन्ति, ते सन्धाय पटिजानाति।

**३५१**. सोवण्णमयायाति सुवण्णमयाय। इदं परवादिस्स उदाहरणं।

**एळिण्डियाया**ति एळण्डमयाय। इदं सकवादिस्स उदाहरणं। लोकियं वोहरन्तस्स लोकियोति अयम्पि एका लद्धि। सा एतरिह एकच्चानं अन्धकानं लद्धि। सेसमेत्थ उत्तानत्थमेवाति।

वोहारकथावण्णना।

#### ११. निरोधकथावण्णना

३५३. इदानि निरोधकथा नाम होति। तत्थ येसं अप्पटिसङ्घानिरोधञ्च पटिसङ्घानिरोधञ्च द्वेपि एकतो कत्वा निरोधसच्चन्ति लद्धि, सेय्यथापि एतरिह मिहसासकानञ्चेव अन्थकानञ्च; ते सन्धाय द्वे निरोधाति पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्ञा परवादिस्स। द्वे दुक्खिनरोधाति पञ्हेसु यस्मा द्वे दुक्खसच्चानि न इच्छिति, तस्मा पटिक्खिपति। यस्मा द्वीहाकारेहि दुक्खं निरुज्झतीति इच्छिति, तस्मा पटिजानाति। द्वे निरोधसच्चानीतिपञ्हेसु द्विन्नं दुक्खंसच्चानं निरोधवसेनअनिच्छन्तो पटिक्खंपित। द्वीहाकारेहि दुक्खंस्स निरुज्झनतो पटिजानाति। द्वे ताणानीतिआदीसुपि एसेव नयो।

अत्थि द्विन्नं निब्बानानन्तिआदीसु पुच्छासु उच्चनीचतादीनि अपस्सन्तो पटिक्खिपति।

**अप्पटिसङ्घानिरुद्धे**ति ये पटिसङ्घाय लोकुत्तरेन ञाणेन अनिरुद्धा सुद्धपकितकत्ता वा उद्देसपरिपुच्छादीनं वा वसेन न समुदाचरणतो निरुद्धाति वुच्चिन्ति, ते सङ्घारे। **पटिसङ्घा निरोधेन्ती**ति। लोकुत्तरञाणेन निरोधेन्ति अनुप्पत्तिभावं गमेन्ति। **ननु अप्पटिसङ्घानिरुद्धा सङ्घारा**ति पुच्छा परवादिस्स। तत्थ भग्गानं पुन अभञ्जनतो अप्पटिसङ्<u>खानिरुद्धानं वा अरियमग्गे उप्पन्ने तथा निरुज्झनतोव सकवादी अच्चन्तभग्गतं पटिजानाित। सेसमेत्थ उत्तानत्थमेवाित।</u>

निरोधकथावण्णना।

द्तियो वग्गो।

## ३. ततियवग्गो

## १. बलकथावण्णना

३५४. इदानि बलकथा नाम होति। तत्थ येसं अनुरुद्धसंयुत्ते ''इमेसञ्च पनाहं, आवुसो, चतुन्नं सितपट्ठानानं भावितत्ता बहुलीकतत्ता ठानञ्च ठानतो अट्ठानञ्च अट्ठानतो यथाभूतं पजानामी''तिआदीनि (सं॰ नि॰ ५.९१३) दससुत्तानि अयोनिसो गहेत्वा ''तथागतबलं सावकसाधारण''न्ति लद्धि, सेय्यथापि एतरिह अन्धकानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, लद्धियं ठत्वा पिटञ्जा परवादिस्स। तथागतबलञ्च नामेतं सावकेहि साधारणिम्प अत्थि असाधारणिम्प साधारणाम्प साधारणाम्प। तत्थ आसवानं खये जाणं साधारणं। इन्द्रियपरोपरियत्तिजाणं असाधारणं। सेसं साधारणञ्च असाधारणञ्च । ठानाट्ठानादीनि हि सावका पदेसेन जानन्ति, तथागता निप्पदेसेन । इति तानि उद्देसतो साधारणानि, न निद्देसतो। अयं पन अविसेसेन सब्बम्प साधारणिन्त आह। तमेनं ततो विवेचेतुं तथागतबलं सावकबलिन्त पुन अनुयोगो आरद्धो। तत्थ पटमपञ्हे निद्देसतो सब्बाकारिवसयतं सन्धाय पटिक्खिपति। दुतियपञ्हे उद्देसतो ठानाट्ठानमत्तादिजाननवसेन पटिजानाति। तञ्जेवातिआदिपञ्हेसु सब्बाकारेन निन्नानाकरणताय अभावेन पटिक्खिपति। पुब्बचोरो च पुब्बचिरिया च अत्थतो एकं, तथा धम्मक्खानञ्च धम्मदेसना च।

इन्द्रियपरोपरियत्तिपञ्हे एकदेसेन साधारणतं सन्धाय सावकविसये पटिजानाति।

**३५५**. इदानि यस्मा उद्देसतो ठानाड्ठानादीनि सावको जानाति, तस्मा सावकस्स तथा जाननं पकासेत्वा तेन जाननमत्तसामञ्जेन तेसं सावकसाधारणत्तं पतिड्ठापेतुं **सावको** ठा**नाड्ठानं जानाती**तिआदयो परवादिपञ्हा होन्ति। तत्थ इन्द्रियपरोपरियत्तिजाणं छन्नं असाधारणजाणानं अञ्जतरन्ति न गहितं। **आसवक्खयेन वा आसवक्खय**न्ति यं तथागतस्स आसवक्खयेन सद्धिं सावकस्स आसवक्खयं पटिच्च वत्तब्बं सिया नानाकरणं, तं नित्थि। विमृत्तिया वा विमृत्तिन्ति पदेपि एसेव नयो। सेसमेत्थ उत्तानत्थमेव।

३५६. इदानि यं सकवादिना ''आसवानं खये ञाणं साधारण''न्ति अनुञ्जातं, तेन सद्धि संसन्दित्वा सेसानम्पि साधारणभावं पुच्छितुं पुन **आसवानं खये**तिआदयो

परवादिपञ्चाव होन्ति। तेसं विस्सज्जने सकवादिना आसवक्खये विसेसाभावेन तं जाणं साधारणिन्त अनुञ्जातं। इतरेसुपि विसेसाभावेन साधारणता पिटिक्खिता। पुन ठानाड्ठानादीनं आसवक्खयेनेव सिद्धं संसन्दित्वा असाधारणपुच्छा परवादिस्सेव। तत्थ आसवक्खयजाणे पिटिक्खेपो, सेसेसु च पिटञ्जा सकवादिस्स। ततो इन्द्रियपरोपिरयत्तेन सिद्धं संसन्दित्वा असाधारणपुच्छा परवादिस्स। सा सिङ्किपित्वा दिस्सिता। तथापि इन्द्रियपरोपिरयत्ते पिटञ्जा, सेसेसु च पिटञ्जो सकवादिस्स। ततो ठानाङ्ठानादीिह सिद्धं संसन्दित्वा इन्द्रियपरोपिरयत्तस्स साधारणपुच्छा परवादिस्स। सापि सिङ्किपित्वाव दिस्सिता। तत्थ इन्द्रियपरोपिरयत्ते पिटक्खेपो। सेसेसु च पिटञ्जा सकवादिस्साित।

बलकथावण्णना।

#### २. अरियन्तिकथावण्णना

**३५७**. इदानि अरियन्तिकथा नाम होति। तत्थ येसं ''न केवलं आसवक्खयजाणमेव अरियं, अथ खो पुरिमानिपि नव बलानि अरियानि''च्चेव लद्धि, सेय्यथापि एतरिह अन्धकानं; ते सन्धाय **अरिय**न्ति पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। पुन यदि तं अरियं, मग्गादीसु तेन अञ्जतरेन भवितब्बन्ति मग्गादिवसेन पुच्छा सकवादिस्स, पटिक्खेपो इतरस्स।

पुन सुञ्जतारम्मणादिवसेन पुच्छा सकवादिस्स। तत्थ द्वे सुञ्जता — सत्तसुञ्जता च सङ्घारसुञ्जता च। सत्तसुञ्जता नाम दिद्विया परिकप्पितेन सत्तेन सुञ्जा पञ्चक्खन्था। सङ्घारसुञ्जता नाम सब्बसङ्घारेहि सुञ्जं विवित्तं निस्सटं निब्बानं। तत्थ परवादी निब्बानारम्मणतं सन्धाय पटिक्खिपति, सङ्घारारम्मणतं सन्धाय पटिजानाति। मनिस करोतीति पुट्ठोपि निब्बानमेव सन्धाय पटिक्खिपति, सङ्घार पटिक्खिपति, सङ्घार पटिक्खिपति, सङ्घार पटिक्खिपति, सङ्घार पटिक्खिपति, सङ्घार पटिक्खिपति। स्वानारम्मणों ति इमं नयं गहेत्वा "द्विन्नं फस्सानं द्विन्नं चित्तानं समोधानं होतीं"ति पुट्ठो लेसोकासं अलभन्तो पटिक्खिपति। अनिमित्तापणिहितेसुपि एसेव नयो। सत्तिनिम्त्ताभावतो हि खन्धा अनिमित्ता। सङ्घारिनिम्त्ताभावतो निब्बानं। एकधम्मस्मिप्प आरोपेत्वा ठपेतब्बसङ्घातेन च पणिदिहतब्बट्टेन पणिहितसङ्घं गतेन सत्तपणिधिना अप्पणिहिता खन्धा। तिप्हापणिधिना तण्हाय वा आरम्मणभूतेन सब्बसङ्घारपणिधिना अप्पणिहितं निब्बानं। तस्मा इधापि पटिक्खेपो च पटिञ्जा च पुरिमनयेनेव वेदितब्बा।

३५८. ततो ''यथा सितपड्डानादयो लोकुत्तरधम्मा अरिया चेव सुञ्जतादिआरम्मणा च, किं ते एवं ठानाड्डानजाण''न्ति अनुलोमपिटलोमपुच्छा होन्ति। तत्थ सब्बापि पिटञ्जा सब्बे च पिटक्खेपा परवादिस्सेव। इमिनावुपायेन सेसजाणेसुपि पुच्छाविस्सज्जनं वेदितब्बं। पाळियं पन सेसानि सिङ्क्षिपत्वा अवसाने चुतूपपातजाणमेव विभत्तं। ततो परं सकसमयेपि ''अरिय''न्ति सिद्धेन आसवानं खयजाणेन सिद्धं संसन्दित्वा सेसजाणानं अनुलोमतो च पिटलोमतो च अरियभावपुच्छा होन्ति। ता सब्बा परवादिस्स, पिटञ्जा पिटक्खेपो च सकवादिस्स। ते उत्तानत्थायेव। पाळियं पनेत्थ पठमनवमानेव दस्सेत्वा सत्त जाणानि सिङ्कत्तानीति।

अरियन्तिकथावण्णना।

#### ३. विमुत्तिकथावण्णना

**३६३**. इदानि विमुत्तिकथा नाम होति। तत्थ येसं ''वीतरागचित्तानं विमुत्तिपयोजनं नाम नित्थ। यथा पन मलीनं वत्थं धोवियमानं मला विमुच्चित, एवं सरागं चित्तं रागतो विमुच्चिती''ति लिद्धि, सेय्यथापि एतरिह अन्धकानं; ते सन्धाय **सराग**न्ति पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। ततो **रागसहगत**न्तिआदिना नयेन पुट्टो मग्गक्खणे चित्तं विमुच्चिति नाम। तदा च एवरूपं चित्तं नत्थीति पिटिक्खिपति।

सफस्सन्तिआदिना नयेन पुट्टोपि यथा फस्सो च चित्तञ्च उभो रागतो विमुच्चन्ति, एवं रागस्स विमुत्तिं अपस्समानो पटिक्खिपति। सदोसादीसुपि इमिनावुपायेन अत्थो वेदितब्बो।

## विमुत्तिकथावण्णना।

#### ४. विमुच्चमानकथावण्णना

**३६६**. इदानि विमुच्चमानकथा नाम होति। तत्थ येसं "झानेन विक्खम्भनविमुत्तिया विमुत्तं, मग्गक्खणे समुच्छेदविमुत्तिया विमुच्चमानं नाम होती"ति लद्धि, ते सन्धाय विमुत्तं विमुच्चमानन्ति पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्ञा इतरस।

पुन **एकदेस**न्ति पुच्छा सकवादिस्स। तत्थ **एकदेस**न्ति भावनपुंसकं। यथा विमुत्तं, एकदेसेन वा एकदेसे वा अविमुत्तं होति किं एवं एकदेसं विमुत्तं, एकदेसं अविमुत्तन्ति पुच्छिति। किं कारणा एवं पुच्छतीित? ''विमुत्तं विमुच्चमान' न्ति विप्पकतभावेन वृत्तत्ता। यथा हिं किरयमाना कटादयो विप्पकतत्ता एकदेसेन कता एकदेसेन अकता होन्ति, तथा इदिम्प एकदेसं विमुत्तं एकदेसं अविमुत्तन्ति आपज्जित। ततो परवादी कटादीनं विय चित्तस्स एकदेसाभावा पटमपञ्हे पिटिक्खिपित्वा दुतिये विमुच्चमानस्स अपिरिनिट्ठितिवमुत्तिताय पिटजानाित। लोकियज्झानक्खणं वा सन्धाय पिटिक्खपित। न हिं तं तदा समुच्छेदिवमुत्तिया विमुच्चमानं। लोकुत्तरज्झानक्खणं सन्धाय पिटजानाित। तिङ्कित्तदा समुच्छेदिवमुत्तिया विमुत्तेकदेसेन विमुच्चमानन्तिस्स लद्धि। ततो सकवादी ''यिद ते एकमेव चित्तं एकदेसं विमुत्तं एकदेसं अविमुत्तं, एवं सन्ते यो एकनेव चित्तेन सोतापन्नो होित, सोिप ते एकदेसं सोतापन्नो, एकदेसं न सोतापन्नो आपज्जती''ित चोदनत्थं **एकदेसं सोतापन्नो**तिआदिमाह। इतरो तं विधानं अपस्सन्तो पिटिक्खपित। सेसवारेसुिप एसेव नयो।

उप्पादक्खणपञ्हे यदि एकमेव चित्तं विमृतञ्च विमृच्चमानञ्च, एकस्मिं खणे विमृत्तं एकस्मिं विमृच्चमानं आपञ्जति। किं ते एवरूपं चित्तन्ति अत्थो।

**३६७**. सुत्तसाधने पठमसुत्तं परवादिस्स। तत्रास्सायमधिप्पायो — **विमुच्चती**ति विप्पकतिनद्देसो। तस्मा यं तस्स योगिनो एवं जानतो एवं पस्सतो एतेहि आसवेहि चित्तं विमुच्चिति, तं विमुच्चमानं नाम होतीति। दुतियसुत्तं सकवादिस्स। तत्रास्सायमधिप्पायो — यदि ते विमुच्चतीति वचनतो विमुत्तं विमुच्चमानं, इध विमुच्चतीति वचनाभावतो विमुत्तमेव सिया, न विमुच्चमानन्ति।

इदानि ''यथा ते विप्पकतिवमुत्तिताय विमुच्चमानं, किं एवं विप्पकतरागादिताय रज्जमानादीनिपि अत्थी''ति चोदनत्थं पुन **अत्थि चित्त**न्तिआदि आरद्धं। परवादिनापि तथारूपं चित्तं अपस्पन्तेन सब्बं पटिक्खित्तं। अथ नं सकवादी ''द्वेयेव कोटियो, तितया नत्थी''ति अनुबोधेन्तो **ननु रत्तञ्चेव अरत्तञ्चा**तिआदिमाह। तस्पत्थो — ननु भद्रमुख, रागसम्पयुत्तं चित्तं रत्तं विप्पयुत्तं अरत्तन्ति द्वेव कोटियो, रज्जमानं नाम तितया कोटि नत्थीति? दुट्ठादीसुपि एसेव नयो। अथ नं आमन्ताति पटिजानित्वा ठितं। विमृत्तिपक्खेपि द्वेयेव कोटियो दस्सेतुं **हञ्चि रत्तञ्चेवा**तिआदिमाह। तस्सत्थो — यदि एता द्वे कोटियो सम्पटिच्छिसि, अविमृत्तञ्चेव विमृत्तञ्चा ति इमापि सम्पटिच्छ। किलेससम्पयुत्तिक्हि चित्तं अविमृत्तं, विप्पयुत्तं विमृत्तं। विमृच्चमानं नामाति परमत्थतो तितया कोटि नत्थीति।

विमुच्चमानकथावण्णना।

#### ५. अट्टमककथावण्णना

३६८. इदानि अड्ठमककथा नाम होति। तत्थ येसं अनुलोमगोत्रभुमगगक्खणे किलेसानं समुदाचाराभावतो अड्ठमकस्स सोतापित्तमग्गडुपुग्गलस्स द्वे पिरयुड्ठाना पहीनाति लद्धि, सेय्यथापि एतरिं अन्थकानञ्चेव सिम्मितियानञ्च; तेसं अञ्जतरं सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, मग्गक्खणतो पट्ठाय दिट्ठिया अनुप्पत्ति सन्धाय पिटञ्जा इतरस्स। ततो यस्मा दिंड्ठि नामेसा सोतापन्नस्सेव पहीना, न मग्गडुस्स, तस्मा अड्ठमको पुग्गलो सोतापन्नोति अनुयोगो सकवादिस्स। विचिकिच्छापञ्हेपि एसेव नयो। अनुसयपञ्हे परियुड्ठानतो अञ्जो अनुसयोति तेसं लद्धि, तस्मा ''न हेव''न्ति पटिक्खिनं।

सीलब्बतपरामासपञ्हेपि सीलब्बतपरामासपरियुट्टानिन्त वोहारं न पस्सिति, तस्मा पटिक्खिपति। परियुट्टानमेवस्स पहीनिन्ति लिद्धि।

**३६९. मग्गो भावितो**ति पञ्हे तस्मिं खणे भावेति, न भावितो। तस्मा पटिक्खिपति। **अमग्गेना**तिआदिअनुयोगे पठममग्गेनेव पहीनभावं सन्धाय पटिक्खिपति। यदि हि अमग्गेन पहीयेथ, गोत्रभुपुग्गलादीनम्पि पहीयेथाति आपज्जनतो। **उप्पज्जिस्सती**ति पुच्छा परवादिस्स, विस्सज्जनं सकवादिस्स। सेसं सब्बत्थ उत्तानत्थमेवाति।

अट्टमककथावण्णना।

## ६. अट्टमकस्स इन्द्रियकथावण्णना

३७१. इदानि अट्ठमकस्स इन्द्रियकथा नाम होति। तत्थ येसं "अट्ठमको मग्गक्खणे इन्द्रियानि पटिलभित नाम, नो चस्स पटिलद्धानि होन्ती"ति लद्धि, सेय्यथापि एतरिह अन्धकानं; ते सन्धाय नित्थ सिद्धन्द्रियन्ति पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। नित्थ सद्धाति पुट्ठो पन सिद्धन्द्रियतो सद्धाय नानत्तं सल्लक्खेत्वा पटिक्खिपति। सेसेसुपि एसेव नयो। यथा पन यस्स अत्थि मनो, तस्स मिनिन्द्रियम्पि अत्थि; एवं यस्स सद्धादयो अत्थि, तस्स अत्थि सिद्धन्द्रियादीनिपीति दीपनत्थं अत्थि मनो अत्थि मनिन्द्रियन्तिआदि आरद्धं। तं सब्बं उत्तानत्थमेव सिद्धं सुत्तसाधनेनाति।

अट्टमकस्स इन्द्रियकथावण्णना।

## ७. दिब्बचक्खुकथावण्णना

**३७३**. इदानि दिब्बचक्खुकथा नाम होति। तत्थ येसं चतुत्थज्झानधम्मूपत्थद्धं मंसचक्खुमेव दिब्बचक्खु नाम होतीति लद्धि, सेय्यथापि एतरिह अन्धकानञ्चेव सिम्मितियानञ्च; ते सन्धाय **मंसचक्खु**न्ति पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्ञा इतरस्स।

पुन ''मंसचक्खु दिब्बचक्खु, दिब्बचक्खु मंसचक्खू''ति पुट्टो तं मत्तमेव तं न होतीति पटिक्खिपति। **यादिस**न्तिआदिपुच्छासुपि उभिन्नं एकसभावाभावेनेव पटिक्खिपति।

विसयोतिआदीसु उभिन्नम्पि रूपायतनमेव विसयो। मंसचक्खु पन आपाथगतमेव पस्सित। इतरं अनापाथगतं तिरोपब्बतादिगतम्पि। दिब्बचक्खुस्स च अतिसुखुमिम्पि रूपं गोचरो, न तादिसं इतरस्साति एवमेतेसं आनुभावगोचरा असिदसा।

उपादिण्णं हुत्वा अनुपादिण्णं होतीित पुट्टो यस्मा मंसचक्खु उपादिण्णं, दिब्बचक्खु अनुपादिण्णं, न च मंसचक्खुमेव दिब्बचक्खूित इच्छिति, तस्मा पिटिक्खिपित। दुितयं पुट्टो यस्मा ''मंसचक्खुस्स उप्पादो, मग्गो दिब्बस्स चक्खुनों''ित वचनं निस्साय मंसचक्खुपच्चया दिब्बचक्खु उप्पज्जिति, तञ्च रूपावचिरकानं चतुन्नं महाभूतानं पसादोति इच्छिति, तस्मा पिटिजानाति। कामावचरं हुत्वाति पुट्टोपि यस्मा न मंसचक्खुमेव दिब्बचक्खूित इच्छिति, तस्मा पिटिक्खिपित। दुितयं पुट्टो रूपावचरज्झानपच्चयेन उप्पन्नत्ता रूपावचरं नाम जातन्ति पिटिजानाति।

**रूपावचरं हुत्वा अरूपावचर**न्ति पुट्टोपि ततो परं भावनाय अरूपावचरक्खणे रूपावचरचित्तस्स अभावा पटिक्खिपति। दुतियं पुट्टो अरूपावचरिकानं चतुन्नं महाभूतानं पसादो हुत्वा उप्पज्जतीति लद्भिया पटिजानाति। अपरियापन्नभावं पनस्स न इच्छति, तस्मा पटिक्खिपतियेव।

**३७४. दिब्बचक्खुं धम्मुपत्थद्ध**न्ति कामावचरधम्मेन उपत्थिम्भितं हुत्वा। पुन **धम्मुपत्थद्ध**न्ति लोकुत्तरधम्मेन उपत्थद्धं। **द्वेव चक्खूनी**ति पुट्टो किञ्चापि दिब्बचक्खुनो धम्मुपत्थद्धस्स पञ्जाचक्खुभावं न इच्छति, पञ्जाचक्खुस्स पन अत्थिताय पटिक्खिपति। पुन पुट्टो मंसचक्खु धम्मुपत्थद्धं दिब्बचक्खु होतीति लद्धिवसेन पटिजानाति। सेसमेत्थ उत्तानत्थमेवाति।

दिब्बचक्खुकथावण्णना।

#### ८. दिब्बसोतकथावण्णना

**३७५.** इदानि दिब्बसोतकथा नाम होति। तत्थ **एकंयेव सोत**न्ति पुड्ठो द्विन्नं अत्थिताय पटिक्खिपति। पुन पुड्ठो यस्मा तदेव धम्मुपत्थद्धं दिब्बसोतं नाम होति, तस्मा पटिजानाति। सेसं हेट्ठा वृत्तनयमेवाति।

दिब्बसोतकथावण्णना।

#### ९. यथाकम्मूपगतञाणकथावण्णना

३७७. इदानि यथाकम्मूपगतञाणकथा नाम होति। तत्थ येसं "इति दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन....पे॰... यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाती"ति (दी॰ नि॰ १.२४६; पटि॰ म॰ १.१०६) सुत्तं अयोनिसो गहेत्वा यथाकम्मूपगतञाणमेव दिब्बचक्खुन्ति लद्धि, ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। पुन यथाकम्मूपगतञ्च मनिस करोतीति पुट्ठो एकचित्तस्स आरम्मणद्वयाभावा पटिक्खिपति। दुतियं पुट्ठो नानाचित्तवसेन पटिजानाति। पुन लेसोकासं अदत्वा दिन्नं फस्सानिन्त पुट्ठो पटिक्खिपति। इति यथा इमिना यथाकम्मूपगतपदेन, एवमेव इमे वत भोन्तो, सत्तातिआदिपदेहिप सद्धि योजनास् अत्थो वेदितब्बो।

३७८. आयस्मा सारिपुत्तो यथाकम्मूपगतं जाणं जानातीति इदं सकवादी यस्मा थेरो अप्पिच्छताय अभिञ्ञाञाणानि न वळञ्जेतीति एकच्चे न जानन्ति, तानि पनस्स नेव अत्थीति मञ्जन्ति, तस्मा तं "दिब्बचक्खुनो अलाभी थेरो"ति मञ्जमानं पुच्छिति। तेनेव कारणेन "अत्थायस्मतो सारिपुत्तस्स दिब्बचक्खु"ति परतो पुट्ठो पिटिक्खिपति। दुतियं पुट्ठो यंकिञ्चि सावकेन पत्तब्बं, सब्बं तं थेरेन अनुप्पत्तन्ति पिटजानाति। इदानिस्स विक्खेपं करोन्तो सकवादी ननु आयस्मा सारिपुत्तोतिआदिमाह। इमञ्हि गाथं थेरो वळञ्जनपणिधिया एव अभावेन आह, न अभिञ्जाञाणस्स अभावेन। परवादी पन अभावेनेवाति अत्थं सल्लक्खेति। तस्मा तस्स लद्धिया थेरस्स यथाकम्मूपगतञाणमेव अत्थि, नो दिब्बचक्खु। तेन वृत्तं "तेन हि न वत्तब्बं यथाकम्मूपगतञाणं दिब्बचक्खु"ति।

यथाकम्मूपगतञाणकथावण्णना।

#### १०. संवरकथावण्णना

३७९. इदानि संवरकथा नाम होति। तत्थ येसं तावितसे देवे उपादाय ततुत्तरि देवेसु यस्मा ते पञ्च वेरानि न समाचरन्ति, तस्मा संवरो अत्थीति लद्धि, ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, वेरसमुदाचारं अपस्सतो पिटञ्ञा इतरस्स। ततो यस्मा संवरो नाम संवरितब्बे असंवरे सित होति, तस्मा असंवरपुच्छा सकवादिस्स, देवेसु पाणातिपातादीनं अभावेन पिटक्खेपो इतरस्स।

अत्थि मनुस्सेस्ृतिआदि संवरे सित असंवरस्स असंवरे च सित संवरस्स पवित्तदस्सनत्थं वृत्तं।

**३८०. पाणातिपाता वेरमणी**ति आदिपञ्हेसु पाणातिपातादीनं असमाचरणवसेन पटिञ्जा, पाणातिपातादीनं नित्थिताय पटिक्खेपो वेदितब्बो। पटिलोमपञ्हा उत्तानत्थायेव।

अवसाने **नित्थ देवेसु संवरो**तिपञ्हे पाणातिपातादीनि कत्वा पुन ततो संवराभावं सन्धाय पटिञ्जा सकवादिस्स। ततो छलवसेन यदि संवरो नित्थि, सब्बे देवा पाणातिपातिनोतिआदिपुच्छा परवादिस्स। देवानं वेरसमुदाचारस्स अभावेन पटिक्खेपो सकवादिस्स। **नहेव**न्ति वचनमत्तं गहेत्वा लद्धिपतिद्वापनं परवादिस्स। एवं पतिद्विता पन लद्धि अप्पतिद्विताव होतीति।

संवरकथावण्णना।

## ११. असञ्जकथावण्णना

**३८१**. इदानि असञ्जकथा नाम होति। तत्थ येसं "सङ्खारपच्चया विञ्जाण"न्ति वचनतो विना विञ्जाणेन पटिसन्धि नाम नित्थि। "सञ्जूप्पादा च पन ते देवा तम्हा काया चवन्ती"ति वचनतो असञ्जसत्तानिम्प चुितपटिसन्धिक्खणे सञ्जा अत्थीति लिद्धि, सेय्यथापि एतरिह अन्धकानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। ततो नं सकवादी "किं ते तं ठानं सञ्जाभवो"तिआदीहि चोदेतुं **सञ्जाभवो सञ्जागती**तिआदिमाह। तं सब्बं ततो परञ्च पाळिनयेनेव वेदितब्बन्ति।

असञ्जकथावण्णना।

## १२. नेवसञ्जानासञ्जायतनकथावण्णना

**३८४**. इदानि नेवसञ्जानासञ्जायतनकथा नाम होति। तत्थ येसं ''नेवसञ्जानासञ्जायतन''न्ति वचनतो न वत्तब्बं ''तस्मिं भवे सञ्जा अत्थी''ति लद्धि, सेय्यथापि एतरिह अन्धकानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। सेसमेत्थ सब्बं पाळिनयेनेव वेदितब्बन्ति।

नेवसञ्जानासञ्जायतनकथावण्णना।

ततियो वग्गो।

# ४. चतुत्थवग्गो

### १. गिहिस्स अरहातिकथावण्णना

**३८७**. इदानि गिहिस्स अरहाति कथा नाम होति। तत्थ येसं यसकुलपुत्तादीनं गिहिब्यञ्जने ठितानं अरहत्तप्पित्तं दिस्वा ''गिहि अस्स अरहा''ति लद्धि, सेय्यथापि एतरिह उत्तरापथकानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स। तत्थ **गिहिस्सा**ति यो गिहिसंयोजनसम्पयुत्तताय गिहि, सो अरहं अस्साति अत्थो। परवादी पन अधिप्पायं असल्लक्खेत्वा गिहिब्यञ्जनमत्तमेव परसन्तो पटिजानाति। इदानिस्स ''गिहि नाम गिहिसंयोजनेन होति, न ब्यञ्जनमत्तेन। यथाह भगवा —

'अलङ्कतो चेपि समं चरेय्य, सन्तो दन्तो नियतो ब्रह्मचारी। सब्बेसु भूतेसु निधाय दण्डं, सो ब्राह्मणो सो समणो स भिक्खु'''ति॥ (ध॰ प॰ १४२)।

इमं नयं दस्सेतुं **अत्थि अरहतो**तिआदि आरद्धं। तं सब्बं उत्तानत्थमेवाति।

गिहिस्स अरहातिकथावण्णना।

#### २. उपपत्तिकथावण्णना

- ३८८. इदानि उपपत्तिकथा नाम होति। तत्थ येसं "ओपपातिको होति तत्थपरिनिब्बायीं"तिवचनानि (पु॰ प॰ ३५-४०) अयोनिसो गहेत्वा सुद्धावासेसु उपपित्तया अरहाति लद्धि, "येसं वा उपहच्चपरिनिब्बायीं"ति परं परिवित्तत्वा "उपपज्जपरिनिब्बायीं"ति परियापुणन्तानं सह उपपत्तिया अरहा होतीति लद्धि, सेय्यथापि एतरिह उत्तरापथकानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्ञा इतरस्स। तत्थ यस्मा उपपत्तिचित्तं नाम लोकियं, तेन सोतापन्नादयोपि न होन्ति, पगेव अरहा। तस्मास्स इमं नयं दस्सेतुं सह उपपत्तिया सोतापन्नोतिआदि आरद्धं।
  - **३८९**. **सारिपुत्तो**तिआदि इमेसु महाथेरेसु को एकोपि सह उपपत्तिया अरहा नामाति चोदनत्थं वृत्तं।
  - **३९०. उपपत्तेसियेना**ति पटिसन्धिचित्तेन। तन्हि उपपत्तिं एसति गवेसति, तस्मा उपपत्तेसियन्ति वुच्चति। सेसमेत्थ उत्तानत्थमेवाति।

उपपत्तिकथावण्णना।

#### ३. अनासवकथावण्णना

- **३९१**. इदानि अनासवकथा नाम होति। तत्थ ये धम्मा अनासवस्स अरहतो, सब्बे ते अनासवाति येसं लद्धि, सेय्यथापि एतरिह उत्तरापथकानं; ते सन्धाय **अरहतो**ति पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। अथ नं अनासवा नाम मग्गादयो, किं तस्स तेयेव उप्पज्जन्तीति चोदनत्थं **मग्गो फल**न्तिआदि आरद्धं। **चक्खु अनासव**न्ति पुट्टो तस्स सासवत्ता पटिक्खिपति। दुतियं पुट्टो अनासवस्सेतन्ति पटिजानाति।
- **३९२**. चीवरपञ्हे एकोव धम्मो अनासवो सासवो च होतीति लक्खणिवरोधभया पटिक्खिपति। दुतियं पुट्ठो अनासवस्स हुत्वा सासवस्स होतीति पटिजानाति। **तञ्जेव** अनासवन्ति पञ्हाद्वयेपि एसेव नयो। सकवादी पन **तञ्जेवा**ति अनुञ्जातत्ता ''मग्गो अनासवो हुत्वा ''तिआदीहि चोदेति। इमिना उपायेन सब्बत्य अत्यो वेदितब्बोति।

अनासवकथावण्णना।

#### ४. समन्नागतकथावण्णना

- ३९३. इदानि समन्नागतकथा नाम होति। तत्थ द्वे समन्नागमा पच्चुप्पन्नकखणे समङ्गीभावसमन्नागमो च रूपावचरादीसु अञ्जतरभूमिप्पत्तितो पटिलाभसमन्नागमो च। सो याव अधिगतिवसेसा न परिहायित, तावदेव लब्भित। येसं पन ठपेत्वा इमे द्वे समन्नागमे अञ्जो उपपित्तधम्मवसेन एको समन्नागमो नाम होतीित लिद्ध, सेय्यथािप एतरिह उत्तरापथकानं, तेसं पित्तधम्मो नाम कोचि नत्थीित अनुबोधनत्थं अरहा चतूहि फलेहि समन्नागतोति पुच्छा सकवािदस्स, पित्तं सन्धाय पिटञ्जा इतरस्स। अथस्स "यदि ते अरहा चतूहि खन्धेहि विय चतूहि फलेहि समन्नागतो, एवं सन्ते ये चतूसु फलेसु चत्तारो फस्सादयो, तेहि ते अरहतो समन्नागतता पापुणाती"ित चोदनत्थं अरहा चतूहि फस्सेहीितआदि आरद्धं। तं सब्बं परवािदना एकक्खणे चतुन्नं फस्सादीनं अभावा पिटिक्खितं। अनागािमपञ्हादीसुपि एसेव नयो।
- **३९५. सोतापत्तिफलं वीतिवत्तो**ति न पठमज्झानं विय दुतियज्झानलाभी; पुन अनुप्पत्तिया पन वीतिवत्तोति पुच्छति । **सोतापत्तिमग्ग**न्तिआदि यं वीतिवत्तो, तेनस्स पुन असमन्नागमं दस्सेतुं आरद्धं ।
- **३९६. तेहि च अपरिहीनो**ति पञ्हे यस्मा यथा पच्चनीकसमुदाचारेन लोकियज्झानधम्मा परिहायन्ति, न एवं लोकुत्तरा। मग्गेन हि ये किलेसा पहीयन्ति, फलेन च पटिप्पस्सम्भन्ति, ते तथा पहीनाव तथा पटिप्पस्सद्धायेव च होन्ति, तस्मा सकवादिना आमन्ताति पटिञ्ञातं। स्वायमत्थो परतो ''अरहता चत्तारो मग्गा पटिलद्धा''तिआदीसु पकासितोयेव। सेसं उत्तानत्थमेवाति।

#### समन्नागतकथावण्णना।

#### ५. उपेक्खासमन्नागतकथावण्णना

**३९७**. **अरहा छिंह उपेक्खाही**ति कथायिप इमिनाव नयेन अत्थो वेदितब्बो। अरहा हि छसु द्वारेसु उपेक्खानं उप्पत्तिभब्बताय ताहि समन्नागतोति वुच्चित, न एकक्खणे सब्बासं उप्पत्तिभावेनाति।

उपेक्खासमन्नागतकथावण्णना।

## ६. बोधियाबुद्धोतिकथावण्णना

**३९८**. इदानि **बोधिया बुद्धो**तिकथा नाम होति। तत्थ **बोधी**ति चतुमग्गञाणस्सापि सब्बञ्जुतञ्जाणस्सापि अधिवचनं। तस्मा येसं यथा ओदातेन वण्णेन ओदातो, सामेन वण्णेन सामो, एवं बोधिया बुद्धोति लद्धि, सेय्यथापि एतरिह उत्तरापथकानंयेव; ते सन्धाय पुच्छा च अनुयोगो च सकवादिस्स, पटिञ्जा च पटिक्खेपो च इतरस्स।

**अतीताया**ति पञ्हे तस्मिं खणे अभावतो पटिक्खिपति। दुतियं पुड्ठो पटिलाभं सन्धाय पटिजानाति। पुन किच्चवसेन पुड्ठो किच्चाभावतो पटिक्खिपति। दुतियं पुड्ठो यं तेन ताय करणीयं कतं, तत्थ सम्मोहाभावं पटिजानाति। लेसोकासं पन अदत्वा **दुक्खं परिजानाती**तिआदिना नयेन पुड्ठो तस्स किच्चस्स अभावा पटिक्खिपति।

अनागतपञ्हे तस्मिं खणे मग्गञाणस्स अभावा पटिक्खिपति। दुतियं पुद्दो ''अगमा राजगहं बुद्धो''ति (सु॰ नि॰ ४१०) अनागताय बोधिया बुद्धभावं मञ्जमानो पटिजानाति। **बोधिकरणीयं करोती**ति पुद्दो तस्मिं खणे किच्चाभावेन पटिक्खिपति। दुतियं पुद्दो यदि न करेय्य, बुद्धोति न वुच्चेय्य। यस्मा अवस्सं करिस्सिति, तस्मा करोतियेव नामाति पटिजानाति। पुन लेसोकासं अदत्वा पुद्दो पटिक्खिपति। पच्चुप्पन्नपञ्हो सिद्धं संसन्दनाय उत्तानत्थोव।

**३९९**. तिस्सो बोधियो एकतो कत्वा पुट्ठो सब्बञ्जुतञ्जाणं सन्धाय तीहिपि बुद्धोति वत्तब्बभावतो पटिजानाति। पुन तीहिति पुट्ठो सब्बासं एकक्खणे अभावा पटिक्खिपति। दुतियं पुट्ठो अतीतानागतपच्चुप्पन्नस्स सब्बञ्जुतञ्जाणस्स वसेन पटिजानाति। पुन लेसोकासं अदत्वा सततं समितन्ति पुट्ठो पटिक्खिपति।

न बत्तब्बं बोधियाति पुच्छा परवादिस्स, बोधिया अभावक्खणे अबुद्धभावापित्ततो पिटञ्जा सकवादिस्स। ननु बोधिपिटलाभाति पञ्हे पन यस्मिं सन्ताने बोधिसङ्खातं मग्गजाणं उप्पन्नं, तत्थ बुद्धोति सम्मृतिसब्भावतो पिटञ्जा तस्सेव। तस्स अधिप्पायं अजानित्वा हञ्चीति लद्धिष्ठपना परवादिस्स। इदानिस्स असल्लक्खणं पाकटं कातुं बोधिपिटलाभा बुद्धोति बोधिया बुद्धोति पुच्छा सकवादिस्स। तस्सत्थो — ''किं ते यस्मा बोधिपिटलाभा बुद्धो, तस्मा बोधिया बुद्धों'ति। इतरो ''बोधिपिटलाभो नाम बोधिया उप्पिज्जित्वा निरुद्धायपि सन्ताने उप्पन्नभावोयेव। बोधि नाम मग्गक्खणे जाण' नित इमं विभागं असल्लक्खेन्तोव पुन पिटजानाति। ततो सकवादिना बोधिपिटलाभा बोधीति पुट्टो वचनोकासं अलभन्तो पिटिक्खिपतीति।

बोधियाबुद्धोतिकथावण्णना।

इति इमा तिस्सोपि कथा उत्तरापथकानंयेव।

#### ७. लक्खणकथावण्णना

४००. इदानि लक्खणकथा नाम होति। तत्थ ''येहि समन्नागतस्स महापुरिसस्स द्वेव गतियो भवन्ती''ति (दी॰ नि॰ १.२५८) इमं सुत्तं अयोनिसो गहेत्वा लक्खणसमन्नागतो बोधिसत्तोव होतीित येसं लद्धि, सेय्यथापि एतरिह उत्तरापथकानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स।

चक्कवित्तसत्तोति पञ्हेसु यस्मा चक्कवत्ती सत्तोपि च बोधिसत्तोपि, तस्मा अबोधिसत्तं सन्धाय पटिक्खिपति। बोधिसत्तं सन्धाय पटिजानाति।

**४०२. द्वत्तिंसिमानी**तिसृत्तं बोधिसत्तमेव सन्धाय वृत्तं। सो हि पच्छिमे भवे बुद्धो होति, इतरेसु चक्कवत्ती, तस्मा आभतम्पि अनाभतसदिसमेवाति।

लक्खणकथावण्णना।

#### ८. नियामोक्कन्तिकथावण्णना

४०३. इदानि नियामोक्किन्तिकथा नाम होति। तत्थ येसं घटिकारसुत्ते जोतिपालस्स पब्बज्जं सन्धाय "बोधिसत्तो कस्सपभगवतो पावचने ओक्कन्तिनयामो चिरतब्रह्मचिरयों"ित लद्धि, सेय्यथापि एतरिह अन्धकानं; ते सन्धाय बोधिसत्तोति पुच्छा सकवादिस्स, लद्धियं उत्वा पिटञ्जा इतरस्स। ततो यस्मा नियामोति वा ब्रह्मचिरयन्ति वा अरियमग्गस्स नामं, बोधिसत्तानञ्च उपेत्वा पारमीपूरणं अञ्जा नियामोक्किन्ति नाम नित्य। यदि भवेय्य, बोधिसत्तो सोतापन्नो सावको भवेय्य। न चेतमेवं। केवलिव्ह नं बुद्धा अत्तनो जाणबले उत्वा — "अयं बुद्धो भविस्सतीं"ित ब्याकरोन्ति, तस्मा पुन बोधिसत्तोति अनुयोगो सकवादिस्स। पिच्छिमभवं सन्धाय पिटक्खेपो इतरस्स। दुतियपञ्हे जोतिपालकालं सन्धाय पिटञ्जा तस्सेव। सावको हुत्वातिआदीसुिप एसेव नयो। अनुस्सिवयोति अनुस्सवेन पिटविद्धधम्मो। पिच्छिमभवं सन्धाय पिटक्खिपित्वा जोतिपालकाले अनुस्सवं सन्धाय पिटजानाति।

४०४. अञ्जं सत्थारन्तिआळारञ्च रामपुत्तञ्च सन्धाय वृत्तं। आयस्मा आनन्दोतिआदि ''ओक्कन्तिनयामाव सावका होन्ति, न इतरे ओक्कन्तिनयामा एवरूपा होन्ती''ति दस्सेतुं वृत्तं। **सावको जातिं वीतिवत्तो**ति याय जातिया सावको, तं वीतिवत्तो अञ्जस्मिं भवे असावको होतीति पुच्छित। इतरो सोतापन्नादीनं सोतापन्नादिसावकभावतो पटिक्खिपति। सेसमेत्थ उत्तानत्थमेवाति।

नियामोक्कन्तिकथावण्णना।

#### ९. अपरापि समन्नागतकथावण्णना

**४०६**. इदानि अपरापि समन्नागतकथा नाम होति। तत्थ येसं ''चतुत्थमग्गट्ठो पुग्गलो पित्तधम्मवसेन तीहि फलेहि समन्नागतो''ति लद्धि, सेय्यथापि एतरिह अन्धकानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। सेसमेत्थ हेट्ठा चतूहि फलेहि समन्नागतकथायं वृत्तनयेनेव वेदितब्बन्ति।

अपरापि समन्नागतकथावण्णना।

#### १०. सब्बसंयोजनप्पहानकथावण्णना

**४१३**. इदानि संयोजनप्पहानकथा नाम होति। तत्थ येसं ''निप्परियायेनेव सब्बसंयोजनप्पहानं अरहत्त''न्ति लद्धि, सेय्यथापि एतरिह अन्धकानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। पुन **सब्बे संयोजना**ति पुट्ठो हेट्ठा वृत्तमग्गत्तयेन पहीने सन्धाय पिटिक्खिपति। दुतियं पुट्ठो तेन मग्गेन अप्पहीनस्स अभावा पिटजानाति। **सक्कायदिट्ठि**आदीसूपि पठममग्गेन पहीनभावं सन्धाय पिटिक्खिपति, चतुत्थमग्गेन अनवसेसप्पहानं सन्धाय पिटजानाति। एसेव नयो सब्बत्थाति।

सब्बसंयोजनप्पहानकथावण्णना।

चतुत्थो वग्गो।

## ५. पञ्चमवग्गो

## १. विमुत्तिकथावण्णना

४१८. इदानि विमुत्तिकथा नाम होति। तत्थ विपस्सना, मग्गो, फलं, पच्चवेक्खणिन्त चतुन्नं जाणानं विमुत्तिजाणिन्ति नामं। तेसु विपस्सनाजाणं निच्चिनिमित्तादीहि विमुत्तता, तदङ्गविमुत्तिभावेन वा विमुत्तता विमुत्तिजाणं। मग्गो समुच्छेदिवमुत्ति, फलं पिटप्पस्सिद्धिविमुत्ति, पच्चवेक्खणजाणं पन विमुत्तिं जानातीति विमुत्तिजाणं। एवं चतुब्बिधे विमुत्तिजाणं निप्परियायेन फलजाणमेव विमुत्ति। सेसानि "विमुत्तानीं"ित वा "अविमुत्तानीं"ित वा न वत्तब्बानि। तस्मा "इदं नाम विमुत्तिजाणं विमुत्तं"िन्त अवत्वा अविसेसेनेव "विमुत्तिजाणं विमुत्तं"िन्ति येसं लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा परवादिस्स। पुन यंकिञ्चीित पुट्ठो पच्चवेक्खणादीनि सन्धाय पिटिक्खपित। पिटपन्नस्साति पुट्ठो मग्गञाणस्स अनासवतं सन्धाय पिटजानाति। यस्मा पन तं सोतापन्नस्स फले ठितस्स जाणं न होति, तस्मा विमुत्तं नाम न होतीित चोदनत्थं पुन सकवादी सोतापन्नस्सातिआदिमाह। इमिना उपायेन सब्बत्थ अत्थो वेदितब्बो।

विमुत्तिकथावण्णना।

#### २. असेखञाणकथावण्णना

४२१. इदानि असेखकथा नाम होति। तत्थ यस्मा आनन्दत्थेरादयो सेखा "उळारो भगवा"तिआदिना नयेन असेखे जानन्ति, तस्मा "सेखस्स असेखञाणं अत्थी"ित येसं लिद्धि, सेय्यथापि उत्तरापथकानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्ञा इतरस्स। जानाित पस्सतीित इदं अत्तना अधिगतस्स जाननवसेन वृत्तं। गोत्रभुनोतिआदि हेट्टिमाय भूमियं ठितस्स उपरूपिरञाणस्स अभावदस्सनत्थं वृत्तं। ननु आयस्मा आनन्दो सेखो "उळारो भगवा"ित जानातीित परवादी असेखे भगवित पवत्तत्ता तं असेखञाणिन्त इच्छिति, न पनेतं असेखं। तस्मा एवं पतिद्वापितािप लिद्धि अप्पतिद्वापिताव होतीित।

असेखञाणकथावण्णना ।

#### ३. विपरीतकथावण्णना

**४२४**. इदानि विपरीतकथा नाम होति। तत्य ''ख्वायं पथवीकसिणे पथवीसञ्जी समापञ्जिति, तस्स तं जाणं विपरीतजाण''न्ति येसं लिद्ध, सेय्यथापि अन्थकानं, ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। पथिवं निस्साय उप्पन्निनिमत्तिन्हि न पथवीयेव, तत्र चायं पथवीसञ्जी। तस्मा विपरीतजाणिन्ति अयमेतस्स अधिप्पायो। ततो सकवादी ''लक्खणपथवीपि ससम्भारपथवीपि निमित्तपथवीपि पथवीदेवतापि सब्बा पथवीयेव, तासु पथवीति जाणं विपरीतं न होति। अनिच्चे निच्चिन्तिआदिविपरियेसो पन विपरीतजाणं नाम। किं ते इदं एतेसु अञ्जतर''न्ति चोदेतुं **अनिच्चे निच्चि**न्तिआदिमाह। इतरो विपल्लासलक्खणाभावं सन्धाय पिटिक्खपित, पथवीनिमित्तं सन्धाय पिटिजानाति।

**कुसल**न्ति सेक्खपुथुज्जनानं ञाणं सन्धाय वृत्तं। **अत्थि अरहतो**ति पञ्हेसुपि विपल्लासलक्खणाभावेन पटिक्खिपति। पथवीनिमित्तं सन्धाय पटिजानाति। **सब्बेव** पथवीति सब्बं तं पथवीकिसणं लक्खणपथवीयेव होतीति पुच्छिति। सकवादी तथा अभावतो पटिक्खिपति। **ननु पथवी अत्थि, अत्थि च कोचि पथिव पथिवतो** समापज्जतीति पुच्छा सकवादिस्स। तस्सत्थो — ननु निमित्तपथवी अत्थि, अत्थि च कोचि तं पथिवं पथिवतोयेव समापज्जती, न आपतो वा तेजतो वाति। **पथवी** 

**अत्थी**तिआदि ''यदि यं यथा अत्थि, तं तथा समापज्जन्तस्स ञाणं विपरीतं होति, निब्बानं अत्थि, तिम्प समापज्जन्तस्स सब्बविपरियेससमुग्घातनं मग्गञाणिम्प ते विपरीतं होत्''ति दस्सनत्थं वृत्तन्ति।

#### विपरीतकथावण्णना।

#### ४. नियामकथावण्णना

**४२८-४३**१. इदानि नियामकथा नाम होति। तत्थ यो पुग्गलो सम्मत्तिनयामं ओक्किमिस्सिति, तं ''भब्बो एस धम्मं अभिसमेतु''न्ति यस्मा भगवा जानाति, तस्मा ''अनियतस्स पुथुज्जनस्सेव सतो पुग्गलस्स नियामगमनाय जाणं अत्थी''ति येसं लद्धि, सेय्यथापि एतरिह उत्तरापथकानं; ते सन्धाय **अनियतस्सा**ति पुच्छा सकवादिस्स। तत्थ **नियामगमनाया**ति नियामो वुच्चित मग्गो, मग्गगमनाय मग्गोक्कमनायाति अत्थो। यं पनस्स जाणं दिस्वा भगवा ''भब्बो अय''न्ति जानाति, तं सन्धाय पटिञ्जा परवादिस्स।

अथस्स सकवादी अयुत्तवादितं दीपेतुं नियतस्साति विपरीतानुयोगमाह। तत्थ पठमपञ्हं मग्गेन नियतस्स अनियामगमनाय जाणं नाम नत्थीति पिटिक्खपित। दुतिये नित्थिभावेन पिटिजानाति। तितये अनियतस्स नत्थीति पुद्धत्ता लिद्धिविद्यपित। पुन पठमपञ्हमेव चतुत्थं कत्वा नियतस्स नियामगमनादिवसेन तयो पञ्हा कता। तेसु पठमे यस्मा आदिमग्गेन नियतस्स पुन तदत्थाय जाणं नित्थि, तस्मा पिटिक्खिपित। दुतिये नित्थिभावेनेव पिटिजानाति। तितये लिद्धिविरोधेनेव पिटिक्खिपित। पुन पठमपञ्हं अद्वमं कत्वा अनियतस्स अनियामगमनादिवसेन तयो पञ्हा कता। तेसं अत्थो वृत्तनयेनेव वेदितब्बो। पुन पठमपञ्हमेव द्वादसमं कत्वा तंमूलका अत्थि नियामोतिआदयो पञ्हा कता। तत्थ यस्मा नियामगमनाय जाणं नाम मग्गजाणमेव होति, तस्मा तं सन्धाय अत्थि नियामोति वृत्तं। इतरो पन नियामोति वृत्ते पिटिक्खिपित, जाणन्ति वृत्ते पिटिजानाति। सितप्रद्वानादीसुपि एसेव नयो। पच्चनीकं उत्तानत्थमेव। गोत्रभुनोतिआदि येन यं अप्पत्तं, तस्स तं नत्थीति दस्सनत्थं वृत्तं। भगवा जानातीति अत्तनो जाणबलेन जानाति, न तस्स नियामगमनजाणसब्भावतो। तस्मा इमिना कारणेन पितिद्वितापिस्स लिद्धि अप्पतिद्वितायेवाति।

#### नियामकथावण्णना।

### ५. पटिसम्भिदाकथावण्णना

४३२-४३३. इदानि पटिसम्भिदाकथा नाम होति। तत्थ येसं "यंकिञ्च अरियानं जाणं, सब्बं लोकुत्तरमेवा"ति गहेत्वा "सब्बं जाणं पटिसम्भिदा"ति लद्धि, सेय्यथापि अन्थकानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। सम्मृतिजाणपञ्हेसु पथवीकसिणसम्मृतियं समापत्तिजाणं सन्धाय पटिक्खिपति, निरुत्तिजाणं सन्धाय पटिजानाति। ये केचि सम्मृतिन्ति पञ्हे पुथुज्जने सन्धाय पटिक्खिपति। चेतोपरियायपञ्हेसु पुथुज्जनस्स जाणं सन्धाय पटिक्खिपति, अरियस्स जाणं सन्धाय पटिजानाति। सब्बा पञ्जातिपञ्हेसु कसिणसमापत्तिपञ्हं सन्धाय पटिक्खिपति, लोकुत्तरं सन्धाय पटिजानाति। पथवीकसिणसमापत्तिन्तिआदि "या एतेसु एत्तकेसु ठानेसु पञ्जा, किं सब्बा सा पटिसम्भिदा"ति पुच्छनत्थं वृत्तं। तेन हि सब्बं जाणन्ति यस्मा सब्बा लोकुत्तरपञ्जा पटिसम्भिदा, तस्मा सब्बन्ति वचनं सामञ्जफलेन सद्धि पतिहापेतीति।

#### पटिसम्भिदाकथावण्णना।

## ६. सम्मुतिञाणकथावण्णना

४३४-४३५. इदानि सम्मुतिञाणकथा नाम होति। तत्थ सम्मुतिसच्चं परमत्थसच्चिन्ति द्वे सच्चानि। ये पन एवं विभागं अकत्वा सच्चिन्ति वचनसामञ्जेन सम्मुतिञाणिम "सच्चारम्मणमेवा"ति वदन्ति, सेय्यथापि अन्धका; ते अयुक्तवादिनोति तेसं वादिवसोधनत्थं अयं कथा आरद्धा। तत्थ न वक्तब्बन्ति पुच्छा परवादिस्स, परमत्थसच्चं सन्धाय पिटञ्जा सकवादिस्स। सम्मुतिसच्चम्हीति सम्मुति अनुपविट्ठे सच्चिम्ह। पच्चत्ते वा भुम्मवचनं, सम्मुतिसच्चिन्ति अत्थो। सम्मुतिञाणं सच्चारम्मणञ्जेवाति पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। ततो नं "यदि तं अविसेसेन सच्चारम्मणञ्जेव, तेन जाणेन दुक्खपरिञ्जादीनि करेय्या"ति चोदेतुं तेन जाणेनातिआदिमाह।

#### सम्मुतिञाणकथावण्णना।

## ७. चित्तारम्मणकथावण्णना

४३६-४३८. इदानि चित्तारम्मणकथा नाम होति। तत्थ चेतोपरियाये ञाणिन्त वचनमत्तमेव गहेत्वा ''तं ञाणं चित्तारम्मणमेवा''ति येसं लद्धि, सेय्यथापि एतरिह अन्थकानं; ते सन्थाय पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। अथस्स ''यो सरागादिवसेन चित्तं जानाति, तस्स रागादयोपि आरम्मणा होन्ति, तस्मा न वत्तब्बं तं चित्तारम्मणञ्जेवा''ति चोदनत्थं ननु अत्थि कोचीतिआदि आरद्धं। फर्स्सारम्मणेति फर्स्ससङ्घाते आरम्मणे। वेदनारम्मणेतिआदीसुपि एसेव नयो। पुन फर्स्सारम्मणे जाणं न वत्तब्बन्ति पुट्टो फर्स्सस्स फुसनलक्खणं मनिसकरोतो फर्स्सोवारम्मणं होतीति पिटजानाति। किं पनेतं फर्स्सपिरयाये जाणन्ति पुट्टो पन तादिसस्स सुत्तपदस्स अभावा पिटिक्खिपति। वेदनादीसुपि एसेव नयो। इदानि यं निस्साय लद्धि, तदेव दस्सेत्वा लद्धिं पितट्ठापेतुं ननु चेतोपिरयाये जाणन्तिआदिमाह। सा पनेसा वचनमत्ताभिनिवेसेन पितट्ठापितापि अप्पतिद्विपिताव होतीति।

## चित्तारम्मणकथावण्णना।

#### ८. अनागतञाणकथावण्णना

४३९-४४०. इदानि अनागतञाणकथा नाम होति। तत्थ अनागतं नाम अन्तरिम्प अत्थि, अनन्तरिम्प। तेसु अनन्तरे एकन्तेनेव ञाणं नित्थ। यथा च अनन्तरे, तथा

एकविथिएकजवनपरियापन्नेपि। तत्थ ये सब्बस्मिम्प अनागते जाणं इच्छन्ति, सेय्यथापि अन्धका; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। अथ नं ''यं ते अनागते जाणं, िकं तेन अनन्तरं अनागतं मूलादिवसेन जानाती''ित चोदेतुं अनागतं मूलतोतिआदिमाह। तत्थ मूलतोतिआदीन सब्बानि कारणवेवचनानेव। कारणिव्ह यं अत्तनो फलं करोति, तं तत्थ मूलयित पितट्ठातीति मूलं। ततो च तं हिनोति पवत्तयतीति हेतु। तदेव तं निदेति ''हन्द नं गण्हथा''ित। निय्यातेति वियाति निदानं। ततो तं सम्भवतीति सम्भवो। पभवतीति पभवो। तत्थ च तं समुद्वाति, तं वा नं समुद्वातेति समुद्वानं। तदेव नं आहरतीति आहरते। तञ्चस्स अपिरच्चिजतब्बहेन आरम्मणं। तदेव चेतं पिटच्च एतीति पच्चयो। ततो नं समुदेतीति समुद्वाति वृच्चित। यस्मा पन अनन्तरं चित्तं एतेहाकारेहि न सक्का जानितुं, तस्मा न हेवन्ति पिटिक्खपित। अनागतं हेतुपच्चयतिन्ति या अनन्तरानागते चित्ते हेतुपच्चयता, तं जानाति। ये तत्थ धम्मा हेतुपच्चया होन्ति, ते जानातीति अत्थो। सेसपदेसुपि एसेव नयो। गोत्रभुनोतिआदि यस्मिं अनागते जाणं न उप्पज्जित, तं सरूपतो दस्सेतुं वृत्तं। पाटिलपुत्तस्साित सुत्तं यस्मिं अनागते जाणं उप्पज्जित, तं दस्सेतुं आहटं। यस्मा पनेतं न सब्बस्मिं अनागते जाणस्स साधकं; तस्मा अनाहटमेवाति।

अनागतञाणकथावण्णना।

### ९. पटुप्पन्नञाणकथावण्णना

४४१-४४२. इदानि पटुप्पन्नजाणकथा नाम होति। तत्थ येसं "सब्बसङ्खारेसु अनिच्चतो दिहुंसु तिम्प जाणं अनिच्चतो दिहुं होती"ति वचनं निस्साय "अविसेसेन सब्बस्मिं पच्चुप्पन्ने जाणं अत्थी"ति लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानं; ते सन्धाय **पटुप्पन्ने**ति पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। अथ नं "यदि अविसेसेन पटुप्पन्ने जाणं अत्थि, खणपच्चुप्पन्नेपि तेन भवितब्बं। एवं सन्ते द्विन्नं जाणानं एकतो अभावा तेनेव जाणेन तं जानितब्बं होती"ति चोदनत्थं तेनाति अनुयोगो सकवादिस्स। तत्थ पटमपञ्हे तेनेव तं जानितुं न सक्काति पिटक्खेपो इतरस्स। दुतियपञ्हे सन्तितं सन्धाय पिटञ्जा तस्सेव। पटिपाटितो भङ्गं पस्सन्तो भङ्गानुपस्सनेनेव भङ्गानुपस्सनाजाणं पस्सतीति अधिप्पायो। तेन जाणेन तं जाणं जानातीतिआदीसुपि एसेव नयो। तेन फस्सेन तं फस्सिन्तिआदीनिस्स लेसोकासिनवारणत्थं वृत्तानि। यं पनेतेन लद्धिपतिद्वापनत्थं ननु सब्बसङ्खारेतिआदि वृत्तं। तत्थ नयतो तं जाणं दिद्वं होति, न आरम्मणतोति अधिप्पायेन पिटञ्जा सकवादिस्स। तस्मा एवं पितिद्वितापिस्स लद्धि अप्पतिद्विताव होति।

पटुप्पन्नञाणकथावण्णना।

#### १०. फलञाणकथावण्णना

४४३-४४४. इदानि फले ञाणकथा नाम होति। तत्थ ''बुद्धापि सत्तानं अरियफलप्पत्तिया धम्मं देसेन्ति सावकापि, इति इमिना सामञ्जेन बुद्धानं विय सावकानिम्प तेन तेन सत्तेन पत्तब्बे फले ञाणं अत्थी''ति येसं लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानं; ते सन्धाय **सावकस्सा**ति पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। अथ नं ''यदि सावकस्स फले ञाणं अत्थि, यथा बुद्धा समानेपि सोतापित्तफले अत्तनो ञाणबलेन 'अयं एकबीजी, अयं कोलंकोलो, अयं सत्तक्खत्तुपरमो'ति फलस्सकतं पञ्जपेन्ति, किं ते एवं सावकोपी''ति चोदेतुं सावको फलस्स कतं पञ्जपेतीित आह। इतरो पिटिक्खिपति।

**अत्थि सावकस्स फलपरोपरियत्ती**तिआदि फले ञाणस्स अत्थिताय पच्चयपुच्छनत्थं वृत्तं। अयञ्हेत्थ अधिप्पायो — बुद्धानं ''इदं फलं परं, इदं ओपर''न्ति एवं फलानं उच्चावचभावजाननसङ्खाता फले परोपरियत्ति नाम अत्थि। तथा इन्द्रियपुग्गलपरोपरियत्तियो, तासं अत्थिताय तस्स तस्स पुग्गलस्स तेसं तेसं इन्द्रियानं वसेन तं तं फलं जानन्ति, किं ते सावकस्सापि एता परोपरियत्तियो अत्थीति।

अत्थि सावकस्स खन्धपञ्जत्तीतिआदीनिपि ''यदि ते सावकस्स बुद्धानं विय फले जाणं अत्थि, इमा हि पिस्स पञ्जत्तीहि भवितब्बं। किमस्स ता अत्थि, सक्कोति सो एता पञ्जित्तयो अत्तनो बलेन जानितुं वा पञ्जपेतुं वा''ति चोदनत्थं वृत्तानि। सावको जिनोतिआदि ''यदि सावकस्स बुद्धानं विय फले जाणं अत्थि, एवं सन्ते स्वेव जिनो''ति चोदनत्थं वृत्तं। सावको अनुप्पन्नस्साति पञ्हेप अयमेव नयो। अञ्जाणीति पञ्हे अविज्जासङ्खातस्स अञ्जाणस्स विहतत्ता पटिक्खित्तो, न पनस्स बुद्धानं विय फले जाणं अत्थि। तस्मा अप्पतिद्वितोव परवादीवादोति।

फलञाणकथावण्णना।

पञ्चमो वग्गो।

महापण्णासको समत्तो।

# ६. छट्टवग्गो

#### १. नियामकथावण्णना

४४५-४४७. इदानि नियामकथा नाम होति। तत्थ **नियामो**ति "भब्बो नियामं ओक्किमतुं कुसलेसु धम्मेसु सम्मत्त"न्ति (पु॰ प॰ १३) वचनतो अरियमग्गो वुच्चित। यस्मा पन तस्मिं उप्पज्जित्वा निरुद्धेपि पुग्गलो अनियतो नाम न होति, तस्मा "सो नियामो निच्चेट्ठेन असङ्खतो"ित येसं लिद्धि, सेय्यथापि अन्धकानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। ततो "यदि सो असङ्खतो, एवरूपेन तेन भवितब्ब"िन्त दीपेन्तो **निब्बान**िन्तआदिमाह। संसन्दनपुच्छा उत्तानत्थायेव।

**अत्थि केची**तिआदि नियामस्स सङ्खतभावदीपनत्थं वृत्तं। **मग्गो असङ्खतो**तिपञ्हे तस्स उप्पादिनरोधभावतो पटिक्खिपतीति। **नियामो सङ्खतो**तिपञ्हे निरुद्धीप मग्गे नियामस्स अत्थितं सन्धाय पटिक्खिपति। **सोतापत्तिनियामो**तिआदिपञ्हेसुपि अनुलोमतो च पटिलोमतो च इमिनाव नयेन अत्थो वेदितब्बो। **पञ्च असङ्खतानी**ति पुट्ठो पञ्चन्नं असङ्खतानं आगतद्वानं अपस्सन्तो पटिक्खिपति। दुतियं पुट्ठो चतुन्नं सम्मत्तनियामानं नियामवचनतो निब्बानस्स च असङ्खतभावतो पटिजानाति। मिच्छत्तनियामपञ्हो नियामवचनमत्तेन असङ्खतताय अयुत्तभावदीपनत्थं वृत्तोति।

#### नियामकथावण्णना।

### २. पटिच्चसमुप्पादकथावण्णना

- ४४८. इदानि पटिच्चसमुप्पादकथा नाम होति। तत्थ येसं निदानवग्गे ''उप्पादा वा तथागतानं अनुप्पादा वा तथागतानं ठिताव सा धातु धम्मिट्ठितता''तिआदिवचनतो (सं॰ नि॰ २.२०) ''पटिच्चसमुप्पादो असङ्घतो''ति लद्धि, सेय्यथापि पुब्बसेलियानञ्च महिसासकानञ्च; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स।
- **४४९. अविज्जा असङ्खता**ति आदयो पञ्हा अविज्जादीनंयेव पटिच्चसमुप्पादभावदस्सनत्थं वृत्ता। येन पनत्थेन तत्थ एकेकं अङ्गं ''पटिच्चसमुप्पादों'ति वृच्चित, सो पटिच्चसमुप्पादिवभङ्गे वृत्तोयेव।
- ४५१. अविज्जापच्चया सङ्घाराति या तत्थ धम्मिट्ठिततातिआदि येन सुत्तेन लिद्ध पितट्ठापिता, तस्सेव अत्थदस्सनेन लिद्धिभिन्दनत्थं वृत्तं। अयञ्हेत्थ अत्थो या अयं हेट्ठा "ठिताव सा धातु धम्मिट्ठितता धम्मिनयामता"ति वृत्ता न सा अञ्जञ अविज्जादीहि विसुं एका अत्थि। अविज्जादीनं पन पच्चयानंयेवेतं नामं। उप्पन्नेपि हि तथागते अनुप्पन्नेपि अविज्जातो सङ्घारा सम्भवन्ति, सङ्घारादीहि च विञ्जाणादीनि, तस्मा "अविज्जापच्चया सङ्घारा"ति या एतस्मिं पदे सङ्घारधम्मानं कारणट्ठेन ठितताति धम्मिट्ठितता। तसंयेव च धम्मानं कारणट्ठेनेव नियामताति धम्मिनयामताति अविज्जा वृच्चित। सा च असङ्घता, निब्बानञ्च असङ्घतन्ति पुच्छित। परवादी लिद्धिवसेन पटिजानित्वा पुन द्वे असङ्घतानीति पुट्ठो सुत्ताभावेन पटिक्खिपत्वा लिद्धिवसेनेव पटिजानित्वा सेसपदेसुपि एसेव नयो। हेट्ठा वृत्तसदिसं पन तत्थ वृत्तनयेनेव वेदितब्बन्ति।

## पटिच्चसमुप्पादकथावण्णना।

#### ३. सच्चकथावण्णना

४५२-४५४. इदानि सच्चकथा नाम होति। तत्थ येसं "चत्तारिमानि, भिक्खवे, तथानि अवितथानी"ति (सं० नि० ५.१०९०) सुत्तं निस्साय "चत्तारि सच्चानि निच्चानि असङ्खतानी"ति लद्धि, सेय्यथापि पुब्बसेलियानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। अयञ्हिस्स अधिप्पायो — दुक्खसमुदयमग्गेसु वत्थुसच्चं सङ्खतं, लक्खणसच्चं असङ्खतं। निरोधे वत्थुसच्चं नाम नित्थ असङ्खतमेव तन्ति। तस्मा **आमन्ता**ति आह। तं पनस्स लद्धिमत्तमेव। सो हि दुक्खं वत्थुसच्चं इच्छिति, तथा समुदयं मग्गञ्च। यानि पन नेसं बाधनपभवनिय्यानिकलक्खणानि, तानि लक्खणसच्चं नामाति, न च बाधनलक्खणादीहि अञ्जानि दुक्खादीनि नाम अत्थीति। **ताणानी**तिआदीसु अधिप्पायो वृत्तनयेनेव वेदितब्बो।

**दुक्खसच्च**न्ति पञ्हे लद्भिवसेन लक्खणं सन्धाय पटिजानाति। **दुक्ख**न्ति पञ्हे वत्थुं सन्धाय पटिक्खिपति। इतो परं सुद्धिकपञ्हा च संसन्दनपञ्हा च सब्बे पाळिअनुसारेनेव वेदितब्बा। अवसाने लद्भिपतिट्ठापनत्थं आहटसुत्तं अत्थरस मिच्छा गहितत्ता अनाहटसदिसमेवाति।

#### सच्चकथावण्णना।

#### ४. आरुप्पकथावण्णना

**४५५-४५६**. इदानि आरुप्पकथा नाम होति। तत्थ येसं "चत्तारो आरुप्पा आनेञ्जा"ति वचनं निस्साय "सब्बेपि ते धम्मा असङ्खता"ति लद्धि, ते सन्धाय **आकासानञ्चायतन**न्ति पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। सेसमेत्थ उत्तानत्थमेवाति। साधकसुत्तम्पि अत्थं अजानित्वा आहटत्ता अनाहटसदिसमेवाति।

#### आरुप्पकथावण्णना।

#### ५. निरोधसमापत्तिकथावण्णना

४५७-४५९. इदानि निरोधसमापत्तिकथा नाम होति। तत्थ निरोधसमापत्तीति चतुन्नं खन्धानं अप्पवित्त। यस्मा पन सा करियमाना करियित, समापिज्जयमाना समापिज्जयित, तस्मा निप्फन्नाति वुच्चित। सङ्घतासङ्खतलक्खणानं पन अभावेन न वत्तब्बा "सङ्घताति वा असङ्घता"ति वा। तत्थ येसं "यस्मा सङ्घता न होति, तस्मा असङ्घता"ति लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानञ्चेव उत्तरापथकानञ्च; ते सन्धाय निरोधसमापत्तीति पुच्छा सकवादिस्स, पिठञ्जा इतरस्स। उप्पादेन्तीतिआदि समापज्जनपिटलाभवसेनेव वृत्तं। यथा पन रूपादयो असङ्घत्वधम्मे उप्पादेन्ति; न तथा तं केचि उप्पादेन्ति नाम। निरोधा वोदानं वृद्घानित्त फलसमापित्त वेदितब्बा। असङ्घता पन तं नित्थयेव, तस्मा पिटिक्खिपित। तेन हीति यस्मा सङ्घता न होति, तस्मा असङ्घताति लद्धि। इदं पन असङ्घतभावे कारणं न होतीति वृत्तम्पि अवृत्तसिदसमेवाति।

#### निरोधसमापत्तिकथावण्णना।

#### ६. आकासकथावण्णना

**४६०-४६२**. इदानि आकासकथा नाम होति। तत्थ तिविधो आकासो — परिच्छेदाकासो, किसणुग्घाटिमाकासो, अजटाकासो। ''तुच्छाकासो''तिपि तस्सेव नामं। तेसु परिच्छेदाकासो सङ्घतो, इतरे **द्वे** पञ्जित्तमत्ता। येसं पन ''दुविधोपि यस्मा सङ्घतो न होति, तस्मा असङ्घतो''ति लिद्धि, सेय्यथापि उत्तरापथकानं महिसासकानञ्च; ते सन्धाय **आकासो**ति पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। सेसमेत्थ उत्तानत्थमेवाति।

#### आकासकथावण्णना।

## ७. आकासो सनिदस्सनोतिकथावण्णना

४६३-४६४. इदानि आकासो सनिदस्सनोतिकथा नाम होति। तत्थ येसं ताळिच्छिद्दादीसु जाणप्पवित्तं निस्साय ''सब्बोपि अजटाकासो सनिदस्सनो''ति लिद्धि, सेय्यथापि अन्धकानं; ते सन्धाय आकासो सनिदस्सनोति पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। अथ नं ''यदि सनिदस्सनो, एवंविधो भवेय्या''ति चोदनत्थं रूपिन्तिआदि वृत्तं। चक्खुञ्च पिटच्चातिपञ्हेसु एवरूपस्स सुत्तस्स अभावेन पिटिक्खिपत्वा तुलन्तिरिकादीनं उपलिद्धि निस्साय पिटजानाति। दिन्नं रुक्खानं अन्तरन्ति एत्थ रुक्खरूपं चक्खुना दिस्वा अन्तरे रूपाभावतो आकासन्ति मनोद्वारिवञ्जाणं उपपञ्जित, न चक्खुविञ्जाणं। सेसेसुपि एसेव नयो। तस्मा असाधकमेतन्ति।

आकासो सनिदस्सनोतिकथावण्णना।

### १०. पथवीधातुसनिदस्सनातिआदिकथावण्णना

**४६५-४७०**. इदानि पथवीधातु सनिदस्सनातिआदिकथा नाम होति। तत्थ येसं पासाणउदकजालरुक्खचलनानञ्चेव पञ्चिन्द्रियपतिट्ठोकासानञ्च वण्णायतनं कायविञ्जित्तकाले हत्थपादादिरूपञ्च दिस्वा ''पथवीधातुआदयो सनिदस्सना''ति लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानं; ते सन्धाय सब्बकथासु आदिपुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। सेसं सब्बत्थ पाळिअनुसारेन चेव हेट्ठा वृत्तनयेन च वेदितब्बन्ति। **पथवीधातु सनिदस्सना**ति आदिं कत्वा **कायकम्पं सनिदस्सन**न्ति परियोसानकथा निट्ठिता।

छट्ठो वग्गो।

## ७. सत्तमवग्गो

## १. सङ्गहितकथावण्णना

४७१-४७२. इदानि सङ्गहितकथा नाम होति। तत्थ यस्मा दामादीहि बलिबद्दादयो विय केचि धम्मा केहिचि धम्मेहि सङ्गहिता नाम नित्थ, तस्मा "नित्थ केचि धम्मा केहिचि धम्मेहि सङ्गहिता, एवं सन्ते एकविधेन रूपसङ्गहोतिआदि निरत्थक"न्ति येसं लद्धि, सेय्यथापि राजिगरिकानञ्चेव सिद्धित्थिकानञ्च; ते सन्धाय अञ्जेनत्थेन सङ्गहभावं दस्सेतुं पुच्छा सकवादिस्स, अत्तनो लद्धिवसेन पिटञ्जा इतरस्स। इदानि येनत्थेन सङ्गहो लब्भिति, तं दस्सेतुं ननु अत्थि केचि धम्मातिआदि आरद्धं। तं सब्बं हेट्ठा वृत्तनयत्ता उत्तानत्थमेव। या पनेसा परवादिना लद्धिपतिट्ठापनत्थं यथा दामेन वातिआदिका उपमा आहटा, सकवादिना तं अनिभनन्दित्वा अप्पिटक्कोसित्वा "हञ्चि दामेन वा"ित तस्स लद्धि भिन्नाित वेदितब्बा। अयञ्हेत्थ अत्थो — यदि ते दामादीिह बलिबद्दादयो सङ्गहिता नाम, अत्थि केचि धम्मो केहिचि धम्मेहि सङ्गहिताित।

सङ्गहितकथावण्णना।

#### २. सम्पयुत्तकथावण्णना

४७३-४७४. इदानि सम्पयुत्तकथा नाम होति। तत्थ यस्मा तिलम्हि तेलं विय न वेदनादयो सञ्जादीसु अनुपविट्ठा, तस्मा ''नित्य केचि धम्मा केहिचि धम्मेहि सम्पयुत्ता, एवं सन्ते आणसम्पयुत्तन्तिआदि निरत्थकं होती''ित येसं लद्धि, सेय्यथापि राजिगिरिकिसद्धित्थिकानञ्जेव; ते सन्धाय अञ्जेनेवत्थेन सम्पयुत्ततं दस्सेतुं पुच्छा सकवादिस्स, अत्तनो लद्धिवसेन पिटञ्जा इतरस्स। सेसिमिधापि हेट्ठा वृत्तनयत्ता उत्तानत्थमेव। यो पनेस परवादिना ''यथा तिलम्हि तेल''न्तिआदिको उपमापञ्हो आहटो, सो यस्मा वेदनासञ्जानं विय तिलतेलानं लक्खणतो नानत्तववत्थानं नित्य। सब्बेसुपि हि तिलअद्वितचेसु तिलोति वोहारमत्तं, तेनेव तिलं निब्बत्तेत्वा गहिते पुरिमसण्ठानेन तिलो नाम न पञ्जायित, तस्मा अनाहटसदिसोव होतीित।

सम्पयुत्तकथावण्णना।

## ३. चेतसिककथावण्णना

४७५-४७७. इदानि चेतिसककथा नाम होति। तत्थ यस्मा फिस्सिकादयो नाम नित्थि, तस्मा ''चेतिसकेनापि न भवितब्बं, इति नित्थि चेतिसको धम्मो''ति येसं लिद्धि, सेय्यथापि राजिगिरिकसिद्धित्थिकानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्ञा इतरस्स। **सहजातो**ति सम्पयुत्तसहजातं सन्धाय बुत्तं। **फिस्सिका**ति तादिसं वोहारं अपस्सन्तस्स पुच्छा परवादिस्स। किं वोहारेन, यथा चित्तनिस्सितकोति चेतिसको, एवं सोपि फस्सिनिस्सितत्ता फिस्सिकोति बुत्ते दोसो नत्थीति पिटञ्जा सकवादिस्स। सेसं उत्तानत्थमेवाति।

चेतसिककथावण्णना।

## ४. दानकथावण्णना

४७८. इदानि दानकथा नाम होति। तत्थ दानं नाम तिविधं — चागचेतनापि, विरितिपि, देय्यधम्मोपि। "सद्धा हिरियं कुसलञ्च दान"न्ति (अ॰ नि॰ ८.३०) आगतद्वाने चागचेतना दानं। "अभयं देती"ित (अ॰ नि॰ ८.३९) आगतद्वाने विरित। "दानं देति अन्नं पान"िन्त आगतद्वाने देय्यधम्मो। तत्थ चागचेतना "देति वा देय्यधम्मं, देन्ति वा एताय देय्यधम्मं"िन्त दानं। विरित अवखण्डनट्ठेन लवनट्ठेन वा दानं। सा हि उप्पज्जमाना भयभेरवादिसङ्खातं दुस्सील्यचेतनं दाित खण्डेति लुनाित वाित दानं। देय्यधम्मो दिय्यतीित दानं। एवमेतं तिविधिम्प अत्थतो चेतिसको चेव धम्मो देय्यधम्मो चाित दुविधं होित। तत्थ येसं "चेतिसकोव धम्मो दानं, न देय्यधम्मो"ित लिद्धि, सेय्यथािप राजिंगिरिकसिद्धत्थिकानं; ते सन्धाय चेतिसकोित पुच्छा सकवािदस्स, पटिञ्जा इतरस्स। अथ नं देय्यधम्मवसेन चोदेतुं लिक्साित पुच्छा सकवािदस्स, अन्नादीिन विय सो न

सक्का दातुन्ति पटिक्खेपो इतरस्स। पुन दळ्हं कत्वा पुट्टे ''अभयं देती''ति सुत्तवसेन पटिञ्ञा तस्सेव। फस्सपञ्हादीसु पन फस्सं देतीतिआदिवोहारं अपस्सन्तो पटिक्खिपतेव।

**४७९. अनिट्ठफल**न्तिआदि अचेतिसकस्स धम्मस्स दानभावदीपनत्थं वृत्तं। न हि अचेतिसको अन्नादिधम्मो आयितं विपाकं देति, इट्ठफलभाविनयमनत्थं पनेतं वृत्तन्ति वेदितब्बं। अयिम्प हेत्थ अधिप्पायो — यदि अचेतिसको अन्नादिधम्मो दानं भवेय्य, हितिचत्तेन अनिट्ठं अकन्तं भेसज्जं देन्तस्स निम्बबीजादीहि विय निम्बादयो अनिट्ठमेव फलं निब्बत्तेय्य। यस्मा पनेत्थ हितफरणचागचेतना दानं, तस्मा अनिट्ठेपि देय्यधम्मे दानं इट्ठफलमेव होतीति।

एवं परवादिना चेतिसकधम्मस्स दानभावे पितट्ठापिते सकवादी इतरेन परियायेन देय्यधम्मस्स दानभावं साधेतुं **दानं इट्टफलं वुत्तं भगवता**तिआदिमाह। परवादी पन चीवरादीनं इट्टविपाकतं अपस्सन्तो पटिक्खिपति। सुत्तसाधनं परवादीवादेपि युज्जित सकवादीवादेपि, न पन एकेनत्थेन। देय्यधम्मो इट्टफलोति इट्टफलभावमत्तमेव पटिक्खित्तं। तस्मा **तेन हि न वत्तब्ब**ित इट्टफलभावेनेव न वत्तब्बता युज्जित। दातब्बट्टेन पन देय्यधम्मो दानमेव। दिन्निब्हि दानानं सङ्करभावमोचनत्थमेव अयं कथाति।

#### दानकथावण्णना।

## ५. परिभोगमयपुञ्जकथावण्णना

- ४८३. इदानि परिभोगमयपुञ्जकथा नाम होति। तत्थ ''तेसं दिवा च रत्तो च, सदा पुञ्जं पबङ्कृती''ति (सं॰ नि॰ १.४७) च ''यस्स भिक्खवे, भिक्खु चीवरं परिभुञ्जमानों'ति (अ॰ नि॰ ४.५१) च एवमादीनि सुत्तानि अयोनिसो गहेत्वा येसं परिभोगमयं नाम पुञ्जं अत्थी''ति लद्धि, सेय्यथापि राजिगरिकसिद्धित्थिकसिम्मितियानं; ते सन्धाय परिभोगमयन्ति पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। अथ नं ''पुञ्जं नाम फस्सादयो कुसला धम्मा, न ततो परं, तस्मा फस्सादीहि ते विङ्वतब्ब''न्ति चोदेतुं परिभोगमयो फस्सोतिआदि आरद्धं। तं सब्बं इतरेन तेसं अवङ्कृततो पिटिक्खितं। लतावियातिआदीनि ''किरियाय वा भावनाय वा विनापि यथा लतादीनि सयमेव वङ्कृत्ति, किं ते एवं वङ्कृत्ती''ति चोदनत्थं वृत्तानि। तथा पनस्स अवङ्कृततो न हेवाति पिटिक्खितं।
- **४८४. न समन्नाहरती**ति पञ्हे पटिग्गाहकानं परिभोगेन पुरिमचेतना बङ्गित, एवं तं होति पुञ्जन्ति लद्धिवसेन पटिजानाति। ततो **अनावट्टेन्तस्सा**तिआदीिह पुट्ठो दायकस्स चागचेतनं सन्धाय पटिक्खिपति। तत्थ **अनावट्टेन्तस्सा**ति दानचेतनाय पुरेचारिकेन आवज्जनेन भवङ्गं अनावट्टेन्तस्स अपरिवट्टेन्तस्स। **अनाभोगस्सा**ति निराभोगस्स। **असमन्नाहरन्तस्सा**ति न समन्नाहरन्तस्स। आवज्जनिन्ह भवङ्गं विच्छिन्दित्वा अत्तनो गतमग्गे उप्पज्जमानं दानचेतनं समन्नाहरित नाम। एवंकिच्चेन इमिना चित्तेन असमन्नाहरन्तस्स पुञ्जं होतीित पुच्छित। **अमनिसकरोन्तस्सा**ति मनं अकरोन्तस्स। आवज्जनेन हि तदनन्तरं उप्पज्जमानं मनं करोति नाम। एवं अकरोन्तस्साति अत्थो। उपयोगवचनिमिन्हि एतं भुम्मं। **अचेतयन्तस्सा**ति चेतनं अनुप्पादेन्तस्स। **अपत्थेन्तस्सा**ति पत्थनासङ्खातं कुसलच्छन्दं अकरोन्तस्स। **अप्पणिदहन्तस्सा**ति दानचेतनावसेन चित्तं अट्ठपेन्तस्साति अत्थो। **ननु आवट्टेन्तस्सा**ति वारे **आभोगस्सा**ति आभोगवतो। अथ वा आभोगा अस्स, आभोगस्स वा अनन्तरं तं पुञ्जं होतीित अत्थो।
- ४८५. द्विन्नं फस्सानित् आदीसुपि एकक्खणे दायकस्स द्विन्नं फस्सादीनं अभावा पिटिक्खिपति, दायकस्स च पिरिभुञ्जन्तस्स चाित उभिन्नं फस्सादयो सन्धाय पिटजानाित। अपिचस्स पञ्चन्नं विञ्ञाणानं समोधानं होतीित लद्धि, तस्सािप वसेन पिटजानाित। अथ नं सकवादी परियायस्स द्वारंपिदहित्वा उजुविपच्चनीकवसेन चोदेतुं कुसलािदपञ्हं पुच्छित। तत्रािप कुसलाकुसलानं एकस्सेकक्खणे सम्पयोगाभावं सन्धाय पिटिक्खिपति। परिभोगमयं पन चित्तविप्पयुत्तं उप्पज्जतीित लद्धिया पिटजानाित। अथ नं सकवादी सुत्तेन निग्गण्हाित।
- ४८६. सुत्तसाधने आरामरोपकादीनं अनुस्सरणपिटसङ्खरणादिवसेन अन्तरन्तरा उप्पज्जमानं पुञ्जं सन्धाय **सदा पुञ्जं पवड्ढती**ति वृत्तं। **अप्पमाणो तस्स** पुञ्जाभिसन्दोति इदं अप्पमाणविहारिनो दिन्नपच्चयत्ता च ''एवरूपो मे चीवरं परिभुञ्जती''ति अनुमोदनवसेन च वृत्तं। तं सो परिभोगमयन्ति सल्लक्खेति। यस्मा पन पिटग्गाहकेन पिटग्गहेत्वा अपरिभुत्तेपि देय्यधम्मे पुञ्जं होतियेव, तस्मा सकवादीवादोव बलवा, तत्थ पिटग्गाहकेन पिटग्गहितेति अत्थो दट्ठब्बो। सेसं उत्तानत्थमेवाति।

## परिभोगमयपुञ्जकथावण्णना।

## ६. इतोदिन्नकथावण्णना

४८८-४९१. इदानि इतो दिन्नकथा नाम होति। तत्थ येसं ''इतो दिन्नेन यापेन्ति, पेता कालङ्कता तिह''न्ति (पे॰ व॰ १९) वचनं निस्साय ''यं इतो चीवरादि दिन्नं तेनेव यापेन्ती''ति लद्धि, सेय्यथापि राजिगरिकसिद्धत्थिकानं; ते सन्धाय **इतो दिन्नेना**ति पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। पुन चीवरादिवसेन अनुयुत्तो पिटिक्खिपति। अञ्जो अञ्जस्स कारकोति अञ्जस्स विपाकदायकानं कम्मानं अञ्जो कारको, न अत्तनाव अत्तनो कम्मं करोतीति वृत्तं होति। एवं पुट्ठो पन इतरो सुत्तविरोधभयेन पिटिक्खिपति। दानं देन्तन्ति दानं ददमानं दिस्वाति अत्थो। तत्थ यस्मा अत्तनो अनुमोदितत्ता च तेसं तत्थ भोगा उप्पञ्जन्ति, तस्मास्स इमिना कारणेन लद्धि पितट्ठपेन्तस्सापि अप्पतिद्विताव होति। न हि ते इतो दिन्नेनेव वत्थुना यापेन्ति। सेसेसुपि सुत्तसाधनेसु एसेव नयोति।

## इतो दिन्नकथावण्णना।

## ७. पथवीकम्मविपाकोतिकथावण्णना

४९२. इदानि पथवी कम्मिवपाकोतिकथा नाम होति। तत्थ यस्मा "अत्थि इस्सरियसंवत्तनियं कम्मं, आधिपच्चसंवत्तनियं कम्म''न्ति एत्थ इस्सरानं भावो इस्सरियं नाम, अधिपतीनञ्च भावो आधिपच्चं नाम, पथिवस्सरियआधिपच्चसंवत्तिनकञ्च कम्मं अत्थीति वृत्तं। तस्मा येसं "पथवी कम्मिवपाको''ति लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानं; ते सन्धाय पथिवीति पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। सुखवेदनीयातिआदि कम्मिवपाकसभावदस्सनवसेन वृत्तं। "फस्सो होती''तिआदिना नयेन निद्दिद्वेसु विपाकेसु फस्सो सुखवेदनीयादिभेदो होति। सो च सञ्जादयो च सुखवेदनीदिह सम्पयुत्ता, वेदनादयो सञ्जादीहि, सब्बेपि सारम्मणा, अत्थि च नेसं पुरेचारिकआवट्टनादिसङ्खातं आवज्जनं,

कम्मपच्चयभूता चेतना, यो तत्थ इडविपाको, तस्स पत्थना, पणिधानवसेन पवत्ता मूलतण्हा, किं ते एवरूपा पथवीति पुच्छित। इतरो पटिक्खिपित। पटिलोमपुच्छादीनि उत्तानत्थानेव।

४९३. कम्मविपाको परेसं साधारणोति पञ्हे फस्सादयो सन्धाय पटिक्खिपति, कम्मसमुद्धानं रूपञ्च पथवीआदीनंयेव च साधारणभावं सन्धाय पटिजानाति। असाधारणमञ्जेसन्ति सुत्तं परसमयतो आहरित्वा दस्सितं। सब्बे सत्ता पथिवं परिभुञ्जन्तीित पञ्हे पथिवं अनिस्सिते सन्धाय पटिक्खिपति, निस्सिते सन्धाय पटिजानाति। पथिवं अपरिभुञ्जत्वा परिनिब्बायन्तीित पञ्हे आरुप्पे परिनिब्बायन्तानं वसेन पटिजानाति। कम्मविपाकं अखेपेत्वाति इदं परसमयवसेन वृत्तं। कम्मविपाकिङ खेपेत्वाव परिनिब्बायन्तीित तेसं लिद्ध। सकसमये पन कतोकासस्स कम्मस्स उप्पन्नं विपाकं अखेपेत्वा परिनिब्बानं नित्थ। तेसञ्च लिद्धया पथवी साधारणविपाकत्ता उप्पन्नविपाकोयेव होति। तं विपाकभावेन ठितं अखेपेत्वा परिनिब्बानं न युज्जतीित चोदेतुं वट्टति। इतरो लिद्धिवसेन पटिक्खिपति। चक्कवित्तसत्तस्स कम्मविपाकिन्ति पञ्हे असाधारणं फस्सादिं सन्धाय पटिक्खिपति, साधारणं सन्धाय पटिजानाति। पथवीसमुद्दसुरियचन्दिमादयो हि सब्बेसं साधारणकम्मविपाकोति तेसं लिद्ध।

**४९४. इस्सरियसंवत्तनिय**न्ति एत्थ इस्सरियं नाम बहुधनता। आधिपच्चं नाम सेसजने अत्तनो वसे वत्तेत्वा तेहि गरुकातब्बट्ठेन अधिपतिभावो। तत्थ कम्मं पटिलाभवसेन तंसंवत्तनिकं नाम होति, न जनकवसेन। तस्मा विपाकभावे असाधकमेतन्ति।

पथवी कम्मविपाकोतिकथावण्णना।

## ८. जरामरणं विपाकोतिकथावण्णना

**४९५**. इदानि जरामरणं विपाकोतिकथा नाम होति। तत्थ येसं ''अत्थि दुब्बण्णसंवत्तनियं कम्मं अप्पायुकसंवत्तनियं कम्म''न्ति एत्थ दुब्बण्णता नाम जरा। अप्पायुकता नाम मरणं। तंसंवत्तनियञ्च कम्मं अत्थि। तस्मा जरामरणं विपाकोति लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। पटिलोमपञ्हे **अनारम्मण**न्ति रूपधम्मानं ताव अनारम्मणमेव, अरूपानं पन जरामरणं सम्पयोगलक्खणाभावा अनारम्मणमेव।

**४९६. अकुसलानं धम्मानं जरामरणं अकुसलानं धम्मानं विपाको**ति पञ्हे जरामरणेन नाम अनिद्वविपाकेन भवितब्बन्ति लद्धिया पटिजानाति। तेनेव कारणेन कुसलानं धम्मानं जरामरणस्स कुसलविपाकतं पटिक्खिपति। परतो चस्स अकुसलविपाकतञ्जेव पटिजानाति।

**कुसलानञ्च अकुसलानञ्चा**ति पुच्छावसेन एकतो कतं, एकक्खणे पन तं नित्थ। अब्याकतानं अविपाकानं जरामरणं विपाकोति वत्तब्बताय परियायो नित्थि, तस्मा अब्याकतवसेन **पुच्छा न कता**।

**४९७. दुब्बण्णसंवत्तनिय**न्ति एत्थ दुब्बिण्णयं नाम अपरिसुद्धवण्णता। अप्पायुकता नाम आयुनो चिरं पवित्ततुं असमत्थता। तत्थ अकुसलकम्मं कम्मसमुद्वानस्स दुब्बण्णरूपस्स कम्मपच्चयो होति, असदिसत्ता पनस्स तंविपाको न होति। उतुसमुद्वानादिनो पन तंपटिलाभवसेन आयुनो च उपच्छेदकवसेन पच्चयो होति। एवमेतं परियायेन तंसंवत्तनिकं नाम होति, न विपाकफस्सादीनं विय जनकवसेन, तस्मा विपाकभावे असाधकं। सेसमेत्थ हेट्ठा वृत्तसिदसमेवाति।

जरामरणं विपाकोतिकथावण्णना।

#### ९. अरियधम्मविपाककथावण्णना

४९८. इदानि अरियधम्मिवपाककथा नाम होति। तत्थ येसं किलेसप्पहानमत्तमेव सामञ्जफलं, न चित्तचेतिसका धम्मिति लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानं; ते सन्धाय **नित्थि** अरियधम्मिवपाकोति पुच्छा सकवादिस्स। तत्थ अरियधम्मिवपाकोति मग्गसङ्घातस्स अरियधम्मस्स विपाको। किलेसक्खयमत्तं अरियफलन्ति लद्धिया पटिञ्जा इतरस्स। सामञ्जन्ति समणभावो, मग्गस्सेतं नामं। ''सामञ्जञ्च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि सामञ्जफलञ्चा''ति हि वृत्तं। ब्रह्मञ्जेपि एसेव नयो।

**सोतापत्तिफलं न विपाको**तिआदीसु सोतापत्तिमग्गादीनं अपचयगामितं सन्धाय अरियफलानं निवपाकभावं पटिजानाति, दानफलादीनं पटिक्खिपति। सो हि आचयगामित्तिकस्स एवं अत्थं धारेति — विपाकसङ्घातं आचयं गच्छन्ति, तं वा आचिनन्ता गच्छन्तीति आचयगामिनो, विपाकं अपचिनन्ता गच्छन्तीति अपचयगामिनोति। तस्मा एवं पटिजानाति च पटिक्खिपति च।

**५००. कामावचरं कुसलं सविपाकं आचयगामी**तिआदिका पुच्छा परवादिस्स, पटिञ्ञा च पटिक्खेपो च सकवादिस्स। लोकियन्हि कुसलं विपाकचुतिपटिसन्धियो चेव वट्टञ्च आचिनन्तं गच्छतीति आचयगामि। लोकुत्तरकुसलं चुतिपटिसन्धियो चेव वट्टञ्च अपचिनन्तं गच्छतीति अपचयगामि। एवमेतं सविपाकमेव होति, न अपचयगामिवचनमत्तेन अविपाकं। इममत्थं सन्धायेत्थ सकवादिनो पटिञ्जा च पटिक्खेपो च वेदितब्बाति।

अरियधम्मविपाककथावण्णना।

## १०. विपाको विपाकधम्मधम्मोतिकथावण्णना

**५०१**. इदानि विपाको विपाकधम्मधम्मोतिकथा नाम होति। तत्थ यस्मा विपाको विपाकस्स अञ्जमञ्जादिपच्चयवसेन पच्चयो होति, तस्मा विपाकोपि विपाकधम्मधम्मोति येसं लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। **तस्स विपाको**ति तस्स विपाकधम्मधम्मस्स विपाकस्स यो विपाको, सोपि ते विपाकधम्मधम्मो होतीति पुच्छति। इतरो आयितं विपाकदानाभावं सन्धाय पटिक्खिपति। दुतियं पुट्ठो तप्पच्चयापि अञ्जस्स विपाकस्स उप्पत्तिं सन्धाय पटिजानाति। एवं सन्ते पनस्स कुसलाकुसलस्स विय तस्सापि विपाकस्स विपाको, तस्सापि विपाकोति वट्टानुपच्छेदो आपज्जतीति पुट्ठो समयविरोधभयेन पटिक्खिपति। विपाकोति वातिआदिम्हि वचनसाधने पन यदि विपाकस्स विपाकधम्मधम्मेन एकत्थता भवेय्य, कुसलाकुसलब्याकतानं एकत्थतं आपज्जेय्याति पटिक्खिपति। विपाको च विपाकधम्मधम्मो चाति एत्थ अयं अधिप्पायो — सो हि चतूसु विपाकक्खन्धेसु एकेकं अञ्जमञ्जपच्चयादीसु पच्चयद्वेन विपाकधम्मधम्मतं पच्चयुप्पन्नद्वेन च विपाकं मञ्जमानो "विपाको विपाकधम्मधम्मो"ति पुट्ठो आमन्ताति पटिजानाति। अथ नं सकवादी "यस्मा तया एकक्खणे चतूसु खन्धेसु विपाको विपाकधम्मधम्मोपि अनुञ्जातो, तस्मा तेसं सहगतादिभावो आपज्जती"ति चोदेतुं एवमाह। इतरो कुसलाकुसलसङ्खातं विपाकधम्मधम्मं सन्धाय पटिक्खिपति। तञ्जेव अकुसलन्ति यदि ते विपाको विपाकधम्मधम्मो, यो अकुसलविपाको, सो अकुसलं आपज्जति। कस्मा? विपाकधम्मधम्मेन एकत्ता। तञ्जेव कुसलन्तिआदीसुपि एसेव नयो।

**५०२. अञ्जमञ्जपच्चया**ति इदं सहजातानं पच्चयमत्तवसेन वृत्तं, तस्मा असाधकं। महाभूतानम्पि च अञ्जमञ्जपच्चयता वृत्ता, न च तानि विपाकानि, न च विपाकधम्मधम्मानीति।

विपाको विपाकधम्मधम्मोतिकथावण्णना।

सत्तमो वग्गो।

# ८. अडुमवग्गो

### १. छगतिकथावण्णना

५०३-५०४. इदानि छगतिकथा नाम होति। तत्थ असुरकायेन सद्धिं छगतियोति येसं लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानञ्चेव उत्तरापथकानञ्चः; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। अथ नं सकवादी ''पञ्च खो पिनमा, सारिपुत्त, गितयों 'ति (म॰ नि॰ १.१५३) लोमहंसनपिरयाये पिरिच्छिन्नानं गतीनं वसेन चोदेतुं ननु पञ्च गितयोतिआदिमाह। इतरो सुत्तविरोधभयेन पिटजानाति। कस्मा पन सकवादी छ गितयो न सम्पिटच्छिति, ननु ''चतूहापायेहि च विष्पमुत्तों 'ति एत्थ असुरकायोपि गहितोति। सच्चं गिहतो, न पनेसा गित। कस्मा? विसुं अभावतो। असुरकायिमिञ्ह कालकञ्चिका असुरा पेतगितया सङ्गहिता, वेपचित्तिपिरसा देवगितया, असुरकायोति विसुं एका गित नाम नित्थ।

इदानि एतमेव अत्थं दस्सेतुं **ननु कालकञ्चिका**तिआदि आरद्धं। तत्थ **समानवण्णा**ति सदिसरूपसण्ठाना बीभच्छा विरूपा दुद्दस्सिका। **समानभोगा**ति सदिसमेथुनसमाचारा। **समानाहारा**ति सदिसखेळसिङ्घाणिकपुब्बलोहितादिआहारा। **समानायुका**ति सदिसआयुपरिच्छेदा। **आवाहिववाह**न्ति कञ्जागहणञ्चेव कञ्जादानञ्च। सुक्कपक्खे समानवण्णाति सदिसरूपसण्ठाना अभिरूपा पासादिका दस्सनीया पभासम्पन्ना। समानभोगाति सदिसपञ्चकआमगुणभोगा। समानाहाराति सदिससुधाभोजनादिआहारा। सेसं वृत्तनयमेव। ननु अत्थि असुरकायोति इदं असुरकायस्सेव साधकं। तस्स पन विसुं गतिपरिच्छेदाभावेन न गतिसाधकन्ति।

छगतिकथावण्णना।

### २. अन्तराभवकथावण्णना

**५०५.** इदानि अन्तराभवकथा नाम होति। तत्थ येसं "अन्तरा परिनिब्बायी"ित सुत्तपदं अयोनिसो गहेत्वा "अन्तराभवो नाम अत्थि, यत्थ सत्तो दिब्बचक्खुको विय अदिब्बचक्खुको, इद्धिमा विय अनिद्धिमा मातापितिसमागमञ्चेव उतुसमयञ्च ओलोकयमानो सत्ताहं वा अतिरेकसत्ताहं वा तिहतीं"ित लद्धि, सेय्यथापि पुब्बसेलियानञ्चेव सिम्मितियानञ्च; ते सन्धाय **अत्थी**ति पुच्छा सकवादिस्स, लद्धियं उत्वा पिटञ्जा इतरस्स। अथ नं ये च भगवता तयो भवा वृत्ता, तेसं वसेन चोदेतुं **कामभवो**तिआदिमाह। तत्रायं अधिप्पायो — यदि ते अन्तराभवो नाम कोचि भवो अत्थि, तेन कामभवादीनंयेव अञ्चतरेन भिवतब्बं पञ्चवोकारभवादिना विय, तेन तं पुच्छामि — "िकं ते अयं अन्तराभवो नाम कामभवो, उदाहु रूपभवो अरूपभवो वा"ित? इतरो तथा अनिच्छन्तो सब्बं पिटिक्खपित। **कामभवस्स चा**तिआदि यदि अन्तराभवो नाम अत्थि, इमेसं भवानं अन्तरा द्विन्नं सीमानं सीमन्तरिका विय भवेय्याति चोदेतुं आरद्धं। परवादी पन तथा अनिच्छन्तो सब्बपञ्हे पिटिक्खिपित केवलं लद्धिया, न सहधम्मेन। तेनेव नं सकवादी 'नो वत रे'ित पिटिसेधेति।

५०६. पञ्चमी सा योनीतिआदीनिपि यथापरिच्छिन्नयोनिआदीसु सो समोधानं न गच्छित, अथ तेन ततो अतिरेकेन भवितब्बन्ति चोदेतुं वृत्तानि। अन्तराभवूपगं कम्मन्ति यदि सोपि एको भवो, यथा कामभवूपगादीनि कम्मानि अत्थीति सत्थारा विभिजत्वा दिस्सितानि, एवं तदुपगेनापि कम्मेन भवितब्बन्ति चोदनत्थं वृत्तं। यस्मा पन परसमये अन्तराभवूपगं नाम पाटियेक्कं कम्मं नित्थ, यं यं भवं उपपिज्जिस्सिति, तदुपगेनेव कम्मेन अन्तराभवं निब्बत्ततीति तेसं लिद्धि, तस्मा 'नहेव'न्ति पटिक्खितं। अत्थि अन्तराभवूपगा सत्ताति पुट्ठोपि कामभवूपगायेव नाम तेति लिद्धिया पटिक्खिपति। जायन्तीतिआदीनि पुट्ठोपि तत्थ जातिजरामरणानि चेव चृतिपटिसन्धिपरम्परञ्च अनिच्छन्तो पटिक्खिपति। रूपादिवसेन पुट्ठोपि यस्मा अन्तराभवसत्तरस अनिदरसनं रूपं, वेदनादयोपि अञ्जेसं विय न ओळारिकाति तस्स लिद्धि, तस्मा पटिक्खिपति। इमिनाव कारणेन पञ्चवोकारभवभावेपि पटिक्खेपो वेदितब्बो।

**५०७**. इदानि **कामभवो भवो गती**तिआदि भवसंसन्दनं नाम होति। तत्रायं अधिप्पायो — यदि ते अन्तराभवो नाम कोचि भवो भवेय्य, यथा कामभवादीसु भवगतिआदिभेदो लब्भित, तथा तत्रापि लब्भेथ। यथा वा तत्थ न लब्भिति, तथा इमेसुपि न लब्भेथ। समानस्मिञ्हि भवभावे एतेस्वेवेस विभागो अत्थि, न इतरस्मिन्ति को एत्थ विसेसहेतूति। इतरो पुन लद्धिमत्तवसेन तं तं पटिजानाति चेव पटिक्खिपति च।

**५०८. सब्बेसञ्जेव सत्तानं अत्थि अन्तराभवो**ति पुट्ठो यस्मा निरयूपगअसञ्जसत्तूपगअरूपूपगानं अन्तराभवं न इच्छति, तस्मा पटिक्खिपति। तेनेव कारणेन पटिलोमे पटिजानाति। **आनन्तरियस्सा**तिआदि येसं सो अन्तराभवं न इच्छति, ते ताव विभजित्वा दस्सेतुं बुत्तं। तं सब्बं पाळिअनुसारेनेव वेदितब्बं सिद्धं सुत्तसाधनेनाति।

#### अन्तराभवकथावण्णना।

#### ३. कामगुणकथावण्णना

५१०. इदानि कामगुणकथा नाम होति। तत्थ सकसमये ताव कामधातृति वत्थुकामापि वुच्चन्ति — किलेसकामापि कामभवोपि। एतेसु हि वत्थुकामा कमनीयट्ठेन कामा, सभाविनस्सत्तसुञ्जतट्ठेन धातृति कामधातु। किलेसकामा कमनीयट्ठेन चेव कमनट्ठेन च कामा, यथावृत्तेनेवत्थेन धातृति कामधातु। कामभवो कमनीयट्ठेन कमनट्ठेन वत्थुकामपवित्तदेसट्ठेनाति तीहि कारणेहि कामो, यथावृत्तेनेवत्थेन धातृति कामधातु। परसमये पन — "पञ्चिमे, भिक्खवे, कामगुणा"ति वचनमत्तं निस्साय पञ्चेव कामगुणा कामधातृति गहितं। तस्मा येसं अयं लिद्ध, सेय्यथापि एतरिह पुब्बसेलियानं; ते सन्धाय कामधातृनानत्तं बोधेतुं पञ्चेवाति पुच्छा सकवादिस्स, लिद्धवसेन पटिञ्जा इतरस्स। ननु अत्थीतिआदि किलेसकामदस्सनत्थं वृत्तं। तत्थ तप्यटिसंयुत्तोति कामगुणपटिसंयुत्तो, कामगुणारम्मणोति अत्थो। नो च वत रे वत्तब्बे पञ्चेवाति इमेसु तप्पटिसंयुत्तछन्दादीसु सित पञ्चेव कामगुणा कामधातृति न वत्तब्बं। एतेपि हि छन्दादयो कमनीयट्ठेन कामा च धातु चातिपि कामधातु। कमनट्ठेन कामसङ्खाता धातृतिपि कामधातृति अत्थो।

**मनुस्सानं चक्खु**न्तिआदि वत्थुकामदरस्सनत्थं वृत्तं। तत्थ परवादी छन्नम्पि आयतनानं वत्थुकामभावेन नकामधातुभावं पटिक्खिपित्वा पुन मनोति पुट्ठो महग्गतलोकुत्तरं सन्धाय नकामधातुभावं पटिजानाति। यस्मा पन सब्बोपि तेभूमकमनो कामधातुयेव, तस्मा नं सकवादी सृत्तेन निग्गण्हाति।

**५११. कामगुणा भवो**तिआदि भवस्स कामधातुभावदस्सनत्थं वृत्तं। यस्मा पन कामगुणमत्ते भवोति वोहारो नित्थि, तस्मा परवादी नहेवाति पिटिक्खिपति। **कामगुणूपगं** कम्मिन्तिआदि सब्बं कामगुणमत्तस्स नकामधातुभावदस्सनत्थं वृत्तं। कामधातुसङ्घातकामभवूपगमेव हि कम्मं अत्थि, कामभवूपगा एव च सत्ता होन्ति। तत्थ जायन्ति जियन्ति मियन्ति चवन्ति उपपज्जन्ति, न कामगुणेसुति इमिना उपायेन सब्बत्थ अत्थो वेदितब्बोति।

कामगुणकथावण्णना।

#### ४. कामकथावण्णना

**५१३-५१४**. इदानि कामकथा नाम होति। तत्थ येसं ''पञ्चिमे, भिक्खवे, कामगुणा''ति वचनमत्तं निस्साय रूपायतनादीनि पञ्चेवायतनानि कामाति लद्धि, सेय्यथापि पुब्बसेलियानं; तेसं किलेसकामस्सेव निप्परियायेन कामभावं दस्सेतुं **पञ्चेवा**ति पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्ञा इतरस्स। सेसमेत्थ उत्तानत्थमेवाति।

कामकथावण्णना।

## ५. रूपधातुकथावण्णना

**५१५-५१६**. इदानि रूपधातुकथा नाम होति। तत्थ ''रूपिनो धम्मा रूपधातु नामां'ति येसं लद्धि, सेय्यथापि अन्थकानं; ते सन्धाय **रूपिनो**ति पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। अथ नं सकवादी यस्मा रूपधातु नाम रूपभवो, न रूपमत्तमेव, तस्मा तेनत्थेन चोदेतुं **रूपधातू**तिआदिमाह। तं सब्बं कामगुणकथायं वृत्तनयेनेव वेदितब्बं। **साव कामधातू**ति पुट्ठो भूमिपरिच्छेदेन विरोधं पस्समानो पिटिक्खिपति। पुन दळ्हं कत्वा पुट्ठो अत्तनो लद्धिवसेन पिटजानाति। एवं सन्ते पन द्वीहि भवेहि समन्नागतता आपज्जित, तेन तं सकवादी **कामभवेन चा**ति आदिमाह। इतरो एकस्स द्वीहि समन्नागताभावतो पिटिक्खिपतीति।

रूपधातुकथावण्णना।

## ६. अरूपधातुकथावण्णना

**५१७-५१८**. अरूपधातुकथायिप इमिनावुपायेन अत्थो वेदितब्बो। अरूपधम्मेसु पन वेदनाक्खन्धमेव गहेत्वा वेदना भवोतिआदिना नयेनेत्थ देसना कता। तत्थ किं ते अरूपिनो धम्माति सङ्खं गता वेदनादीसु अञ्जतरा होतीित एवमत्थो दडुब्बो। सेसं हेट्ठा वृत्तनयेनेव वेदितब्बन्ति।

अरूपधातुकथावण्णना।

#### ७. रूपधातुया आयतनकथावण्णना

- **५१९.** इदानि रूपधातुया आयतनकथा नाम होति। तत्थ येसं ''रूपी मनोमयो सब्बङ्गपच्चङ्गी अहीनिन्द्रियो''ति (दी० नि० १.८७) सुत्तं निस्साय ब्रह्मकायिकानं घानादिनिमित्तानिपि आयतनानेवाति कप्पेत्वा सळायतिनको तेसं अत्तभावोति लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानञ्चेव सिम्मितियानञ्च; ते सन्धाय **सळायतिनको**ति पुच्छा सकवादिस्स, लद्धिवसेन पटिञ्जा इतरस्स। अथ नं यं तत्थ आयतनं नित्थि, तस्स वसेन चोदेतुं **अत्थि तत्थ घानायतन**न्तिआदि आरद्धं। ततो परवादी यं तत्थ अज्झित्तकानं तिण्णं आयतनानं घानादिकं सण्ठानिमित्तं तदेव आयतनिन्तं लद्धिया पटिजानाति। बाहिरानं गन्धायतनादीनं वसेन पुट्ठो घानप्पसादादयो तत्थ न इच्छिति, तस्मा तेसं गोचरं पटिसेधेन्तो पटिलेखपित। पटिलोमपञ्हसंसन्दनपञ्हेसुिप इमिनावुपायेन अत्थो वेदितब्बो।
- **५२१**. अत्थि तत्थ घानायतनं अत्थि गन्धायतनं तेन घानेन तं गन्धं घायतीति तस्मियेव परसमये एकच्चे आचिरये सन्धाय वृत्तं। ते किर तत्थ छ अज्झित्तिकानि आयतनानि परिपुण्णानि इच्छन्ति, आयतनेन च नाम सिकच्चकेन भवितब्बन्ति तेहि घानादीहि ते गन्धादयो घायन्ति सायन्ति फुसन्तीतिपि इच्छन्ति। तं लिद्धि सन्धाय परवादी आमन्ताति पटिजानाति।

**५२२. अत्थि तत्थ मूलगन्धो**तिआदीन पन पुट्ठो अत्थिभावं साधेतुं असक्कोन्तो पटिक्खिपति। **ननु अत्थि तत्थ घाननिमित्त**न्तिआदि सण्ठानमत्तरसेव साधकं, न आयतनस्स, तस्मा उदाहटस्पि अनुदाहटसदिसमेवाति।

रूपधातुया आयतनकथावण्णना।

#### ८. अरूपे रूपकथावण्णना

**५२४-५२६**. इदानि अरूपे रूपकथा नाम होति। तत्थ येसं ''विञ्ञाणपच्चया नामरूप''न्ति वचनतो आरुप्पभवेपि ओळारिकरूपा निस्सटं सुखुमरूपं अत्थीति लद्धि, सेय्यथापि अन्थकानं; ते सन्धाय **अत्थि रूप**न्ति पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्ञा इतरस्स। सेसमेत्थ उत्तानत्थमेवाति।

अरूपे रूपकथावण्णना।

#### ९. रूपं कम्मन्तिकथावण्णना

**५२७-५३७**. इदानि रूपं कम्मन्तिकथा नाम होति। तत्थ येसं कायवचीविञ्जित्तसङ्खातं रूपमेव कायकम्मं वचीकम्मं नाम, तञ्च कुसलसमुट्ठानं कुसलं, अकुसलसमुट्ठानं अकुसलन्ति लद्धि, सेय्यथापि महिसासकानञ्चेव सम्मितियानञ्च; ते सन्धाय **कुसलेन चित्तेन समृद्धित**न्ति पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। अथ नं सचे तं कुसलं, व्यायं सारम्मणादिभेदो कुसलस्स लब्भिति, अत्थि ते सो तस्साित चोदेतुं **सारम्मण**न्तिआदि आरद्धं। तत्थ **पत्थना पिणधी**ति चेतनायेवेतं वेवचनं। कुसलचेतनायेव हि पकप्पयमाना पत्थनाित। पकप्पनवसेन ठितत्ता पणिधीित च वुच्चित। परतो पन **कुसलेन चित्तेन समृद्धिता वेदना सञ्जा चेतना सद्धा**तिआदीसु वेदनादीनञ्जेव चेत्थ पत्थना पणिधीित लब्भिति, न चेतनाय। कस्मा? द्विन्नं चेतनानं एकतो अभावा, सोतपिततत्ता पन एवं तन्ति गताित वेदितब्बा। **रूपायतन**ित्तआदि पुरिमवारे ''सब्बन्तं कुसल'न्ति संखित्तस्स पभेददस्सनत्थं वृत्तं। सेसा संसन्दननया, वचीकम्मकथा ''अकुसलेन चित्तेन समृद्धित''न्तिआदिविधानञ्च सब्बं पाळिअनुसारेनेव वेदितब्बं। **असुची**ति पनेत्थ सुक्कं अधिप्येतं। सुत्तसाधनं उत्तानत्थमेव।

रूपं कम्मन्तिकथावण्णना।

#### १०. जीवितिन्द्रियकथावण्णना

- **५४०**. इदानि जीवितिन्द्रियकथा नाम होति। तत्थ येसं जीवितिन्द्रियं नाम चित्तविष्पयुत्तो अरूपधम्मो, तस्मा रूपजीवितिन्द्रियं नत्थीित लद्धि, सेय्यथापि पुब्बसेलियानञ्चेव सम्मितियानञ्च; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्ञा इतरस्स। **नित्थ रूपीनं धम्मानं आयू**ति पञ्हे उपादिन्नरूपानम्पि तिणकट्ठादीनम्पि सन्तानवसेन पर्वात्तमेव आयु ठिति यपना यापना इरियना वत्तना पालनाति इच्छति, तस्मा पटिक्खिपति। **अत्थी**ति पञ्हेपि इमिना कारणेन पटिजानाति। **अत्थि अरूपजीवितिन्द्रिय**न्ति पञ्हे अरूपधम्मानं चित्तविष्पयुत्तं जीवितिन्द्रियसन्तानं नाम अत्थीति इच्छति, तस्मा पटिजानाति।
- **५४१. रूपीनं धम्मानं आयु अरूपजीवितिन्द्रिय**न्ति पञ्हे सत्तसन्ताने रूपिनो वा होन्तु अरूपिनो वा, सब्बेसं चित्तविप्पयुत्तं अरूपजीवितिन्द्रियमेव इच्छिति, तस्मा पटिजानाति।
- **५४२**. निरोधसमापन्नपञ्हेसुपि चित्तविप्पयुत्तं अरूपजीवितमेव सन्धाय पटिक्खिपित च पटिजानाति च। सकवादी पन तं असम्पटिच्छन्तो यं अरूपपवत्ते असित अत्थि, रूपेन तेन भवितब्बन्ति चोदेतुं **हञ्ची**तिआदिमाह। सङ्घारक्खन्धपञ्हे फस्सादिसङ्खारक्खन्धं सन्धाय पटिक्खिपति, कायकम्मादिसङ्खारक्खन्धं सन्धाय पटिजानाति। कायिवञ्जित्त सम्मावाचा सम्माकम्मन्तो जीवितिन्द्रियन्ति एवमादयोपि धम्मा सङ्खारक्खन्धपरियापन्नातिस्स लद्धि। सकवादी पन तं असम्पटिच्छन्तो यदि निरुद्धीप अरूपपवत्ते सङ्खारक्खन्धो अत्थि, चतुन्नम्पि खन्धानं अत्थिता होतूति चोदेतुं **अत्थि वेदनाक्खन्धो**ति आदिमाह। इतरो अन्तोसमापित्तं सन्धाय पटिक्खिपति, समापज्जन्तस्स च वृद्धहन्तस्स च पृब्बापरभागं सन्धाय पटिजानाति।
- **५४३**. असञ्जसत्तवारेपि एसेव नयो। तस्स हि लद्धिया असञ्जसत्तानं पटिसन्धिकाले चित्तं उप्पञ्जित्वा निरुज्झिति, तेन सह चित्तविप्पयुत्तअरूपजीवितिन्द्रियं उप्पञ्जित्वा यावतायुकं पवत्ति। तस्मा तेसं जीवितिन्द्रियं नत्थीति पुट्ठो पटिक्खपित, अत्थीति पुट्ठो पटिजानाति। वेदनाक्खन्धादयोपि तेसं पवित्तवसेन पटिक्खपित, चुितपिटसन्धिवसेन पटिजानाति। सकवादी पन तं अनिच्छन्तो ''सचे तत्थ एकक्खणेपि वेदनादयो अत्थि, पञ्चवोकारभवत्तं पापुणाती' ति चोदेतुं **पञ्चवोकारभवो**ति आह। इतरो सुत्तविरोधभया पटिक्खिपित।
- **५४४-५४५. एकदेसं भिज्जती**ति पञ्हे सम्पयुत्तं भिज्जति, विष्पयुत्तं तिहतीति तस्स लद्धि, तस्मा पटिजानाति। **द्वे जीवितिन्द्रियानी**ति पुच्छा परवादिस्स, पटिज्ञा सकवादिस्स। रूपारूपवसेन हि द्वे जीवितिन्द्रियानि, तेहियेव सत्तो जीवित, तेसं भङ्गेन मरतीति बुच्चिति। चुतिक्खणस्मिञ्हि द्वेपि जीवितानि सहेव भिज्जन्ति।

जीवितिन्द्रियकथावण्णना।

## ११. कम्महेतुकथावण्णना

**५४६.** इदानि कम्महेतुकथा नाम होति। तत्थ येन अरहता पुरिमभवे अरहा अब्भाचिक्खितपुब्बो, सो तस्स कम्मस्स हेतु अरहत्ता परिहायतीति येसं लद्धि, सेय्यथापि पुब्बसेलियानञ्चेव सम्मितियानञ्च; ते सन्धाय **कम्महेत्**ति पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। सेसं परिहानिकथायं वृत्तनयमेव। **हन्द हि अरहन्तानं अब्भाचिक्खती**ति इदं यस्स कम्मस्स हेतु परिहायित, तं सम्पटिच्छापेतुं वदित। अथ नं सकवादी तं पक्खं पटिजानापेत्वा ''यिद एवं येहि अरहन्तो न अब्भाचिक्खितपुब्बा, ते सब्बे अरहत्तं पापुणेय्यु''न्ति चोदेतुं **ये केची**तिआदिमाह। इतरो तस्स कम्मस्स अरहत्तं सम्पापुणने नियामं अपस्सन्तो पटिक्खिपित।

कम्महेतुकथावण्णना।

अडुमो वग्गो।

## ९. नवमवग्गो

## १. आनिसंसदस्सावीकथावण्णना

**५४७**. इदानि आनिसंसदस्सावीकथा नाम होति। तत्थ सकसमये सङ्घारे आदीनवतो निब्बानञ्च आनिसंसतो पस्सन्तस्स संयोजनप्पहानं होतीित निच्छयो। येसं पन तेसु द्वीसुपि एकंसिकवादं गहेत्वा ''आनिसंसदस्साविनोव संयोजनप्पहानं होती''ति लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्ञा इतरस्स। अथस्स ''एकंसिकवादो तया गहितो, आदीनवोपि दहुब्बोयेवा''ति विभागदस्सनत्थं सकवादी **सङ्घारे**तिआदिमाह।

सङ्घारे च अनिच्चतो मनिसकरोति, निब्बाने च आनिसंसदस्सावी होतीित पङ्गिं अयमधिप्पायो — आनिसंसदस्साविस्स संयोजनानं पहानं होतीित तेसं लिद्ध । ननु सङ्घारे अनिच्चतो मनिसकरोतो संयोजना पहीयन्तीित च पुट्ठो आमन्ताित पिटजानाित । तेन ते सङ्घारे च अनिच्चतो मनिसकरोति, निब्बाने च आनिसंसदस्सावी होतीित इदं आपज्जित, िकं सम्पिटच्छिस एतन्ति । ततो परवादी एकचित्तक्खणं सन्धाय पिटिक्खपित, दुतियं पुट्ठो नानािचत्तवसेन पिटजानाित । सकवादी पनस्स अधिप्पायं मिहत्वा अनिच्चमनिसकारस्स आनिसंसदस्सािवताय च एकतो पिटञ्जातत्ता द्विन्नं फर्स्सानं द्विन्नं चित्तानं समोधानं होतीित पुच्छित । इतरो द्विन्नं समोधानं अपस्सन्तो पिटिक्खपित । दुक्खतोितआदिपञ्हेसुपि एसेव नयो । िकं पनेत्थ सिन्निट्ठानं, िकं अनिच्चािदतो मनिसकरोतो संयोजना पहीयन्ति, उदाहु निब्बाने आनिसंसदस्सािवस्स, उदाहु द्वेपि एकतो करोन्तस्साित । यदि ताव अनिच्चािदतो मनिसकरोतो पहानं भवेय्य, विपस्सनािचत्तेनेव भवेय्य । अथ आनिसंसदस्सािवनो, अनुस्सववसेन निब्बाने आनिसंसं पस्सन्तस्स विपस्सनािचत्तेनेव भवेय्य, अथ द्वेपि एकतो करोन्तस्स भवेय्य, द्विन्नं फर्सादीनं समोधानं भवेय्य । यस्मा पन अरियमग्गक्खणे अनिच्चािदतो मनिसकरोतो परमाण्हित पुन निच्चतोितआदिगहणस्स अनुप्पत्तिधम्मभावतो, निब्बाने च पच्चक्खतोव आनिसंसदस्सनं इज्झिति, तस्मा किच्चिनप्फित्तवसेन अनिच्चािदतो मनिसकरोतो आरम्मणं कत्वा पवित्तवसेन च निब्बाने आनिसंसदस्स संयोजनानं पहानं होतीित वेदितब्बं।

**५४८. निब्बाने सुखानुपस्सी**ति सुत्तं निब्बाने सुखानुपस्सनादिभावमेव साधेति, न आनिसंसदस्सावितामत्तेन संयोजनानं पहानं। तस्मा आभतम्पि अनाभतसदिसमेवाति।

आनिसंसदस्सावीकथावण्णना।

#### २. अमतारम्मणकथावण्णना

**५४९.** इदानि अमतारम्मणकथा नाम होति। तत्थ येसं ''निब्बानं मञ्जती''तिआदीनं अयोनिसो अत्थं गहेत्वा अमतारम्मणं संयोजनं होतीित लद्धि, सेय्यथापि पुब्बसेलियानं, ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्ञा इतरस्स। अथ नं सचे अमतारम्मणं संयोजनं, अमतस्स संयोजिनयादिभावो आपज्जतीित चोदेतुं **अमतं** संयोजिनयिन्तआदिमाह। इतरो सुत्तविरोधभयेन सब्बं पिटिक्खिपति। इमिना उपायेन सब्बवारेसु अत्थो वेदितब्बो। **निब्बानं निब्बानतो**ति आहटसुत्तं पन दिट्टधम्मिनब्बानं सन्धाय भासितं, तस्मा असाधकन्ति।

अमतारम्मणकथावण्णना।

## ३. रूपं सारम्मणन्तिकथावण्णना

**५५२-५५३**. इदानि रूपं सारम्मणन्तिकथा नाम होति। तत्थ रूपं सप्पच्चयट्टेन सारम्मणं नाम होति, न अञ्जं आरम्मणं करोतीति आरम्मणपच्चयवसेन। येसं पन अविसेसेन रूपं सारम्मणन्ति लद्धि, सेय्यथापि उत्तरापथकानं; ते सन्धाय आरम्मणत्थस्स विभागदस्सनत्थं पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। सेसमेत्थ पाळिअनुसारेनेव वेदितब्बं। **न वत्तब्ब**न्ति पञ्हे ओलुब्भारम्मणं सन्धाय पिटञ्जा सकवादिस्स। दुतियपञ्हेपि पच्चयारम्मणं सन्धाय पिटञ्जा तस्सेव। इति सप्पच्चयट्टेनेवेत्थ सारम्मणता सिद्धाति।

रूपं सारम्मणन्तिकथावण्णना।

## ४. अनुसया अनारम्मणकथावण्णना

**५५४-५५६**. इदानि अनुसया अनारम्मणातिकथा नाम होति। तत्थ येसं अनुसया नाम चित्तविप्पयुत्ता अहेतुका अब्याकता, तेनेव च अनारम्मणाति लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानञ्चेव एकच्चानञ्च उत्तरापथकानं; ते सन्धाय **अनुसया**ति पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। अथ नं अनारम्मणेन नाम एवंविधेन भवितब्बन्ति चोदेतुं **रूप**न्तआदिमाह। **कामरागो**तिआदि कामरागानुसयतो अनञ्जत्ता दिस्सतं। **सङ्घारक्खन्धो अनारम्मणो**ति पञ्हे चित्तसम्पयुत्तसङ्खारक्खन्धं सन्धाय पटिक्खिपति। अनुसयं जीवितिन्द्रियं कायकम्मादिरूपञ्च सङ्घारक्खन्धपरियापन्नं, तं सन्धाय पटिजानाति। इमिनावुपायेन सब्बवारेसु अत्थो वेदितब्बो। **सानुसयो**ति पञ्हे पन अप्पहीनानुसयत्ता सानुसयता अनुञ्जाता। न अनुसयानं पवित्तसङ्भावा। यो हि अप्पहीनो, न सो अतीतो, नानागतो, न पच्चुप्पन्नो च। मग्गवज्झिकलेसो पनेस अप्पहीनत्ताव अत्थीति वुच्चित।

एवरूपस्स च इदं नाम आरम्मणन्ति न वत्तब्बं। तस्मा तं पटिक्खितं। तं पनेतं न केवलं अनुसयस्स, रागादीनम्पि तादिसमेव, तस्मा अनुसयानं अनारम्मणतासाधकं न होतीति।

अनुसया अनारम्मणातिकथावण्णना।

#### ५. ञाणं अनारम्मणन्तिकथावण्णना

**५५७-५५८**. इदानि ञाणं अनारम्मणन्तिकथा नाम होति। तत्थ यस्मा अरहा चक्खुविञ्ञाणसमङ्गी ञाणीति वुच्चति, तस्स ञाणस्स तस्मिं खणे आरम्मणं नत्थि, तस्मा ञाणं अनारम्मणन्ति येसं लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्ञा इतरस्स। सेसमेत्थ अनुसयकथायं वृत्तनयेनेव वेदितब्बन्ति।

ञाणं अनारम्मणन्तिकथावण्णना।

#### ६. अतीतानागतारम्मणकथावण्णना

**५५९-५६१**. इदानि अतीतानागतारम्मणकथा नाम होति। तत्थ यस्मा अतीतानागतारम्मणं नाम नित्थि, तस्मा तदारम्मणेन चित्तेन आरम्मणस्स नित्थिताय अनारम्मणेन भवितब्बन्ति अतीतं अनारम्मणन्ति येसं लद्धि, सेय्यथापि उत्तरापथकानं, ते सन्धाय **अतीतारम्मण**न्ति पुच्छा सकवादिरस, पटिञ्ञा इतरस्स। सेसमेत्थ यथापाळिमेव निय्यातीति।

अतीतानागतारम्मणकथावण्णना।

## ७. वितक्कानुपतितकथावण्णना

**५६२**. इदानि वितक्कानुपतितकथा नाम होति। तत्थ वितक्कानुपतिता नाम दुविधा — आरम्मणतो च सम्पयोगतो च। तत्थ असुकचित्तं नाम वितक्कस्सारम्मणं न होतीति नियमाभावतो सिया सब्बं चित्तं वितक्कानुपतितं, वितक्कविप्पयुत्तचित्तसब्भावतो पन न सब्बं चित्तं वितक्कानुपतितं। इति इमं विभागं अकत्वा अविसेसेनेव सब्बं चित्तं वितक्कानुपतितन्ति येसं लद्धि, सेय्यथापि उत्तरापथकानं, ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। सेसमेत्थ पाळिवसेनेव निय्यातीति।

वितक्कानुपतितकथावण्णना।

#### ८. वितक्कविप्फारसद्दकथावण्णना

**५६३**. इदानि वितक्कविष्फारसद्दकथा नाम होति। तत्थ यस्मा "वितक्कविचारा वचीसङ्खारा"ति वृत्ता, तस्मा सब्बसो वितक्कयतो विचारयतो अन्तमसो मनोधातुपवित्तकालेपि वितक्कविष्फारो सद्दोयेवाति येसं लद्धि, सेय्यथापि पुब्बसेलियानं; ते सन्धाय सब्बसोति पुच्छा सकवादिस्स पिटञ्जा इतरस्स। अथ नं यदि वितक्कविष्फारमत्तं सद्दो, फस्सादिविष्फारोपि सद्दो भवेय्याति चोदेतुं सब्बसो फुसयतोतिआदिमाह। इतरो तादिसं सुत्तलेसं अपस्सन्तो पिटिक्खपित। वितक्कविष्फारो सद्दो सोतिवञ्जेय्योति वितक्कस्स विष्फारमत्तमेव सद्दोति कत्वा पुच्छिति, न वितक्कविष्फारसमुद्धितं सुत्तपमत्तानं सद्दं, इतरो पिटिक्खिपित। ननु वितक्कविष्फारसद्दो न सोतिवञ्जेय्योति इदं तस्सेव लद्धिया दस्सेति। सो हि वितक्कविष्फारमत्तमेव सद्दं वदित, सो न सोतिवञ्जेय्योति। इतरो पन "वितक्कविष्फारसद्दं सुत्वा आदिसती" ति (दी॰ नि॰ ३.१४८) वचनतो सोतिवञ्जेय्योवाति वदित।

वितक्कविप्फारसद्दकथावण्णना।

#### ९. नयथाचित्तस्स वाचातिकथावण्णना

**५६४**. इदानि नयथाचित्तस्स वाचातिकथा नाम होति। तत्थ यस्मा कोचि अञ्जं भणिस्सामीति अञ्जं भणित, तस्मा नयथाचित्तस्स वाचा चित्तानुरूपा चित्तानुगतिका न होति, विनापि चित्तेन पवत्ततीति येसं लद्धि; सेय्यथापि पुब्बसेलियानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। अथ नं ''यदि तंसमुड्ठापकं चित्तं न सिया, फस्सादयोपि तस्मिं खणे न सियुं'न्ति चोदेतुं **अफस्सकस्सा**तिआदिमाह। **न भणितुकामो**तिआदीसु यस्मा अञ्जं भणिस्सामीति अञ्जं भणन्तोपि भणितुकामोयेव नाम होति, तस्मा न हेवाति पटिक्खिपति।

**५६५. ननु अत्थि कोचि अञ्जं भणिस्सामी**तिआदीसु चीवरन्ति भणितुकामो चीरन्ति भणेय्य। तत्थ अञ्जं भणितुकामताचित्तं, अञ्जं भणनचित्तं, इति पुब्बभागेन चित्तेन असदिसत्ता अयथाचित्तो नाम होति, तेनस्स केवलं अनापत्ति नाम होति, न पन चीरन्ति वचनसमुद्वापकचित्तं नित्थि, इति अचित्तका सा वाचाित अत्थं सन्धाय इमिना उदाहरणेन ''नयथाचित्तस्स वाचा''ति पतिद्वापितािप अप्पतिद्वापिताव होतीित।

नयथाचित्तस्स वाचातिकथावण्णना।

#### १०. नयथाचित्तस्स कायकम्मन्तिकथावण्णना

**५६६-५६७**. इदानि नयथाचित्तस्स कायकम्मन्तिकथा नाम होति। तत्थ यस्मा कोचि अञ्जत्र गच्छिस्सामीति अञ्जत्र गच्छिति, तस्मा नयथाचित्तस्स कायकम्मं चित्तानुरूपं चित्तानुगतिकं न होति, विनापि चित्तेन पवत्ततीति येसं लद्धि, सेय्यथापि पुब्बसेलियानंयेव, ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। सेसमेत्थ हेट्ठा वुत्तनयेनेव वेदितब्बन्ति।

#### नयथाचित्तस्स कायकम्मन्तिकथावण्णना।

#### ११. अतीतानागतसमन्नागतकथावण्णना

**५६८-५७०**. इदानि अतीतानागतेहि समन्नागतकथा नाम होति। तत्थ समन्नागतपञ्जित पटिलाभपञ्जत्तीति द्वे पञ्जित्तियो वेदितब्बा। तासु पच्चुप्पन्नधम्मसमङ्गी समन्नागतोति वुच्चिति। अहु समापित्तलाभिनो पन समापित्तयो किञ्चापि न एकक्खणे पवत्तन्ति, अञ्जा अतीता होन्ति, अञ्जा अनागता, अञ्जा पच्चुप्पन्ना, पटिविज्झित्वा अपरिहीनताय पन लाभीति वुच्चित। तत्थ येसं इमं विभागं अग्गहेत्वा यस्मा झानलाभीनं अतीतानागतानि झानानिपि अत्थि, तस्मा ''ते अतीतेनिपि अनागतेनिप समन्नागता''ति लिद्धि, सेय्यथापि अन्धकानं। ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। सेसमेत्थ उत्तानत्थमेवाति। ''अट्ठविमोक्खझायी''तिआदि पन लाभीभावस्स साधकं, न समन्नागतभावस्साति।

अतीतानागतसमन्नागतकथावण्णना।

नवमो वग्गो।

## १०. दसमवग्गो

## १. निरोधकथावण्णना

**५७१-५७२**. इदानि निरोधकथा नाम होति। तत्थ येसं ''उपपत्तेसियन्ति सङ्खं गतस्स भवङ्गचित्तस्स भङ्गक्खणेन सहेव किरियाति सङ्खं गता कुसला वा अकुसला वा चत्तारो खन्धा चित्तसमुद्वानरूपञ्चाति पञ्चक्खन्धा उप्पज्जन्ति। तेसु हि अनुप्पन्नेसु भवङ्गे निरुद्धे सन्तितिवच्छेदो भवेय्या''ति लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानं; ते सन्धाय **उपपत्तेसिये**ति पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। तत्थ **उपपत्तेसिये**ति चतूसुपि पदेसु बहुवचनभुम्मत्थे एकवचनभुम्मं। उपपत्तेसियेसु पञ्चसु खन्धेसु अनिरुद्धेसूति अयञ्हेत्थ अत्थो। **दसन्त**न्ति उपपत्तेसियखन्धानञ्च किरियखन्धानञ्च वसेन वृत्तं। तत्थ पठमपञ्हे खन्धलक्खणवसेन किरियवसेन च पञ्चेव नाम ते खन्धाति पिटिक्खपित। दुतियपञ्हे पुरिमपच्छिमवसेन उपपत्तेसियकिरियवसेन च नानत्तं सन्धाय पटिजानाति। द्विन्तं पन फस्सानं चित्तानञ्च समोधानं पुट्ठो सुत्तलेसाभावेन पटिक्खपित।

**किरिया चत्तारो**ति रूपेन विना कुसला अकुसला वा चत्तारो गहिता। **किरियाञाण**न्ति परवादिना चक्खुविञ्ञाणसमङ्गिक्खणे अरहतो अनुञ्जातं अनारम्मणञाणं। **निरुद्धे मग्गो उप्पज्जती**ति पुच्छा परवादिस्स, अनिरुद्धे अनुप्पज्जनतो पटिञ्जा सकवादिस्स। **मतो मग्गं भावेती**ति छलेन पुच्छा परवादिस्स। यस्मा पन पटिसन्धितो याव चुतिचित्ता सत्तो जीवितयेव नाम, तस्मा सकवादी **न हेव**न्ति पटिक्खिपति।

निरोधकथावण्णना।

## २. रूपंमग्गोतिकथावण्णना

**५७३-५७५**. इदानि रूपं मग्गोतिकथा नाम होति। तत्थ येसं ''सम्मावाचाकम्मन्ताजीवा रूप''न्ति लद्धि, सेय्यथापि महिसासकसम्मितियमहासंघिकानं; ते सन्धाय **मग्गसमिङ्गस्सा**ति पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्ञा इतरस्स। अथ नं ''यिद ते सम्मावाचादयो रूपं, न विरितयो, यथा सम्मादिट्ठादिमग्गो सारम्मणादिसभावो, एवं तिम्प रूपं सिया''ति चोदेतुं **सारम्मणो**तिआदिमाह। तत्थ पिटक्खेपो च पिटञ्जा च परवादिनो लद्धिअनुरूपेन वेदितब्बा। सेसमेत्थ उत्तानत्थमेवाति।

रूपं मग्गोतिकथावण्णना।

## ३. पञ्चविञ्ञाणसमङ्गिस्स मग्गकथावण्णना

५७६. इदानि पञ्चिवञ्जाणसमिङ्गस्स मग्गकथा नाम होति। तत्थ येसं "चक्खुना रूपं दिस्वा न निमित्तगाही होती"ति सुत्तं निस्साय "पञ्चिवञ्जाणसमिङ्गस्स अत्थि मग्गभावना"ति लिद्धि, सेय्यथापि महासंघिकानं, ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। अथ नं "सचे तस्स मग्गभावना अत्थि, पञ्चिवञ्जाणगितकेन वा मग्गेन, मग्गगितकेहि वा पञ्चिवञ्जाणिहि भवितब्बं, न च तानि मग्गगितकानि अनिब्बानारम्मणता अलोकुत्तरत्ता च, न मग्गो पञ्चिवञ्जाणगितको तेसं लक्खणेन असङ्गहितत्ता"ति चोदेतुं ननु पञ्चिवञ्जाणा उप्पन्नवत्थुकातिआदिमाह। तत्रायं अधिप्पायो — यदि पञ्चिवञ्जाणसमिङ्गस्स मग्गभावना सिया, येन मनोविञ्जाणेन मग्गो सम्पयुत्तो, तिम्प पञ्चिवञ्जाणसमिङ्गस्स सिया। एवं सन्ते यदिदं "पञ्चिवञ्जाणा उप्पन्नवत्थुका"तिआदि लक्खणं वृत्तं, तं एवं अवत्वा "छ विञ्जाणा"ति वत्तब्बं सिया। तथा पन अवत्वा "पञ्चिवञ्जाणा"त्वेव वृत्तं, तस्मा न वतब्बं "पञ्चिवञ्जाणसमिङ्गस्स अत्थि मग्गभावना"ति। यस्मा चेत्थ अयमेव अधिप्पायो, तस्मा सकवादी तं लक्खणं परवादिं सम्पिटच्छापेत्वा नो च वत रे वत्तब्बे पञ्चिवञ्जाणसमिङ्गस्स अत्थि मग्गभावनाति आह।

अपरो नयो — पञ्चविञ्जाणा उप्पन्नवत्थुका, मग्गो अवत्थुकोपि होति। ते च उप्पन्नारम्मणा, मग्गो नवत्तब्बारम्मणो। ते पुरेजातवत्थुकाव मग्गो अवत्थुकोपि। ते पुरेजातारम्मणा, मग्गो अपुरेजातारम्मणो। ते अज्झित्तकवत्थुकाव मग्गो अवत्थुकोपि होति। ते च रूपादिवसेन बाहिरारम्मणा, मग्गो निब्बानारम्मणो। ते अनिरुद्धं वत्थुं निस्सयं कत्वा पवत्तनतो असिभन्नारम्मणा, मग्गो निब्बानारम्मणो। ते अनिरुद्धानेव रूपादीनि आरब्भ पवत्तनतो असिभन्नारम्मणा, मग्गो निब्बानारम्मणो। ते नानावत्थुका, मग्गो अवत्थुको वा एकवत्थुको वा। ते नानारम्मणा मग्गो एकारम्मणो। ते अत्तनो अत्तनोव रूपादिगोचरे पवत्तनतो न अञ्जमञ्जस्स गोचरविसयं पच्चनुभोन्ति, मग्गो रूपादीसु एकिम्प गोचरं न करोति। ते किरियमनोधातुं पुरेचारिकं कत्वा उप्पज्जनतो न असमन्नाहारा न अमनसिकारा उप्पज्जन्ति, मग्गो निरावज्जनोव। ते सम्पटिच्छनादीहि वोकिण्णा

उप्पज्जन्ति, मग्गस्स वोकारोयेव नित्थि। ते अञ्जमञ्जं पुब्बचिरमभावेन उप्पज्जन्ति, मग्गस्स तेहि सिद्धं पुरिमपच्छिमताव नित्थि, तेसं अनुप्पत्तिकाले तिक्खिवपस्सनासमये, तेसं अनुप्पत्तिदेसे आरुप्पेपि च उप्पज्जनतो। ते सम्पटिच्छनादीहि अन्तरितत्ता न अञ्जमञ्जस्स समनन्तरा उप्पज्जन्ति, मग्गस्स सम्पटिच्छनादीहि अन्तरितभावोव नित्थ। तेसं अञ्जत्र अभिनिपाता आभोगमत्तम्पि किच्चं नित्थि, मग्गस्स किलेससमुग्घातनं किच्चन्ति। यस्मा चेत्थ अयिप्पि अधिप्पायो, तस्मा सकवादी इमेहाकारेहि परवादिं मग्गस्स अपञ्चविञ्जाणगतिकभावं सम्पटिच्छापेत्वा **नो च वत रे वत्तब्बे पञ्चविञ्जाणसमङ्गिस्स अत्थि मग्गभावना**ति आह।

**५७७. सुञ्जतं आरब्भा**ति ''यथा लोकुत्तरमग्गो सुञ्जतं निब्बानं आरब्भ, लोकियो सुद्धसङ्खारपुञ्जं आरब्भ उप्पज्जित, किं ते एवं चक्खुविञ्जाणं''न्ति पुच्छित। इतरो ''चक्खुञ्च पिटच्च रूपे चां'ति वचनतो पिटिक्खपित। दुतियं पुट्ठो ''न निमित्तग्गाही''ति वचनतो यं तत्थ अनिमित्तं, तदेव सुञ्जतन्ति सन्धाय पिटिजानाति। **चक्खुञ्च पिटिच्चा**ति पञ्हद्वयेपि एसेव नयो।

**५७८-५७९. चक्खुविञ्ञाणं अतीतानागतं आरब्भा**ति एत्थ अयमधिप्पायो — मनोविञ्ञाणसमिङ्गस्स अत्थि मग्गभावना, मनोविञ्ञाणञ्च अतीतानागतिम्प आरब्भ उप्पञ्जित, किं ते एवं चक्खुविञ्ञाणम्पीति। **फस्सं आरब्भा**तिआदीसुपि एसेव नयो। **चक्खुना रूपं दिस्वा न निमित्तग्गाही**ति एत्थ जवनक्खणे न निमित्तग्गाहिता वृत्ता, न चक्खुविञ्ञाणक्खणे। तस्मा लोकियमगगिम्प सन्धायेतं असाधकन्ति।

पञ्चविञ्ञाणसमङ्गिस्स मग्गकथावण्णना।

## ४. पञ्चविञ्ञाणा कुसलापीतिकथावण्णना

५८०-५८३. इदानि पञ्चविञ्ञाणा कुसलापीतिकथा नाम होति। सा हेट्ठा वृत्तनयेनेव अत्थतो वेदितब्बाति।

पञ्चविञ्ञाणा कुसलापीतिकथावण्णना।

#### ५. पञ्चविञ्ञाणा साभोगातिकथावण्णना

**५८४-५८६**. इदानि पञ्चविञ्ञाणा साभोगातिकथा नाम होति। तत्थ आभोगो नाम कुसलाकुसलवसेन होति सत्थारा च ''चक्खुना रूपं दिस्वा निमित्तग्गाही होति, न निमित्तग्गाही होती''तिआदि वृत्तं, तं अयोनिसो गहेत्वा ''पञ्चविञ्ञाणा साभोगा''ति येसं लद्धि, सेय्यथापि महासंघिकानं, ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। सेसमेत्थ पुरिमकथासदिसमेवाति।

पञ्चविञ्ञाणा साभोगातिकथावण्णना।

#### ६. द्वीहि सीलेहीतिकथावण्णना

५८७-५८९. इदानि द्वीहि सीलेहीतिकथा नाम होति। तत्थ "सीले पितट्ठाय नरो सपञ्जो"तिआदिवचनतो (सं० नि० १.२३) यस्मा लोकियेन सीलेन सीलवा लोकुत्तरं मग्गं भावेति, तस्मा "पुरिमेन च लोकियेन मग्गं अवले लोकुत्तरं चाति द्वीहि सीलेहि समन्नागतो नाम होती"ति येसं लद्धि, सेय्यथापि महासंघिकानंयेव, ते सन्धाय मग्गं समङ्गीति पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। अथ नं "यदि सो एकक्खणे लोकियलोकुत्तरेहि द्वीहि सीलेहि समन्नागतो, द्वीहि फरसादीहिपि तेन समन्नागतेन भवितब्ब"न्ति चोदेतुं द्वीहि फरसोहीतिआदिमाह। इतरो तथारूपं नयं अपस्सन्तो पिटिक्खिपति। लोकियेन च लोकुत्तरेन चाति पञ्हे पुब्बे समादिन्नञ्च मग्गंक्खणे उप्पन्नसम्मावाचादीनि च सन्धाय पिटजानाति।

**लोकिये सीले निरुद्धे**ति पुच्छा परवादिस्स, खणभङ्गनिरोधं सन्धाय पटिञ्जा सकवादिस्स। इतरो पन तं वीतिक्कमं विय सल्लक्खेन्तो **दुस्सीलो**तिआदिमाह। लद्धिपतिट्ठापनं पनस्स पुब्बे अभिन्नसीलतंयेव दीपेति, न द्वीहि समन्नागततं। तस्मा अप्पतिट्ठिताव लद्धीति।

द्वीहि सीलेहीतिकथावण्णना।

#### ७. सीलं अचेतसिकन्तिकथावण्णना

**५९०-५९४**. इदानि सीलं अचेतिसकन्तिकथा नाम होति। तत्थ यस्मा सीले उप्पज्जित्वा निरुद्धेपि समादानहेतुको सीलोपचयो नाम अत्थि, येन सो सीलवायेव नाम होति, तस्मा ''सीलं अचेतिसक''न्ति येसं लद्धि, सेय्यथापि महासंघिकानं, ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। सेसमेत्थ ''दानं अचेतिसक''न्तिकथायं वृत्तनयेनेव वेदितब्बं। लद्धिपतिद्वापनम्पि अयोनिसो गहितत्ता अप्पतिद्वापनमेवाति।

सीलं अचेतिसकन्तिकथावण्णना।

## ८. सीलं न चित्तानुपरिवत्तीतिकथावण्णना

**५९५-५९७**. इदानि सीलं न चित्तानुपरिवत्तीतिकथा नाम होति। तत्थ **न चित्तानुपरिवत्ती**ति भासन्तरमेव नानं, सेसं पुरिमकथासदिसमेवाति।

सीलं न चित्तानुपरिवत्तीतिकथावण्णना।

## ९. समादानहेतुकथावण्णना

**५९८-६००**. इदानि समादानहेतुकथा नाम होति। तत्थ ''आरामरोपा''ति गाथाय अत्थं अयोनिसो गहेत्वा ''सदा पुञ्जं पबड्वती''ति वचनतो ''समादानहेतुकं सीलं बड्वती''ति येसं लिद्धि, सेय्यथापि महासंघिकानञ्जेव, ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, चित्तविप्पयुत्तं सीलोपचयं सन्धाय पटिञ्जा परवादिस्स। सेसं पुरिमकथासदिसमेवाति।

समादानहेतुकथावण्णना।

#### १०. विञ्जत्ति सीलन्तिकथावण्णना

**६०१-६०२**. इदानि विञ्जित्त सीलन्तिकथा नाम होति। तत्य कायविञ्जित्त कायकम्मं, वचीविञ्जित्त वचीकम्मन्ति गहितत्ता ''विञ्जित्त सील''न्ति येसं लद्धि, सेय्यथापि महासंधिकानञ्चेव सिम्मितियानञ्च; ते सन्धाय विञ्जत्तीति पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। अथ नं यस्मा सीलं नाम विरित, न रूपधम्मो, तस्मा तेनत्थेन चोदेतुं पाणातिपाता वेरमणीतिआदिमाह। अभिवादनं सीलन्तिआदि यथारूपं विञ्जित्तं सो ''सील''न्ति मञ्जित तं उद्धरित्वा दस्सेतुं वृत्तं। यस्मा पन सा विरित न होति, तस्मा पुन पाणातिपातातिआदिमाह। लद्धि पनस्स छलेन पतिद्वितत्ता अप्पतिद्वितायेवाति।

विञ्जत्ति सीलन्तिकथावण्णना।

## ११. अविञ्ञत्ति दुस्सील्यन्तिकथावण्णना

**६०३-६०४**. इदानि अविञ्जत्ति दुस्सील्यन्तिकथा नाम होति। तत्थ चित्तविष्णयुत्तं अपुञ्जूपचयञ्चेव आणित्तया च पाणाितपातादीसु अङ्गपारिपूरिं सन्धाय ''अविञ्जत्ति दुस्सील्य''न्ति येसं लद्धि, सेय्यथािप महासंघिकानं, ते सन्धाय पुच्छा सकवािदस्स, पिटञ्जा इतरस्स। अथ नं ''सचे सा दुस्सील्यं, पाणाितपातादीसु अञ्जतरा िसया''ित चोदेतुं पाणाितपातोितआिदमाह। पापकम्मं समािदियत्वाित ''असुकं नाम घातेस्सािम, असुकं भण्डं अवहरिस्सािमी''ित एवं पापसमादानं कत्वा। **उभो वङ्गन्तीि**त पुट्टो दानक्खणे पापस्स अनुष्पत्तिं सन्धाय पिटिक्खपित। दुतियं पुट्टो चित्तविष्णयुत्तं पापूपचयं सन्धाय पिटजानाित। सेसमेत्थ परिभोगमयकथायं वृत्तनयेनेव वेदितब्बं। लद्धिपितट्टापनिप्पस्स पापसमािदन्नपुब्बभागमेव साधेित; न अविञ्जत्तिया दुस्सीलभाविन्त।

अविञ्ञत्ति दुस्सील्यन्तिकथावण्णना।

दसमो वग्गो।

दुतियपण्णासको समत्तो।

## ११. एकादसमवग्गो

## १-३. तिस्सोपि अनुसयकथावण्णना

**६०५-६१३**. इदानि अनुसया अब्याकता, अहेतुका, चित्तविप्पयुत्ताति तिस्सोपि अनुसयकथा नाम होन्ति। तत्थ यस्मा पुथुज्जनो कुसलाब्याकते चित्ते वत्तमाने ''सानुसयों''ति वत्तब्बो, यो चस्स तिस्मं खणे हेतु, न तेन हेतुना अनुसया सहेतुका, न तेन चित्तेन सम्पयुत्ता, तस्मा ''ते अब्याकता, अहेतुका, चित्तविप्पयुत्तां''ति येसं लिद्धि, सेय्यथापि महासंघिकानञ्चेव सिम्मितियानञ्च; ते सन्धाय तीसुपि कथासु पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। सेसं हेट्ठा वृत्तनयत्ता सक्का पाळिमग्गेनेव जानितुन्ति, तस्मा न वित्थारितन्ति।

तिस्सोपि अनुसयकथावण्णना।

## ४. ञाणकथावण्णना

**६१४-६१५.** इदानि ञाणकथा नाम होति। तत्थ मग्गञाणेन अञ्जाणे विगतेपि पुन चक्खुविञ्जाणादिवसेन ञाणविष्पयुत्तचित्ते वत्तमाने यस्मा तं मग्गचित्तं न पवत्ति, तस्मा ''न वत्तब्बं ञाणी''ति येसं लद्धि, सेय्यथापि महासंघिकानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। अथ नं ''यदि अञ्जाणे विगते 'ञाणी'ति पञ्जित्त न सिया, रागादीसु विगतेसु वीतरागादिपञ्जित्तिप न सियाति पुग्गलपञ्जित्तयं अकोविदोसीं'ति चोदेतुं **रागे विगते**तिआदिमाह। इतरो तेसु विगतेसु सरागादिभावे युत्तिं अपस्सन्तो पटिक्खिपति। परियोसाने यस्मा ञाणपटिलाभेन सो ञाणीति वत्तब्बतं अरहित, तस्मा **न हेव**न्ति पटिक्खेपो सकवादिस्साति।

ञाणकथावण्णना।

## ५. ञाणं चित्तविप्पयुत्तन्तिकथावण्णना

**६१६-६१७**. इदानि आणं चित्तविप्पयुत्तन्तिकथा नाम होति। तत्थ यस्मा अरहा चक्खुविञ्जाणादिसमङ्गी पटिलद्धं मग्गञाणं सन्धाय ''आणीं'ति वुच्चित, न चस्स तं तेन चित्तेन सम्पयुत्तं, तस्मा ''आणं चित्तविप्पयुत्तं'न्ति येसं लद्धि, सेय्यथापि पुब्बसेलियानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। अथ नं ''यदि ते आणं चित्तविप्पयुत्तं चित्तविप्पयुत्तेसु रूपादीसु अञ्जतरं सिया''ति चोदेतुं **रूप**न्तिआदिमाह। इतरो पटिक्खिपति। सेसं हेट्ठा वृत्तनयमेव। परियोसाने पन **पञ्जवा**ति पुट्ठो पटिलाभवसेन तं पवित्तं इच्छिति, तस्मा पटिजानातीति।

## ञाणं चित्तविप्पयुत्तन्तिकथावण्णना।

## ६. इदं दुक्खन्तिकथावण्णना

**६१८-८२०.** इदानि इदं दुक्खन्तिकथा नाम होति। तत्थ येसं ''लोकुत्तरमग्गक्खणे योगावचरो इदं दुक्खन्ति वाचं भासित, एवमस्स इदं दुक्खन्ति वाचं भासितो च इदं दुक्खन्ति आणं पवत्तती''ति लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, मग्गक्खणे तथा वाचाभासनं आणप्पवित्तञ्च सन्धाय पिटञ्जा इतरस्स। यस्मा पन सो सेससच्चपिटसंयुत्तं वाचं पुथुज्जनोव भासित, न च तस्स तथा आणप्पवित्तीत इच्छिति, तस्मा समुदयादिपञ्हेसु पिटिक्खिपित। **रूपं अनिच्च**न्तिआदि दुक्खपिरयायदस्सनवसेन वृत्तं। इतरो पन सकसमये तादिसं वोहारं अपस्सन्तो पिटिक्खपित। **इति च दन्ति चा**तिआदि यदि तस्स दुक्खे आणं पवत्तित, इ-कार दं-कार दु-कार ख-कारेसु पिटिपाटिया चतूिह आणोहि पवित्तित्व्वन्ति दस्सेतुं वृत्तं। इतरो पन तथा न इच्छिति, तस्मा पिटिक्खिपित।

इदं दुक्खन्तिकथावण्णना।

## ७. इद्धिबलकथावण्णना

**६२१-६२४**. इदानि इद्धिबलकथा नाम होति। तत्थ इद्धिपादभावनानिसंसस्स अत्यं अयोनिसो गहेत्वा ''इद्धिबलेन समन्नागतो कप्पं तिट्ठेय्या' ति येसं लद्धि, सेय्यथापि महासंघिकानं; ते सन्धाय **इद्धिबलेन समन्नागतो कप्पं तिट्ठेय्या**ति पुच्छा सकवादिस्स। तत्थ कप्पो नाम महाकप्पो, कप्पेकदेसो, आयुकप्पोति तिविधो। ''चत्तारिमानि, भिक्खवे, कप्पस्स असङ्ख्येय्यानी''ति (अ॰ नि॰ ४.१५६) एत्थ हि महाकप्पोव कप्पोति वृत्तो। ''ब्रह्मकायिकानं देवानं कप्पो आयुप्पमाण''न्ति (अ॰ नि॰ ४.१२३) एत्थ कप्पेकदेसा। ''कप्पं निरयम्हि पच्चिति, कप्पं सग्पम्हि मोदती''ति (चूळव॰ ३५४) एत्थ आयुकप्पो। आयुकप्पनं आयुविधानं कम्मस्स विपाकवसेन वा वस्सगणनाय वा आयुपरिच्छेदोति अत्थो। तेसु महाकप्पं सन्धाय पुच्छिति, इतरो पटिजानाति।

अथ नं सकवादी ''सचे ते इद्धिबलेन समन्नागतो, 'यो चिरं जीवित, सो वस्ससतं अप्पं वा भिय्यो'ित (सं० नि० २.१४३) एवं परिच्छिन्ना आयुकप्पा उद्धं महाकप्पं वा महाकप्पेकदेसं वा जीवेय्य इद्धिमयिकेनस्स आयुना भिवतब्ब''िन्त चोदेतुं **इद्धिमयिको सो आयू**तिआदिमाह। इतरो ''जीवितिन्द्रियं नाम इद्धिमयिकं नित्थि, कम्मसमुट्ठानमेवा''ित वृत्तत्ता पिटिक्खिपति। को पनेत्थ इद्धिमतो विसेसो, ननु अनिद्धिमािप आयुकपं तिट्टेय्याित? अयं विसेसो — इद्धिमाि हे यावतायुकं जीवितप्पवित्तया अन्तरायकरे धम्मे इद्धिबलेन पिटबाहित्वा अन्तरा अकालमरणं निवारेतुं सक्कोित, अनिद्धिमतो एतं बलं नित्थ। अयमेतेसं विसेसो।

**अतीतं अनागत**न्ति इदं अविसेसेन कप्पं तिट्ठेय्याति पटिञ्जातत्ता चोदेति। द्वे **कप्पे**तिआदि ''यदि इद्धिमा जीवितपरिच्छेदं अतिक्कमितुं सक्कोति, न केवलं एकं अनेकेपि कप्पे तिट्ठेय्या''ति चोदनत्थं वृत्तं। **उप्पन्नो फस्सो**तिआदि न सब्बं इद्धिया लब्भित, इद्धिया अविसयोपि अत्थीति दस्सेतुं वृत्तं। सेसमेत्थ उत्तानत्थमेवाति।

इद्धिबलकथावण्णना।

## ८. समाधिकथावण्णना

**६२५-६२६**. इदानि समाधिकथा नाम होति। तत्थ येसं एकचित्तक्खणे उप्पन्नापि एकग्गता समाधानट्ठेन समाधीति अग्गहेत्वा ''सत्त रित्तन्दिवानि एकन्तसुखपिटसंवेदी विहरितु''न्तिआदिवचनं (म॰ नि॰ १.१८०) निस्साय ''चित्तसन्तित समाधी''ति लद्धि, सेय्यथापि सब्बत्थिवादानञ्चेव उत्तरापथकानञ्च; ते सन्धाय **चित्तसन्ति**ति पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। अथ नं ''यदि चित्तसन्तित समाधि, चित्तसन्तित नाम अतीतापि अत्थि, अनागतापि अत्थि। न हि एकं पच्चुप्पन्नचित्तमेव चित्तसन्तित नाम होति, िकं ते सब्बापि सा समाधी''ति चोदेतुं **अतीता**तिआदिमाह, इतरो तथा अनिच्छन्तो पिटक्खिपति।

ननु अतीतं निरुद्धन्तिआदि ''चित्तसन्तितयं पच्चुप्पन्नमेव चित्तं किच्चकरं, अतीतानागतं निरुद्धत्ता अनुप्पन्नत्ता च नित्थि, कथं तं समाधि नाम होती''ति दस्सेतुं बुत्तं। एकचित्तक्खिणकोति पुच्छा परवादिस्स। ततो या सकसमये ''समाधिं, भिक्खवे, भावेथा''तिआदीसु पच्चुप्पन्नकुसलचित्तसम्पयुत्ता एकग्गता समाधीति बुत्ता, तं सन्धाय पिटञ्जा सकवादिस्स। चक्खुविञ्जाणसमङ्गीतिआदि ''एकचित्तक्खणिको''ति वचनमत्तं गहेत्वा छलेन बुत्तं, तेनेव सकवादिना पिटिक्खित्तं। ननु वुत्तं भगवताति सुत्तं पुरिमपच्छिमवसेन पवत्तमानस्स समाधिस्स अब्बोकिण्णतं साधीत, न सन्तितया समाधिभावं, तस्मा असाधकन्ति।

समाधिकथावण्णना।

## ९. धम्मद्वितताकथावण्णना

**६२७.** इदानि धम्मिट्ठितताकथा नाम होति। तत्थ ''ठिताव सा धातू''ति वचनं निस्साय ''पटिच्चसमुप्पादसङ्खाता धम्मिट्ठितता नाम एका अत्थि, सा च परिनिप्फन्ना''ति येसं लिद्धि, सेय्यथापि अन्धकानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्ञा इतरस्स। अथ नं ''यदि परिनिप्फन्नानं अविज्जादीनं अञ्जा धम्मिट्ठितता नाम परिनिप्फन्ना अत्थि, तायपि च ते धम्मिट्ठितताय अञ्जा ठितता परिनिप्फन्ना आपज्जती''ति चोदेतुं **ताय ठितता**तिआदिमाह। परवादी एवरूपाय लिद्धया अभावेन पटिक्खिपति। दुतियं पुट्ठो अनन्तरपच्चयतञ्चेव अञ्जमञ्जपच्चयतञ्च सन्धाय पटिजानाति। सेसं हेट्ठा वृत्तनयत्ता उत्तानत्थमेवाति।

धम्मद्रितताकथावण्णना।

### १०. अनिच्चताकथावण्णना

६२८. इदानि अनिच्चताकथा नाम होति। तत्थ ''अनिच्चानं रूपादीनं अनिच्चतापि रूपादयो विय परिनिप्फन्ना''ति येसं लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानं; ते सन्धाय पुच्छा

सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। अथ नं ''यदि ते रूपादयो विय अनिच्चता परिनिष्फन्ना, तस्सापि अञ्जाय परिनिष्फन्नाय अनिच्चताय भिवतब्ब''न्ति चोदेतुं **ताय** अनिच्चतायातिआदिमाह। इतरो द्विन्नं अनिच्चताय एकतो अभावेन पटिक्खिपित्वा पुन यस्मा सा अनिच्चता निच्चा न होति, तेनेव अनिच्चेन सद्धि अन्तरधायित, तस्मा पटिजानाति। अथस्स सकवादी लेसोकासं अदत्वा या तेन दुतिया अनिच्चता पटिञ्जाता, तायिप ततो परायपीति परम्परवसेन अनुपच्छेददोसं आरोपेन्तो **ताय** तायेवातिआदिमाह। जरा परिनिष्फन्नातिआदि यस्मा उप्पन्नस्स जरामरणतो अञ्जा अनिच्चता नाम नित्थि, तस्मा अनिच्चताविभागानुयुञ्जनवसेन वृत्तं। तत्रापि परवादिनो पुरिमनयेनेव पटिञ्जा च पटिक्खेपो च वेदितब्बो।

**६२९. रूपं परिनिप्फन्न**न्तिआदि येसं सा अनिच्चता, तेहि सिद्धं संसन्दनत्थं वृत्तं। तत्थ ''यथा परिनिप्फन्नानं रूपादीनं अनिच्चताजरामरणानि अत्थि, एवं परिनिप्फन्नानं अनिच्चतादीनं तानि नत्थी''ति मञ्जमानो एकन्तेन पटिक्खिपतियेवाति।

अनिच्चताकथावण्णना।

एकादसमो वग्गो।

## १२. द्वादसमवग्गो

## १. संवरो कम्मन्तिकथावण्णना

**६३०-६३२**. इदानि संवरो कम्मन्तिकथा नाम होति। तत्थ ''चक्खुना रूपं दिस्वा निमित्तग्गाही होति, न निमित्तग्गाही होती''ति सुत्तं निस्साय ''संवरोपि असंवरोपि कम्म''न्ति येसं लद्धि, सेय्यथापि महासंघिकानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स।

अथ नं या सकसमये चेतना ''कम्म''न्ति वृत्ता यथा सा कायवचीमनोद्वारेसु पवत्तमाना कायकम्मादिनामं लभित, तथा ''यदि ते संवरो कम्मं, सोपि चक्खुन्द्रियादीसु पवत्तमानो चक्खुकम्मादिनामं लभेय्या''ति चोदेतुं **चक्खुन्द्रियसंवरो चक्खुकम्मा**न्तिआदिमाह। इतरो तादिसं सुत्तपदं अपस्सन्तो चतूसु द्वारेसु पिटिक्खिपित्वा पञ्चमे कायद्वारे पसादकायं सन्धाय पिटिक्खिपति, विञ्जित्तकायं सन्धाय पिटिक्खिपति, विञ्जित्तकायं सन्धाय पिटिक्खिपति, कम्मद्वारं सन्धाय पिटिक्खिपति, विस्मायं पिटिक्खिपति, कम्मद्वारं सन्धाय पिटिक्खिपति, कम्मद्वारं सन्धाय पिटिजानाति। असंवरेपि एसेव नयो। ''चक्खुना रूपं दिस्वा''ति सुत्तं तेसु द्वारेसु संवरासंवरमेव दीपेति, न तस्स कम्मभावं, तस्मा असाधकन्ति।

संवरो कम्मन्तिकथावण्णना।

#### २. कम्मकथावण्णना

६३३-६३५. इदानि कम्मकथा नाम होति। तत्थ "नाहं, भिक्खवे, सञ्चेतनिकानं कम्मानं 'न्ति (अ॰ नि॰ १०.२१७) सुत्तपदं निस्साय "सब्बं कम्मं सविपाक''न्ति येसं लिद्धि, सेय्यथापि महासंघिकानं; तेसं "चेतनाहं, भिक्खवे, कम्मं वदामी''ति (अ॰ नि॰ ६.६३) सत्थारा अविसेसेन चेतना "कम्म''न्ति वृत्ता; सा च कुसलाकुसलाव सविपाका, अब्याकता अविपाकाति इमं विभागं दस्सेतुं सब्बं कम्मन्ति पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। पुन सब्बा चेतनाति पञ्हेसु अब्याकतं सन्धाय पिटक्खेपो, कुसलाकुसले सन्धाय पिटञ्जा वेदितब्बा। विपाकाब्याकतातिआदि सविपाकाविपाकचेतनं सरूपेन दस्सेतुं वृत्तं। सेसमेत्थ उत्तानत्थमेव। "नाहं, भिक्खवे"ति सुत्तं सित पच्चये दिद्वधम्मादीसु विपाकपिटसंवेदनं सन्धाय वृत्तं, तस्मा असाधकन्ति।

कम्मकथावण्णना।

#### ३. सद्दो विपाकोतिकथावण्णना

**६३६-६३७**. इदानि सद्दो विपाकोतिकथा नाम होति। तत्थ "सो तस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता उस्सन्नत्ता विपुलत्ता ब्रह्मस्सरो होती"तिआदीनि (दी॰ नि॰ ३.२३६) अयोनिसो गहेत्वा "सद्दो विपाको"ति येसं लद्धि, सेय्यथापि महासंघिकानं; तेसं "कम्मसमुद्राना अरूपधम्माव विपाकाति नामं लभन्ति। रूपधम्मेसु पनायं वोहारो नत्थी"ति दस्सेतुं पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। **सुखवेदनीयो**तिआदि "विपाको नाम एवरूपो होती"ति दस्सनत्थं वृत्तं। "सो तस्स कम्मस्सा"ति सुत्तं लक्खणपिटलाभदस्सनत्थं वृत्तं। महापुरिसो हि कम्मस्स कतत्ता सुचिपरिवारोपि होति, न च परिवारो विपाको, तस्मा असाधकमेतन्ति।

सद्दो विपाकोतिकथावण्णना।

## ४. सळायतनकथावण्णना

**६३८-६४०**. इदानि सळायतनकथा नाम होति। तत्थ यस्मा सळायतनं कम्मस्स कतत्ता उप्पन्नं, तस्मा "विपाको"ति येसं लिद्धि, सेय्यथापि महासंघिकानं; ते सन्धाय चक्खायतनं विपाकोति पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। सेसं हेट्ठा वृत्तनयमेव। **सळायतनं विपाको**ति एत्थ मनायतनं सिया विपाको। सेसानि केवलं कम्मसमुद्रानािन, न विपाको। तस्मा असाधकमेतन्ति।

सळायतनकथावण्णना।

## ५. सत्तक्खत्तुपरमकथावण्णना

**५४१-५४५**. इदानि सत्तक्खत्तुपरमकथा नाम होति, तत्थ यस्मा ''सत्तक्खत्तुपरमों''ति वृत्तं, तस्मा ''सत्तक्खत्तुपरमो पुग्गलो सत्तक्खत्तुपरमताय नियतों''ति येसं लद्धि, सेय्यथापि उत्तरापथकानं; तेसं ठपेत्वा ''अरियमग्गं अञ्जो तस्स नियमो नित्य, येन सो सत्तक्खत्तुपरमताय नियतो भवेय्या''ति इमं विभागं दस्सेतुं पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स।

**माता जीविता**तिआदीसु अयमधिप्पायो — द्वे नियामा सम्मत्तनियामो च मिच्छत्तनियामो च। सम्मत्तनियामो अरियमग्गो। सो अविनिपातधम्मतञ्चेव फलुप्पत्तिञ्च नियमेति। मिच्छत्तनियामो आनन्तरियकम्मं। तं अनन्तरा निरयूपपित्तं नियमेति। तत्थ सत्तवखत्तुपरमो सोतापित्तमग्गेन अविनिपातधम्मताय च फलुप्पत्तिया च नियमितो। सेसमग्गनियामो पनस्स नित्थ अनिधगतत्ता, आनन्तरियम्पि कातुं सो अभब्बो। त्वं पनस्स नियामं इच्छिसि, तेन तं वदाम — ''किं ते सो इमिना मिच्छत्तनियामेन नियमितो''ति।

अभब्बो अन्तराति पञ्हेसु आनन्तरियाभावं सन्धाय पटिक्खपित, सत्तक्खतुपरमं सन्धाय पटिजानाति। अत्थि सो नियामोति पञ्हे सत्तक्खतुपरमताय नियामं अपस्सन्तो पटिक्खिपित। अत्थि ते सितपद्वानाितआदि नियामसङ्खाते मग्गधम्मे दस्सेतुं बृत्तं। तस्स पन पुन पटममग्गानुप्पत्तितो तेिप नित्थि, तस्मा पटिक्खिपित। सेसमेत्थ उत्तानत्थमेव। ननु सो सत्तक्खतुपरमोति एत्थ भगवा ''अयं पुगलो एत्तके भवे सन्धावित्वा परिनिब्बायिस्सिति, अयं एत्तके''ति अत्तनो जाणबलेन ब्याकरोति, न भविनयामं नाम किञ्चि तेन सत्तक्खतुपरमो, कोलंकोलो, एकबीजी वाित बुत्तं, तस्मा असाधकमेतिन्ति।

सत्तक्खतुपरमकथावण्णना।

६४६-६४७. कोलंकोलएकबीजिकथायोपि इमिनावुपायेन वेदितब्बा।

कोलंकोलएकबीजिकथावण्णना।

## ८. जीवितावोरोपनकथावण्णना

६४८-६४९. इदानि जीवितावोरोपनकथा नाम होति। तत्थ यस्मा दोससम्पयुत्तेन चित्तेन पाणाितपातो होति, दोसो च दिट्ठिसम्पन्नस्स अप्पहीनो, तस्मा "दिट्ठिसम्पन्नो सञ्चिच्च पाणं जीविता वोरोपेय्या"ति येसं लद्धि, सेय्यथािप पुब्बसेलियापरसेलियानं; ते सन्धाय दिट्ठिसम्पन्नोति पुच्छा सकवािदस्स, पिटञ्जा इतरस्स। सञ्चिच्च मातरन्तिआदिपञ्हेसु पन "अड्ठानमेतं अनवकासो"ति सुत्तभयेन पिटिक्खिपति। सत्थिर अगारवोतिआदि सत्थारादीसु सगारवस्स सिक्खापदस्स वीितक्कमाभावदस्सनत्थं वृत्तं। इतरो पन अकुसलवसेन तस्स अगारवो नाम नत्थीित पिटिक्खिपत्वा सगारवभावञ्च सम्पिटिच्छित्वा पुन अगारवोति पुट्ठो तेसु तेसु किच्चेसु पसुतताय विक्खित्तानं असितया अमनिसकारेन चेतिये अभिवादनपदिक्खणकरणाभावं सन्धाय पिटजानाित। पुन ओहदेच्याितआदिना नयेन पुट्ठो तािदसाय किरियाय सञ्चिच्च अकरणतो पिटिक्खिपति। सेसमेत्थ उत्तानत्थमेवाित।

जीवितावोरोपनकथावण्णना।

## ९. दुग्गतिकथावण्णना

**६५०-६५२**. इदानि दुग्गतिकथा नाम होति। तत्थ ये दुग्गतिञ्च दुग्गतिसत्तानं रूपादिआरम्मणं तण्हञ्चाति उभयम्पि दुग्गतीत गहेत्वा पुन तथा अविभजित्वा अविसेसेनेव "दिष्टिसम्पन्नस्स पहीना दुग्गती"ति वदन्ति, सेय्यथापि उत्तरापथका; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। **आपायिके रूपे रज्जेय्या**तिआदि परवादिनो लद्धिया दिष्टिसम्पन्नस्स दुग्गति अप्पहीना, तस्स वसेन चोदेतुं वृत्तं। सेसमेत्थ उत्तानत्थमेव। **निरयं उपपज्जेय्या**तिआदि दुग्गतिपहानमेव दुग्गतिगामिनितण्हापहानं वा दीपेति, न दुग्गतिसत्तानं रूपादिआरम्मणाय तण्हाय पहानं, तस्मा असाधकन्ति।

दुग्गतिकथावण्णना।

६५३. सत्तमभविककथायपि एसेव नयोति।

द्वादसमो वग्गो।

## १३. तेरसमवग्गो

## १. कप्पटुकथावण्णना

**६५४-६५७**. इदानि कप्पट्ठकथा नाम होति। तत्थ येसं ''सङ्घं समग्गं भेत्वान, कप्पं निरयिष्ठ पच्चती''ति ''सकलिम्प कप्पं सङ्घभेदको निरये तिट्ठती''ति लिद्ध, सेय्यथापि राजिगिरिकानं; ते सन्धाय कप्पट्ठोति पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। बुद्धो च लोकेति इदं विना बुद्धुप्पादेन सङ्घभेदस्स अभावदस्सनत्थं वुत्तं। कप्पो च सण्ठाति सङ्घो च भिज्जतीतिआदि ''यिद सो सकलं कप्पं तिट्ठति, सण्ठहनतो पट्टाय तं कम्मं कत्वा तत्थ उप्पिज्जत्वा तिट्ठेच्या''ति दस्सेतुं वुत्तं। अतीतिन्तिआदि हेट्टा वृत्ताधिप्पायमेव। कप्पट्टो इद्धिमाति पञ्हे भावनामयं सन्धाय पिटिक्खपित, परसमये पनस्स जातिमयं इद्धि इच्छन्ति, तं सन्धाय पिटजानाति। छिन्दिद्धपादोतिआदि ''जातिमयाय इद्धिया इद्धिमाति लिद्धिमत्तमेतं, किं तेन, यदि पनस्स इद्धि अत्थि, इमिना नयेन इद्धिपादा भाविता भवेय्यु''न्ति चोदनत्थं वृत्तं। आपायिको नेरियकोति सुत्तं यं सो एकं कप्पं असीतिभागे कत्वा ततो एकभागमत्तं कालं तिट्ठेय्य, तं आयुकप्पं सन्धाय वृत्तं, तस्मा असाधकन्ति।

कप्पट्ठकथावण्णना।

## २. कुसलपटिलाभकथावण्णना

**६५८-६५९**. इदानि कुसलपटिलाभकथा नाम होति। तत्थ कप्पट्ठो सकसमये कामावचरकुसलमेव पटिलभित। येन पन तं उपपत्ति पटिबाहेय्य, तं महग्गतं लोकुत्तरं वा न पटिलभित। येसं पन इमं विभागं अकत्वा अविसेसेनेव ''सो कुसलिचत्तं न पटिलभिती''ति लिद्धि, सेय्यथापि उत्तरापथकानं; तेसं विभागदस्सनेन तं लिद्धि भिन्दितुं पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। सेसमेत्थ उत्तानत्थमेवाति।

कुसलपटिलाभकथावण्णना।

#### ३. अनन्तरापयुत्तकथावण्णना

**६६०-६६२**. इदानि अनन्तरापयुत्तकथा नाम होति। तत्थ अनन्तरापयुत्तो नाम येन खन्धभेदतो अनन्तरा विपाकदायकं मातुघातादि आनन्तरियकम्मं आणत्तं। तत्थ यस्स नियताय आणित्तया आणत्तो तं कम्मं किरस्सित, सो अत्थसाधिकाय चेतनाय उप्पादितत्ता मिच्छत्तियतो होति, अभब्बो सम्मत्तिनयामं ओक्किमतुं। यस्स अनियताय आणित्तया आणत्तो तं कम्मं किरस्सित, सो अत्थसाधिकाय चेतनाय अनुप्पादितत्ता न मिच्छत्तिनयतो, भब्बो सम्मत्तिनयामं ओक्किमतुन्ति इदं सकसमये सिन्निट्ठानं। येसं पन "अनियतायि आणित्तया अभब्बोयेव सम्मत्तिनयामं ओक्किमतुन्ते इत्त्वा अनन्तरापयुत्तोति परवादिना अत्तानं पुच्छापेति। तेनेत्थ पठमपुच्छा परवादिस्स, अत्थसाधिकचेतनाय अभावं सन्धाय पिठञ्जा सकवादिस्स। ततो परवादी मातुघातादिकम्मस्स आणत्तत्ताव "सो मिच्छत्तिनयतो"ति मञ्जित। तस्मा मिच्छत्तिनयामञ्चाति पञ्हं पुच्छित। सकवादी पन एकस्स पुग्गलस्स द्विन्तं नियामानं अनोक्किन्तिमत्तमेव सन्धाय न हेवन्ति पिठिक्खपित।

**ननु तं कम्म**न्ति मातुघातादिकम्मं। तत्थ अनियताणित्तं सन्धाय "आमन्ता"ित पटिञ्ञा सकवादिस्स। अनियतिम्पि हि आणित्तं पयोजेत्वा ठितस्स "अननुच्छिवकं मया कत"िन्त कुक्कुच्चं उप्पञ्जतेव, विप्पटिसारो जायतेव। **हञ्ची**तिआदि कुक्कुच्चुप्पत्तिमत्तं गहेत्वा परवादिना लद्धिपतिट्ठापनत्थं वृत्तं।

**६६**१. इदानि यस्स अनियताणित्तकस्सापि अनन्तरापयुत्तस्स परवादिना सम्मत्तनियामोक्कमनं पटिसिद्धं, तमेव पुग्गलं गहेत्वा **अनन्तरापयुत्तो पुग्गलो अभब्बो**ति पुच्छा सकवादिस्स, अत्तनो लद्धिवसेन पटिञ्जा इतरस्स। अथ नं सकवादी ''अभब्बो नाम मातुघातादिकम्मानं कारको, किं ते तेन तानि कम्मानि कतानी''ति चोदेतुं **माता जीविता वोरोपिता**तिआदिमाह। इतरो तेसं वत्थूनं अरोगताय तथारूपं किरियं अपस्सन्तो ''न हेव''न्ति पटिक्खिपति।

तं कम्मं पटिसंहरित्वाति अनियताणित्तकम्मं सन्धाय वृत्तं। तिञ्हि "मा खो मया आणत्तं आकासी"ित आणत्तं निवारेन्तेन पटिसंहटं नाम होति। पटिसंहटत्तायेव चेत्थ कुक्कुच्चं पटिविनोदितं, विप्पटिसारो पटिविनीतो नाम होति। एवं सन्तेपि पनेत्थ पुरिमाणित्तयायेव नियतभावं मञ्जमानो परवादी "आमन्ता"ित पटिजानाित। अथ नं सकवादी तस्स कम्मस्स पटिसंहटभावं सम्पटिच्छापेत्वा अत्तनो लिद्धं पतिद्वापेत्वा **हञ्ची**तिआदिमाह।

**६६२**. पुन **अनन्तरापयुत्तो**ति परियोसानपञ्हे पठमपञ्हे विय पुच्छा परवादिस्स, पठिञ्ञा सकवादिस्स। **ननु तं कम्म**न्ति अनुयोगो परवादिस्स, पठिसंहटकालतो पुब्बे पयुत्तकालं सन्धाय पठिञ्ञा सकवादिस्स। पयुत्तपुब्बतामत्तं गहेत्वा अनियताणित्तवसेन हञ्चीति लद्धिपतिट्ठापनं परवादिस्स। अयं पन लद्धि अयोनिसो पतिट्ठितत्ता अप्पतिट्ठिताव होतीति।

अनन्तरापयुत्तकथावण्णना।

#### ४. नियतस्स नियामकथावण्णना

**६६३-६६**४. इदानि नियतस्स नियामकथा नाम होति। तत्थ दुविधो नियामो — मिच्छत्तनियामो च आनन्तरियकम्मं, सम्मत्तनियामो च अरियमग्गो। इमे द्वे नियामे ठपेत्वा अञ्जो नियामो नाम नित्थ। सब्बेपि हि सेसा तेभूमकधम्मा अनियता नाम। तेहि समन्नागतोपि अनियतोयेव। बुद्धेहि पन अत्तनो जाणबलेन ''अयं सत्तो अनागते बोधिं पापुणिस्सती''ति ब्याकतो बोधिसत्तो पुञ्जुस्सदत्ता नियतोति वुच्चित। इति इमं वोहारमत्तं गहेत्वा ''पिच्छमभिवको बोधिसत्तो ताय जातिया भब्बो धम्मं अभिसमेतु''न्ति अधिप्पायेन ''नियतो नियामं ओक्कमती''ति येसं लिद्धि, सेय्यथापि पुब्बसेलियापरसेलियानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। **मिच्छत्तनियतो**तिआदि अञ्जेन नियामेन नियतस्स अञ्जिनियामाभावदस्सनत्थं वृत्तं। **पुब्बे मग्गं भावेत्वा**तिआदि नियामप्पभेददस्सनत्थं वृत्तं। सितपद्वानित्तिआदि एकस्मिम्पि नियामे धम्मप्पभेददस्सनत्थं वृत्तं। भव्बो बोधिसत्तोति वचनं केवलं बोधिसत्तस्स भब्बतं दीपेति, न नियतस्स नियामोक्कमनं, तस्मा असाधकं। सो हि पुब्बे एकेनिप नियतधम्मेन अनियतो बोधिमूले सच्चदस्सनेन नियामं ओक्कन्तोति।

नियतस्स नियामकथावण्णना।

## ५. निवुतकथावण्णना

**६६५-६६७**. इदानि निवृतकथा नाम होति। तत्थ सुद्धस्स सुद्धिकच्चाभावतो नीवरणेहि निवृतो ओफुटो परियोनद्धो च नीवरणं जहतीति येसं लद्धि, सेय्यथापि उत्तरापथकानं; ते सन्थाय **निवृतो**तिपुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। **रत्तो राग**न्तिआदि निवृतस्स नीवरणजहने दोसदस्सनत्थं वृत्तं। **परिसुद्धे परियोदाते**तिआदि विक्खम्भनविसुद्धिया विसुद्धस्स समुच्छेदिवसुद्धिदस्सनत्थं वृत्तं। **तस्स एवं जानतो**तिआदि जानतो पस्सतो आसवक्खयं दीपेति, न निवृतस्स नीवरणजहनं, तस्मा असाधकन्ति।

निवृतकथावण्णना।

## ६. सम्मुखीभूतकथावण्णना

**६६८-६७०**. इदानि सम्मुखीभूतकथा नाम होति। तत्थ **सम्मुखीभूतो**ति संयोजनानं सम्मुखीभावं तेहि समङ्गीभावं उपगतो। सेसमेत्थ निवुतकथासदिसमेवाति।

सम्मुखीभूतकथावण्णना।

## ७. समापन्नो अस्सादेतीतिकथावण्णना

**६७१-६७३**. इदानि समापन्नो अस्सादेतीतिकथा नाम होति। तत्थ ''पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति, सो तदस्सादेती''तिआदिवचनं (अ॰ नि॰ ४.१२३) निस्साय ''समापन्नो अस्सादेति, सा चस्स झानिकन्ति झानारम्मणा होती''ति येसं लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानं, ते सन्धाय **समापन्नो**ति पुच्छा सकवादिस्स, पटिज्ञा इतरस्स। तं झानं तस्स झानस्स आरम्मणन्ति पञ्हेसु तस्सेव तदारम्मणतं अपस्सन्तो सुत्तविरोधभयेन पटिक्खिपति, ''तदस्सादेती''तिवचनमत्तेन पटिजानाति। सो तदस्सादेतीित सुत्तं झानलाभिनो झाना बुट्ठाय झानस्सादं साधेति, न अन्तोसमापत्तियंयेव झानिकन्तिया झानारम्मणतं, तस्मा असाधकन्ति।

समापन्नो अस्सादेतीतिकथावण्णना।

#### ८. असातरागकथावण्णना

**६७४**. इदानि असातरागकथा नाम होति। तत्थ ''यंकिञ्चि वेदनं वेदेति सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा, सो तं वेदनं अभिनन्दित अभिवदती''ति (म॰ नि॰ १.४०९) सुत्ते दिट्ठाभिनन्दनवसेन वृत्तं। ''अभिनन्दती''तिवचनं निस्साय ''दुक्खवेदनायिप रागस्सादवसेन अभिनन्दना होति। तस्मा अत्थि असातरागों'ति येसं लद्धि, सेय्यथापि उत्तरापथकानं; ते सन्धाय **अत्थि असातरागों**ति पुच्छा सकवादिस्स। तत्थ **असातरागों**ति असाते दुक्खवेदियते ''अहो वत मे एतदेव भवेय्या''ति रज्जना। **आमन्ता**ति लद्धिवसेन पटिञ्जा इतरस्स। सेसमेत्थ उत्तानत्थमेव।

**६७५. सो तं वेदनं अभिनन्दती**ति सुत्ते पन विनिवट्टेत्वा दुक्खवेदनमेव आरब्भ रागुप्पत्ति नाम नित्य, समूहग्गहणेन पन वेदियतलक्खणं धम्मं दुक्खवेदनमेव वा अत्ततो समनुपस्सन्तो दिद्विमञ्जनासङ्खाताय दिद्वाभिनन्दनाय वेदनं अभिनन्दित, दुक्खाय वेदनाय विपरिणामं अभिनन्दित, दुक्खाय वेदनाय अभिभूतो तस्सा पिटपक्खं कामसुखं पत्थयन्तोपि दुक्खवेदनं अभिनन्दित नाम। एवं दुक्खवेदनाय अभिनन्दित अधिप्पायो। तस्मा असाधकमेतं असातरागस्साति।

असातरागकथावण्णना।

#### ९. धम्मतण्हाअब्याकतातिकथावण्णना

**६७६-६८०**. इदानि धम्मतण्हा अब्याकतातिकथा नाम होति। तत्थ रूपतण्हा...पे॰... धम्मतण्हाति इमासु छसु तण्हासु यस्मा सब्बपच्छिमा तण्हा धम्मतण्हाति बुत्ता, तस्मा सा अब्याकताति येसं लद्धि, सेय्यथापि पुब्बसेलियानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। सेसपञ्हानं पाळिया अत्थो निय्याति। **कामतण्हा**तिआदीिह तीिह कोट्ठासेहि छिप तण्हा सिङ्क्षिपत्वा दिस्सता। रूपादीसु हि छसु आरम्मणेसु कामस्सादवसेन पवत्ता तण्हा कामतण्हा। "भविस्सति अत्ता च लोको चा"ित सस्सतिद्विसहगता तण्हा भवतण्हा। "न भविस्सती"ित उच्छेदिदिट्ठसहगता तण्हा विभवतण्हाति। **ननु सा धम्मतण्हा**ति पदं तण्हाय धम्मारम्मणं आरब्भ पवत्तं दीपेति, न अब्याकतभावं तस्मा असाधकन्ति।

धम्मतण्हा अब्याकतातिकथावण्णना।

#### १०. धम्मतण्हानदुक्खसमुदयोतिकथावण्णना

**६८१-६८५**. इदानि धम्मतण्हा नदुक्खसमुदयोतिकथा नाम होति। तत्रापि यस्मा सा धम्मतण्हाति वृत्ता, तस्मा न दुक्खसमुदयोति येसं लद्धि, सेय्यथापि पुब्बसेलियानंयेव; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्ञा इतरस्स। सेसं पुरिमकथासदिसमेवाति।

धम्मतण्हा नदुक्खसमुदयोतिकथावण्णना।

तेरसमो वग्गो।

# १४. चुद्दसमवग्गो

## १. कुसलाकुसलपटिसन्दहनकथावण्णना

**६८६-६९०**. इदानि कुसलाकुसलपटिसन्दहनकथा नाम होति। तत्य कुसलं वा अकुसलस्स, अकुसलं वा कुसलस्स अनन्तरा उप्पज्जनकं नाम नत्थीति तेसं अञ्जमञ्जं पटिसन्धानं न युज्जित। ये पन यस्मा एकवत्थुस्मिञ्जेव रज्जित विरज्जित च, तस्मा तं अञ्जमञ्जं पटिसन्दहतीति लिद्धं गहेत्वा ठिता, सेय्यथापि महासङ्घिका; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स; पटिञ्जा इतरस्स। **आवट्टना पणिधी**ति उभयं आवज्जनस्सेव नामं। तिन्हं भवङ्गं आवट्टेतीति आवट्टना। भवङ्गारम्मणतो अञ्जस्मं आरम्मणे चित्तं पणिदहित ठपेतीति पणिधि। कुसलं अनावट्टेन्तस्साति यं तं अकुसलानन्तरं पटिसन्दहन्तं कुसलं उप्पज्जित, तं अनावट्टेन्तस्स उप्पज्जितीत पुच्छित। इतरो पन विना आवज्जनेन कुसलस्स उप्पत्ति अपस्सन्तो पटिक्खपित। कुसलं अयोनिसो मनसिकरोतोति इदं यदि अकुसलानन्तरं कुसलं उप्पज्जेय्य, अकुसलस्सेव आवज्जनेन अयोनिसो

मनसिकरोतो उप्पज्जेय्याति चोदनत्थं वृत्तं। सेसं यथापाळिमेव निय्याति। **ननु यस्मियेव वत्थुस्मि**न्ति वचनं एकारम्मणे सरागविरागुप्पत्तिं दीपेति, न कुसलाकुसलानं अनन्तरतं, तस्मा असाधकन्ति।

कुसलाकुसलपटिसन्दहनकथावण्णना।

## २. सळायतनुप्पत्तिकथावण्णना

**६९१-६९२**. इदानि सळायतनुप्पत्तिकथा नाम होति। तत्थ उपपत्तेसियेन पटिसन्धिचित्तेन सहेव ओपपातिकानं सळायतनं उप्पज्जित। गब्ध्मसेय्यकानं अज्झित्तकायतनेसु मनायतनकायायतनानेव पटिसन्धिक्खणे उप्पज्जित। सेसानि चत्तारि सत्तसत्तिरित्तम्हि। तानि च खो येन कम्मुना पटिसन्धि गहिता, तस्सेव अञ्जस्स वा कतत्ताति अयं सकसमये वादो। येसं पन एककम्मसम्भवत्ता सम्पन्नसाखाविटपानं रुक्खादीनं अंकुरो विय बीजमत्तं सळायतनं मातुकुच्छिस्मिं पटिसन्धिक्खणेयेव उप्पज्जितीत लिद्ध, सेय्यथापि पुब्बसेलियानं; ते सन्धाय **सळायतन**ित्त पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। **सब्बङ्गपच्चङ्गी**तिआदि सळायतने सित एवरूपो हुत्वा ओक्कमेय्याति चोदनत्थं वृत्तं। **मातुकुच्छिगतस्सा**ति पुच्छा परवादिस्स। परतो **मातुकुच्छिगतस्स पच्छा केसा**ति पुच्छा सकवादिस्स। सेसमेत्थ उत्तानत्थमेवाति।

सळायतनुप्पत्तिकथावण्णना।

#### ३. अनन्तरपच्चयकथावण्णना

**६९३-६९७**. इदानि अनन्तरपच्चयकथा नाम होति। तत्थ नच्चगीतादीसु रूपदरस्सनसद्दसवनादीनं लहुपरिवित्ततं दिस्वा ''इमानि विञ्जाणानि अञ्जमञ्जस्स अनन्तरा उप्पञ्जन्ती''ति येसं लद्धि, सेय्यथापि उत्तरापथकानं; ते सन्धाय चक्खुविञ्जाणस्साति पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। सोतविञ्जाणं रूपारम्मणंयेवाति यदि चक्खुविञ्जाणस्स अनन्तरा उप्पञ्जेय्य, विपाकमनोधातु विय रूपारम्मणं सियाति चोदेतुं वृत्तं। चक्खुव्य पिटच्च रूपे च उप्पञ्जित सोतविञ्जाणिन्ति पञ्हेसु सुत्ताभावेन पिटिक्खिपित्वा अनन्तरुप्पत्तिं सल्लक्खेन्तो लद्धिवसेन पिटजानाति। तञ्जेव चक्खुविञ्जाणं तं सोतविञ्जाणिन्ति यथा पटमजवनानन्तरं दुतियजवनं मनोविञ्जाणभावेन तञ्जेव होति, किं ते तथा एतम्पि द्वयं एकमेवाति पुच्छित। इमिना नयेन सब्बवारेसु अत्थो वेदितब्बो। नच्चित गायतीतिआदिवचनं आरम्मणसमोधाने लहुपरिवित्तताय वोकिण्णभावं दीपेति, न अनन्तरपच्चयतं, तस्मा असाधकन्ति।

अनन्तरपच्चयकथावण्णना।

#### ४. अरियरूपकथावण्णना

**६९८-६९९**. इदानि अरियरूपकथा नाम होति। तत्थ सम्मावाचाकम्मन्ता रूपं, तञ्च खो "सब्बं रूपं चत्तारि च महाभूतानि चतुन्नञ्च महाभूतानं उपादायरूप"न्ति (म॰ नि॰ ३.६७) वचनतो उपादायरूपन्ति येसं लद्धि, सेय्यथापि उत्तरापथकानं; ते सन्धाय **अरियरूपं महाभूतानं उपादाया**ति पुच्छा सकवादिस्स। तत्थ अरियानं रूपं, अरियं वा रूपन्ति **अरियरूपं। आमन्ता**ति लद्धियं ठत्वा पटिञ्जा इतरस्स। **कुसल**न्ति पुट्टो लद्धिवसेनेव पटिजानाति। अनासवपुच्छादीसुपि एसेव नयो। **यं किञ्चि रूप**न्ति सुत्तं ठपेत्वा भूतानि सेसरूपस्स उपादाभावं दीपेति, न सम्मावाचाकम्मन्तानं। तेसिन्हि रूपमत्तञ्जेव असिद्धं, कृतो उपादारूपता; तस्मा असाधकन्ति।

अरियरूपकथावण्णना।

## ५. अञ्जो अनुसयोतिकथावण्णना

७००-७०१. इद्दानि अञ्जो अनुसयोतिकथा नाम होति। तत्थ यस्मा पृथुज्जनो कुसलाब्याकते चित्ते वत्तमाने सानुसयोति वत्तब्बो, न परियुद्वितोति तस्मा अञ्जो अनुसयो, अञ्जं परियुद्वानित्त येसं लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानं; ते सन्धाय अञ्जो कामरागानुसयोति पुच्छा सकवादिस्स पटिञ्जा इतरस्स। सेसं हेट्ठा अनुसयकथायं वृत्तनयेनेव वेदितब्बं। सानुसयोतिआदि पन तस्मिं समये अनुसयस्स अपहीनत्ता सानुसयोति वत्तब्बतं, अनुप्पन्नत्ता च परियुद्वितोति अवत्तब्बतं दीपेति, न अनुसयपरियुद्वानानं अञ्जत्तं, तस्मा असाधकन्ति।

अञ्जो अनुसयोतिकथावण्णना।

## ६. परियुट्टानं चित्तविप्पयुत्तन्तिकथावण्णना

**७०२**. इदानि परियुट्टानं चित्तविप्पयुत्तन्तिकथा नाम होति। तत्थ यस्मा अनिच्चादितो मनसिकरोतोपि रागादयो उप्पज्जन्ति। वृत्तम्पि चेतं — "अप्पेकदा, भो भारद्वाज, असुभतो मनसिकरिस्सामीति सुभतोव मनसिकरोतीं"ति (सं॰ नि॰ ४.१२७)। तस्मा परियुट्टानं चित्तविप्पयुत्तन्ति येसं लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानंयेव; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्ञा इतरस्स। सेसमेत्थ उत्तानत्थमेवाति।

परियुद्वानं चित्तविप्पयुत्तन्तिकथावण्णना।

## ७. परियापन्नकथावण्णना

७०३-७०५. इदानि परियापन्नकथा नाम होति। तत्थ यस्मा कामरागो कामधातुं अनुसेति, कामधातुपरियापन्नोति च वुच्चित, तस्मा रूपरागारूपरागापि रूपधातुअरूपधातुयो अनुसेन्ति। रूपधातुअरूपधातुपरियापन्नायेव च नाम होन्तीति येसं लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानञ्चेव सम्मितियानञ्च; ते सन्धाय **रूपरागो**ति पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। तत्थ **अनुसेती**ति यथा कामरागो कामिवतक्कसङ्खातं कामधातुं सहजातवसेन अनुसेति, किं ते एवं रूपरागो रूपधातुन्ति पुच्छित। **परियापन्नो**ति यथा च सो तिविधाय कामधातुया िकलेसकामवसेन परियापन्नत्ता कामधातुपरियापन्नो, िकं ते एवं रूपरागोपि रूपधातुपरियापन्नोति पुच्छित। इतरो पनस्स अधिप्पायं असल्लक्खेन्तो केवलं लद्धिवसेन आमन्ताति पिटजानाति। अथ नं तमत्थं सल्लक्खोपेतुं कुसलिवपाकिकिरियसङ्खातेहि समापत्तेसियादीहि संसन्दित्वा पुच्छितुं समापत्तेसियोतिआदिमाह। सेसमेत्थ यथापाळिमेव निय्याति। ननु कामरागोतिआदिवचनिष्प कामरागस्सेव कामधातुयं अनुसयभावं परियापन्नतञ्च दीपेति, न इतरेसं इतरधातूसूति।

परियापन्नकथावण्णना।

#### ८. अब्याकतकथावण्णना

**७०६-७०८**. इदानि अब्याकतकथा नाम होति। तत्थ विपाकिकिरियरूपनिब्बानसङ्खातं चतुब्बिधं अब्याकतं अविपाकत्ता अब्याकतन्ति वृत्तं। दिट्ठिगतं "सस्सतो लोकोति खो, वच्छ, अब्याकतमेत''न्ति (सं॰ नि॰ ४.४१६ थोकं विसदिसं) सस्सतादिभावेन अकथितत्ता। येसं पन इमं विभागं अग्गहेत्वा पुरिमाब्याकतं विय दिट्ठिगतम्पि अब्याकतन्ति लिद्धि, सेय्यथापि अन्धकानञ्चेव उत्तरापथकानञ्च; तेसं तं विभागं दस्सेतुं **दिट्ठिगतं अब्याकत**न्ति पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। सेसमेत्थ यथापाळिमेव निय्यातीति।

अब्याकतकथावण्णना।

## ९. अपरियापन्नकथावण्णना

**७०९-७१०**. इदानि अपरियापन्नकथा नाम होति। तत्थ यस्मा पुथुज्जनो झानलाभी कामेसु वीतरागोति वत्तब्बो होति, न पन विगतदिहिकोति, तस्मा दिहिगतं अपरियापन्नन्ति येसं लद्धि, सेय्यथापि पुब्बसेलियानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्ञा इतरस्स। सेसमेत्थ यथापाळिमेव निय्यातीति।

अपरियापन्नकथावण्णना।

चुद्दसमो वग्गो।

## १५. पन्नरसमवग्गो

#### १. पच्चयताकथावण्णना

७११-७१७. इदानि पच्चयताकथा नाम होति। तत्थ यो धम्मो हेतुपच्चयेन पच्चयो, सो येसं हेतुपच्चयेन पच्चयो, तेसञ्जेव यस्मा आरम्मणानन्तरसमनन्तरपच्चयेन पच्चयो न होति, यो वा आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सो यस्मा तेसंयेव अनन्तरसमनन्तरपच्चयेन पच्चयो न होति, तस्मा पच्चयता ववत्थिताति येसं लद्धि, सेय्यथापि महासङ्क्षिकानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। सेसमेत्थ यथापाळिमेव निय्यातीति।

पच्चयताकथावण्णना।

#### २. अञ्जमञ्जपच्चयकथावण्णना

७१८-७१९. इदानि अञ्जमञ्जपच्चयकथा नाम होति। तत्थ येसं समये ''अविज्जापच्चया सङ्घारा''ति अयमेव तन्ति, ''सङ्घारपच्चयापि अविज्जा''ति अयं नित्थि, तस्मा अविज्जाव सङ्घारानं पच्चयो, न पन सङ्घारा अविज्जायाति लद्धि, सेय्यथापि महासङ्घिकानं; ते सन्धाय अविज्जासङ्घारादीनं अञ्जमञ्जपच्चयतापि अत्थीति दस्सेतुं पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। अविज्जा सङ्घारेनाति एत्थ अपुञ्जाभिसङ्घारोव गिहतो। तस्मा सङ्घारपच्चयापि अविज्जाति एत्थ सहजातअञ्जमञ्जअत्थिअविगतसम्पयुत्तवसेन पच्चयता वेदितब्बा। उपादानपच्चयापि तण्हाति एत्थ ठपेत्वा कामुपादानं सेसानि तीणि उपादानानि अविज्जाय सङ्घारा विय तण्हाय पच्चया होन्तीति वेदितब्बानि। सेसं यथापाळिमेव निय्याति। जरामरणपच्चयाति पुच्छा परवादिस्स, नामरूपं विञ्जाणपच्चयाति सकवादिस्साति।

अञ्जमञ्जपच्चयकथावण्णना।

## ३. अद्धाकथावण्णना

७२०-७२१. इद्यानि अद्धाकथा नाम होति। तत्थ ''तीणिमानि, भिक्खवे, कथावत्थूनी''ति (अ० नि० ३.६८) सुत्तं निस्साय कालसङ्घातो अद्धा नाम परिनिप्फन्नो अत्थीति येसं लद्धि; तेसं ''अद्धा नाम कोचि परिनिप्फन्नो नित्थ अञ्जत्र कालपञ्जित्तमत्ता। रूपादयो पन खन्धाव परिनिप्फन्नो'ति विभागं दस्सेतुं अद्धा परिनिप्फन्नोति पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। अथ नं ''सचे सो परिनिप्फन्नो, रूपादीसु अनेन अञ्जतरेन भिवतब्ब''न्ति चोदेतुं रूपिन्तआदिमाह। इतरो पटिक्खिपति। सेसं यथापाळिमेव निय्यातीति।

अद्धाकथावण्णना।

#### ४. खणलयमुहत्तकथावण्णना

७२२-७२३. खणलयमुहत्तकथासुपि एसेव नयो। सब्बेपि हेते खणादयो अद्धापिरयाया एवाति।

खणलयमुहुत्तकथावण्णना।

#### ५. आसवकथावण्णना

**७२४-७२५**. इदानि आसवकथा नाम होति। तत्थ यस्मा चतूहि आसवेहि उत्तरि अञ्जो आसवो नाम नित्थि, येन चत्तारो आसवा सासवा सियुं, तस्मा चत्तारो आसवा अनासवाति येसं लद्धि, सेय्यथापि हेतुवादानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। अथ नं ''यिद ते आसवा अनासवा, एवं सन्ते तेहि मग्गादिलक्खणप्पत्तेहि भवितब्ब''न्ति चोदेतुं **मग्गो**तिआदिमाह। सेसमेत्थ उत्तानत्थमेवाति।

आसवकथावण्णना।

#### ६. जरामरणकथावण्णना

७२६-७२७. इदानि जरामरणकथा नाम होति। तत्थ जरामरणं नाम अपरिनिप्फन्नत्ता लोकियन्ति वा लोकुत्तरन्ति वा न वत्तब्बं। ''लोकिया धम्मा लोकुत्तरा धम्मा''ति हि दुके जरामरणं नेव लोकियपदे, न लोकुत्तरपदे निद्दिष्ठं। तत्थ येसं इमं लक्खणं अनादियित्वा लोकुत्तरानं धम्मानं जरामरणं लोकुत्तरन्ति लद्धि, सेय्यथापि महासङ्घिकानं, ते सन्धाय पृच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। सेसमेत्थ यथापाळिमेव निय्यातीति।

जरामरणकथावण्णना।

## ७. सञ्जावेदयितकथावण्णना

७२८-७२९. इदानि सञ्जावेदयितकथा नाम होति। तत्थ सञ्जावेदयितिनरोधसमापत्ति नाम न कोचि धम्मो, चतुन्नं पन खन्धानं निरोधो। इति सा नेव लोकिया न लोकुत्तरा। यस्मा पन लोकिया न होति, तस्मा लोकुत्तराति येसं लद्धि, सेय्यथापि हेतुवादानंयेव; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। सेसं पुरिमकथासदिसमेवाति।

सञ्जावेदयितकथावण्णना।

## ८. दुतियसञ्जावेदियतकथावण्णना

**७३०-७३१**. इदानि यस्मा सा लोकुत्तरा न होति, तस्मा लोकियाति येसं लद्धि, सेय्यथापि हेतुवादानं, ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्ञा इतरस्स। सेसं प्रिमसदिसमेवाति।

दुतियसञ्जावेदियतकथावण्णना।

## ९. ततियसञ्जावेदयितकथावण्णना

७३२. इदानि यस्मा "असुको मरणधम्मो, असुको न मरणधम्मो"ित सत्तानं मरणधम्मताय नियामो नत्थीित सञ्जावेदयितिनरोधं समापन्नोपि कालं करेय्याति येसं लिद्धि, सेय्यथापि राजिगिरिकानं; तेसं समापन्नायिप मरणधम्मताय मरणसमयञ्च अमरणसमयञ्च दस्सेतुं पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। अथ नं यस्मा कालं करोन्तस्स नाम मरणन्तिकेहि फस्सादीहि भवितब्बं, तस्मा तेनाकारेन चोदेतुं **अत्थी**तिआदिमाह।

**अफस्सकस्स कालिकिरिया**तिआदीनि पुट्टो सेससत्ते सन्धाय पटिक्खिपति **विसं कमेय्या**तिआदीनि पुट्टो समापत्तिआनुभावं सन्धाय पटिक्खिपति। दुतियवारे सरीरपकितं सन्धाय पटिजानाति। एवं सन्ते पन समापत्तिआनुभावो नाम न होति, तेनेव **न निरोधसमापन्नो**ति अनुयुञ्जति।

७३३-७३४. न कालं करेय्याति पुच्छा परवादिस्स। अत्थि सो नियामोति परवादिस्स पञ्हे पन यस्मा एवरूपो नियामो नाम नित्थ, तस्मा पटिक्खिपति। चक्खुविञ्ञाणसमङ्गीतिआदि सकवादिना ''नियामे असन्तेषि मरणसमयेनेव मरित, नासमयेना''ति दस्सेतुं वुत्तं। तत्रायमिषप्पायो — यदि नियामाभावेन कालिकिरिया भवेय्य, चक्खुविञ्ञाणसमङ्गिनोषि भवेय्य। ततो ''पञ्चिह विञ्ञाणोहि न चवित, न उपपज्जती''ति सुत्तविरोधो सिया। यथा पन चक्खुविञ्ञाणसमङ्गिस्स कालिकिरिया न होति, तथा निरोधसमापन्नस्सापीति।

ततियसञ्जावेदयितकथावण्णना।

### १०. असञ्जसत्तृपिकाकथावण्णना

**७३५**. इदानि असञ्जसत्तुपिकाकथा नाम होति। तत्थ सञ्जाविरागवसेन पवत्तभावना असञ्जसमापित्तिप निरोधसमापित्तिप सञ्जावेदयितिनरोधसमापित्त नाम। इति द्वे सञ्जावेदयितिनरोधसमापित्तयो लोकिया च लोकुत्तरा च। तत्थ लोकिया पृथुज्जनस्स असञ्जसत्तुपिका होति, लोकुत्तरा अरियानं, सा च नासञ्जसत्तुपिका। इमं पन विभागं अकत्वा अविसेसेन सञ्जावेदयितिनरोधसमापित्त असञ्जसत्तुपिकाति येसं लिद्धि, सेय्यथापि हेतुवादानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। अथ नं यस्मा असञ्जसमापित्तं समापन्नस्स अलोभादयो अत्थि, न निरोधसमापित्तं, तस्मा तेसं वसेन चोदेतुं **अत्थी**तिआदिमाह।

**७३६. इधापि असञ्जी**ति पञ्हे इध सञ्जाविरागवसेन समापन्नत्ता असञ्जिता अनुञ्जाता, **तत्रापि** असञ्जसत्तेनेव। तस्मा इमं पटिञ्जं गहेत्वा लिद्धं पितट्ठपेन्तेन छलेन पितट्ठापिता होति। इध वा निरोधसमापित्तं सन्धाय असञ्जिता अनुञ्जाता। तत्रापि इतो चुतस्स अनागामिनो निरोधसमापित्तमेव तस्मापि इमाय पटिञ्जाय पितट्ठापिता लिद्ध अप्पतिद्वितायेवाति।

असञ्जसत्तुपिकाकथावण्णना।

## ११. कम्मूपचयकथावण्णना

७३७. इदानि कम्मूपचयकथा नाम होति। तत्थ येसं कम्मूपचयो नाम कम्मतो अञ्जो चित्तविष्पयुत्तो अब्याकतो अनारम्मणोति लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानञ्चेव सिम्मितियानञ्च; ते सन्धाय **अञ्जं कम्मि**न्त पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। अथ नं "यदि कम्मतो अञ्जो कम्मूपचयो, फस्सादितोपि अञ्जेन फस्सूपचयादिना भवितब्ब"न्ति चोदेतुं **अञ्जो फस्सो**तिआदिमाह। इतरो लद्धिया अभावेन पटिक्खिपति।

७३८-७३९. कम्मेन सहजातोति पञ्हेसु चित्तविष्पयुत्तं सन्धाय पटिक्खिपति, चित्तसम्पयुत्तं सन्धाय पटिजानाति। कुसलोति पञ्हेसुपि चित्तविष्पयुत्तं सन्धाय पटिजानाति। परतो अकुसलोतिपञ्हेसुपि एसेव नयो।

**७४०. सारम्मणो**ति पुट्ठो पन एकन्तं अनारम्मणमेव इच्छति, तस्मा पटिक्खिपति। चित्तं भिज्जमानन्ति यदा चित्तं भिज्जमानं होति, तदा कम्मं भिज्जतीति अत्थो। भूम्मत्थे वा पच्चत्तं, चित्ते भिज्जमानेति अत्थो। अयमेव वा पाठो। तत्थ यस्मा सम्पयुत्तो भिज्जति, विप्ययुत्तो न भिज्जति, तस्मा पटिजानाति चेव पटिक्खिपति च।

७४१. कम्मिष्ति कम्मूपचयोति कम्मे सित कम्मूपचयो, कम्मे वा पितिहिते कम्मूपचयो, कम्मूपचयतोव विपाको निब्बत्ति। तस्मिं पन कम्मे निरुद्धे याव अंकुरुप्पादा बीजं विय याव विपाकुप्पादा कम्मूपचयो तिहुतीतिस्स लिद्ध, तस्मा पिटजानाति। तञ्जेव कम्मं, सो कम्मूपचयो, सो कम्मविपाकोति यस्मा कम्मिष्ह कम्मूपचयो, सो च याव विपाकुप्पादा तिहुतीतिस्स लिद्ध, तस्मा नं तेसं तिण्णिम्प एकत्तं पुच्छिति विपाको सारम्मणोति इदं विपाको विय विपाकधम्मधम्मोपि आरम्मणपिटबद्धोयेवाति चोदनत्थं पुच्छिति। इतरो पन लिद्धिवसेनेकं पिटजानाति, एकं पिटिक्खिपति। पिटलोमेपि एसेव नयो। सेसमेत्थ यथापाळिमेव निय्यातीति।

कम्मूपचयकथावण्णना।

पन्नरसमो वग्गो।

तितयपण्णासको समत्तो।

## १६. सोळसमवग्गो

## १. निग्गहकथावण्णना

७४३-७४४. इदानि निग्गहकथा नाम होति। तत्थ ये लोके बलप्पत्ता वसीभूता, ते यदि परस्स चित्तं निग्गण्हितुं न सक्कुणेय्युं, का तेसं बलप्पत्ति, को वसीभावो। बलप्पत्तिया पन वसीभावेन च अद्धा ते परस्स चित्तं निग्गण्हन्तीति येसं लद्धि, सेय्यथापि महासङ्घिकानं; ते सन्धाय **परो परस्सा**ति पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्ञा इतरस्स। तत्थ निग्गण्हातीति संकिलेसापत्तितो निवारेति। सेसमेत्थ यथापाळिमेव निय्यातीति। पग्गहकथायपि एसेव नयो।

निग्गहकथावण्णना।

## ३. सुखानुप्पदानकथावण्णना

७४७-७४८. इदानि सुखानुप्पदानकथा नाम होति। तत्थ ''बहूनं वत नो भगवा सुखधम्मानं उपहत्ता''ति (म॰ नि॰ २.१४८) सुत्तं निस्साय परो परस्स सुखं अनुप्पदेतीति येसं लद्धि, सेय्यथापि हेतुवादानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। दुक्खं अनुप्पदेतीति पुट्ठो पन तादिसं सुत्तपदं अपस्सन्तो पटिक्खिपति। अत्तनो सुखन्तिआदिपञ्हे यं अत्तनो परस्स वा, तं अनुप्पदातुं न सक्का। यं तस्सेव, किं तत्थ अनुप्पदानं नामाित पटिक्खिपति। नेवत्तनोतिआदिपञ्हे पन यं एवरूपं, न तं अनुप्पदिन्नं नाम भिवतुमरहतीित लद्धियापटिजानाित। नो च वत रेतितािदसस्स सुखस्स अभावा वृत्तं। सुखधम्मानं उपहत्ताितवचनं भगवतो परेसं सुखुप्पत्तिया पच्चयभावं दीपिति, न अन्नादीनं विय सुखस्स अनुप्पदानं, तस्मा असाधकन्ति।

सुखानुप्पदानकथावण्णना।

#### ४. अधिगव्हमनसिकारकथावण्णना

७४९-७५३. इदानि अधिगय्ह मनिसकारकथा नाम होति। तत्थ दुविधो मनिसकारो नयतो च आरम्मणतो च। तत्थ एकसङ्घारस्सापि अनिच्चताय दिट्टाय सब्बे सङ्घारा अनिच्चाति अवसेसेसु नयतो मनिसकारो होति। अतीते पन सङ्घारे मनिसकरोन्तो न अनागते मनिसकातुं सक्कोति। अतीतादीसु अञ्जतरं मनिसकरोतो आरम्मणतो मनिसकारो होति। तत्थ पच्चुप्पन्ने मनिसकरोन्तो येन चित्तेन ते मनिसकरोति, तं पच्चुप्पन्नक्खणे मनिसकातुं न सक्कोति। तत्थ येसं "सब्बे सङ्घारा अनिच्चा"तिआदिवचनं निस्साय "मनिसकरोन्तो नाम अधिगय्ह अधिगण्हित्वा सब्बे सङ्घारे एकतो मनिसकरोती"ति लिद्ध, सेय्यथापि पुब्बसेलियापरसेलियानं; ते सन्धाय पुच्छा

सकवादिस्स, पटिञ्ञा इतरस्स।

अथ नं यस्मा सब्बे एकतो मनसिकरोन्तेन येन चित्तेन ते मनसिकरोति, तिम्प मनसिकातब्बं होति। तस्मा तंचित्तताय चोदेतुं तेन चित्तेनाित आह। इतरो आरम्मणं कत्वा न सक्का जानितुन्ति सन्धाय पिटिक्खिपति। एवंलक्खणं चित्तन्ति ञातत्ता पन तिम्प चित्तं ञातमेव होतीित सन्धाय पिटजानाित। अथ वा तञ्जेव तस्स आरम्मणं न होतीित पिटिक्खिपति। "सब्बे सङ्खारा अनिच्चा, यदा पञ्जाय पस्सती"तिआदीिन निस्साय उप्पन्नलिद्धवसेन पिटजानाित। सेसपञ्हद्वयेपि एसेव नयो। तेन फस्सेनाितआदीसु पन तथारूपं सुत्तं अपस्सन्तो पिटिक्खिपतेव। अतीतािदपञ्हेसु हेट्ठा वुत्तनयेनेव पिटक्खेपपिटञ्जा वेदितब्बा। सेसं यथापािळमेव निय्यातीित। सब्बे सङ्खाराितआदिवचनं नयतो दस्सनं सन्धाय वुत्तं, न एकक्खणे आरम्मणतो, तस्मा असाधकन्ति।

अधिगय्हमनसिकारकथावण्णना।

## ५. रूपं हेतृतिकथावण्णना

७५४-७५६. इदानि रूपं हेतूति कथानाम होति। तत्थ हेतूति कुसलमूलादिनो हेतुहेतुस्सापि नामं, यस्स कस्सचि पच्चयस्सापि। इमं पन विभागं अकत्वा ''चत्तारो महाभूता हेतू'ंति वचनमत्तं निस्साय अविसेसेनेव रूपं हेतूति येसं लद्धि, सेय्यथापि उत्तरापथकानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्ञा इतरस्स। अलोभो हेतूति किं ते रूपं अलोभसङ्खातो हेतूति पुच्छिति, इतरो पटिक्खिपति। सेसेसुपि एसेव नयो। महाभूता उपादायरूपानं उपादायहेतूति एत्थ पच्चयद्वेन हेतुभावो वृत्तो, न मूलद्वेन, तस्मा असाधकन्ति।

रूपं हेतूतिकथावण्णना।

७५७-७५९. सहेतुककथायम्पि इमिनाव नयेन अत्थो वेदितब्बोति।

रूपं सहेतुकन्तिकथावण्णना।

## ७. रूपं कुसलाकुसलन्तिकथावण्णना

**७६०-७६४**. इदानि रूपं कुसलाकुसलन्तिकथा नाम होति। तत्थ ''कायकम्मं वचीकम्मं कुसलिम्प अकुसलम्पी''तिवचनं निस्साय कायवचीकम्मसङ्खातं कायविञ्जत्तिवचीविञ्जत्तिरूपं कुसलिम्प अकुसलम्पीति येसं लद्धि, सेय्यथापि महिसासकानञ्चेव सिम्मितियानञ्च; ते सन्धाय **रूपं कुसलि**न्त पुच्छा सकवादिस्स पटिञ्जा इतरस्स। अथ नं ''यदि ते रूपं कुसलं, एवंविधेन अनेन भवितब्ब''न्ति चोदेतुं **सारम्मण**न्ति आदिमाह। परतो अकुसलपञ्हेपि एसेव नयो। सेसमेत्य उत्तानत्थमेवाति।

रूपं कुसलाकुसलन्तिकथावण्णना।

## ८. रूपं विपाकोतिकथावण्णना

**७६५-७६७**. इदानि रूपं विपाकोतिकथा नाम होति। तत्थ यं कम्मस्स कतत्ता उप्पन्ना चित्तचेतिसका विय कम्मस्स कतत्ता उप्पन्नं तं रूपिम्प विपाकोति येसं लिद्धि, सेय्यथापि अन्धकानञ्चेव सिम्मितियानञ्च; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। अथ नं ''यिद ते रूपं विपाको, एवंविधेन अनेन भवितब्ब''न्ति चोदेतुं **सुखवेदनीय**न्तिआदिमाह। सेसं यथापाळिमेव निय्यातीति।

रूपं विपाकोतिकथावण्णना।

## ९. रूपं रूपावचरारूपावचरन्तिकथावण्णना

**७६८-७७०**. इदानि रूपं रूपावचरारूपावचरन्तिकथा नाम होति। तत्थ यं कामावचरकम्मस्स कतत्ता रूपं, तं यस्मा कामावचरं, तस्मा रूपावचरारूपावचरकम्मानिम्प कतत्ता रूपेन रूपावचरारूपावचरेन भवितब्बन्ति येसं लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानं; ते सन्धाय **अत्थि रूपं रूपावचरारूपावचर**न्ति पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। सेसमेत्य हेट्ठा वृत्तनयमेवाति।

रूपं रूपावचरारूपावचरन्तिकथावण्णना।

## १०. रूपारूपधातुपरियापन्नकथावण्णना

७७१-७७५. इदानि रूपरागो रूपधातुपरियापन्नो अरूपरागो अरूपधातुपरियापन्नोति कथा नाम होति। तत्थ यस्मा कामरागो कामधातुपरियापन्नो, तस्मा रूपरागारूपरागेहिपि रूपधातुअरूपधातुपरियापन्नेहि भवितब्बन्ति येसं लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानं, ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। सेसं हेट्ठा वृत्तनयेनेव वेदितब्बं। केवलञ्हि तत्थ ''रूपधातुं अनुसेति, अरूपधातुं अनुसेती''ति पदं विसेसो। सा च लद्धि अन्धकानञ्चेव सम्मितियानञ्च। अयं अन्धकानंयेवाति।

रूपरागो रूपधातुपरियापन्नो अरूपरागो अरूपधातुपरियापन्नोतिकथावण्णना।

रूपारूपधातुपरियापन्नकथावण्णना।

#### सोळसमो वग्गो।

## १७. सत्तरसमवग्गो

## १. अत्थि अरहतो पुञ्जूपचयकथावण्णना

७७६-७७९. इदानि अत्थि अरहतो पुञ्जूपचयोतिकथा नाम होति। तत्थ येसं अरहतो दानसंविभागचेतियवन्दनादीनि कम्मानि दिस्वा अत्थि अरहतो पुञ्जूपचयोति लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिरस, पिटञ्जा इतरस्स। अथ नं "अरहा नाम पहीनपुञ्जपापो, सो यदि पुञ्जं करेय्य, पापिम्प करेय्या"ित चोदेतुं अपुञ्जूपचयोति आह। इतरो पाणातिपातादिकिरियं अपस्सन्तो पिटिक्खिपति। पुञ्जाभिसङ्खारिन्तिआदीसु भवगामिकम्मं अरहतो नत्थीति पिटिक्खिपति। दानं ददेय्यातिआदीसु किरियचित्तेन दानादिपवित्तसङ्भावतो सकवादी पिटजानाति। इतरो चित्तं अनादियित्वा किरियापवित्तमत्तदस्सनेनेव लद्धिं पितिहुपेति। सा पन अयोनिसो पितहुपितत्ता अप्पतिहुपिता होतीति।

अत्थि अरहतो पुञ्जूपचयोतिकथावण्णना।

## २. नत्थि अरहतो अकालमच्चृतिकथावण्णना

७८०. इदानि नित्य अरहतो अकालमच्चूतिकथा नाम होति। तत्य "नाहं, भिक्खवे, सञ्चेतिनकानं कम्मानं कतानं उपचितानं अपिटसंवेदित्वा ब्यन्तीभावं वदामी"ति (अ॰ नि॰ १०.२१७) सुत्तस्स अत्यं अयोनिसो गहेत्वा "अरहता नाम सब्बकम्मविपाकं पिटसंवेदियत्वाव पिरिनब्बाियतब्बं, तस्मा नित्यं, अरहतो अकालमच्चूं "ति येसं लिद्धं, सेय्यथािप राजिगिरकानञ्चेव सिद्धत्थिकानञ्चः ते सन्धाय पुच्छा सकवािदस्स, पिटञ्जा इतरस्स। अथ नं "सचे तस्स नित्य अकालमच्चू, अरहन्तघातकेन नाम न भवितब्बं "न्ति चोदेतुं नित्य अरहन्तघातकोति आह। इतरो आनन्तिरयकम्मस्स चेव तािदसानञ्च पुग्गलानं सब्भावतो पिटिक्खिपति।

७८१. विसं न कमेय्याति पञ्हे ''याव पुब्बे कतकम्मं परिक्खयं न गच्छति, ताव न कमती''ति लद्धिया पटिक्खिपति। सेसमेत्थ यथापाळिमेव निय्याति।

**७८२. नाहं, भिक्खवे**ति सुत्तं इदं सन्धाय वृत्तं — सञ्चेतनिकानं कम्मानं कतानं विपाकं अपटिसंवेदित्वा अविन्दित्वा अननुभवित्वा ब्यन्तीभावं तेसं कम्मानं परिवटुमपरिच्छिन्नभावं न वदामि, तञ्च खो दिष्टुधम्मवेदनीयानं दिट्ठेव धम्मे, न ततो परं, उपपज्जवेदनीयानं अनन्तरं उपपित्तं उपपज्जित्वाव न ततो परं, अपरापरियवेदनीयानं यदा विपाकोकासं लभन्ति, तथारूपे अपरापरे वा परियाये। एवं सब्बथापि संसारपवत्ते सित लद्धविपाकवारे कम्मे न विज्जतेसो जगितप्पदेसो, यत्थिहितो मुच्चेय्य पापकम्माति। एवं सन्ते यदेतं ''अलद्धविपाकवारिम्प कम्मं अवस्सं अरहतो पटिसंवेदितब्ब''न्ति कप्पनावसेन ''नित्थ अरहतो अकालमच्च्य'ति लद्धिपतिट्ठापनं कतं, तं दुक्कटमेवाति।

नत्थि अरहतो अकालमच्चूतिकथावण्णना।

#### ३. सब्बमिदं कम्मतोतिकथावण्णना

७८३. इदानि सब्बिमदं कम्मतोतिकथा नाम होति। तत्थ ''कम्मुना वत्ति लोकों' ति सुत्तं निस्साय ''सब्बिमदं कम्मिकलेसविपाकवट्टं कम्मतोव होती''ति येसं लिद्ध, सेय्यथापि राजिगिरिकानञ्चेव सिद्धत्थिकानञ्च; ते सन्धाय सब्बिमदिन्त पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। अथ नं ''एवं सन्ते कम्मिम्प कम्मतो आपज्जती''ति चोदेतुं कम्मिम्प कम्मतोति आह। इतरो यदि कम्मिम्प कम्मतोव नाम तं कम्मं विपाकोयेव सियाति पिटिक्खिपति। पुब्बेकतहेतूति ''यदि सब्बिमदं कम्मतो, पुब्बेकतहेतुना तेन भवितब्ब''न्ति चोदेतुं पुच्छिति, इतरो पुब्बेकतहेतुवादभयेन पिटिक्खिपति।

७८४. कम्मविपाकतोति ''यदि सब्बिमदं कम्मतो, यं अतीतभवे पवत्तस्स हेतुभूतं कम्मं, तिम्प पुरिमतरे भवे कम्मतोति कम्मविपाको सम्पज्जित, तेन ते सब्बिमदं कम्मविपाकतो आपज्जती''ति चोदेतुं पुच्छित। इतरो बीजतो अंकुरस्सेव पच्चुप्पन्नपवत्तस्स कम्मतो निब्बित्तं सन्धाय पिटिक्खपित। दुतियं पुट्ठो तस्सापि कम्मस्स बीजस्स पुरिमबीजतो विय पुरिमकम्मतो पवत्तत्ता पिटजानाति। पाणं हनेच्यातिआदि ''यदि सब्बं कम्मिवपाकतो, पाणातिपातादीनि कम्मिवपाकनेव करेच्या''ति चोदेतुं वृत्तं। इतरो दुस्सील्यचेतनापि पुरिमकम्मिनब्बत्ता एकेन परियायेन विपाकोयेवाति लद्धिया पिटजानाति। अथ नं ''यदि ते पाणातिपातो कम्मिवपाकतो निब्बत्तति, पाणातिपातो विय विपाकोपि सफलो आपज्जती''ति चोदेतुं सफलोति आह। इतरो पाणातिपातस्स निरयसंवत्तनिकादिभावतो सफलते पस्सन्तो पिटजानाति। कम्मिवपाकस्स पन इदं नाम फलन्ति वृत्तद्वानं अपस्सन्तो पिटिक्खिपित। अदिन्नादानादीसुिप एसेव नयो। गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारो सफलोति देयथम्मवसेन दानफलं पुच्छित। कम्मुना वत्ततीति सुत्तं ''नत्थि कम्म''न्ति अकम्मवादितं पिटिक्खिपित्वा ''अत्थि कम्म''न्ति कम्मसकतं दीपेति। न सब्बस्सेव कम्मतो निब्बितं, तस्मा असाधकन्ति।

सब्बमिदं कम्मतोतिकथावण्णना।

## ४. इन्द्रियबद्धकथावण्णना

७८६-७८७. इदानि इन्द्रियबद्धकथा नाम होति। तत्थ दुविधं दुक्खं — इन्द्रियबद्धं, अनिन्द्रियबद्धं दुक्खवत्थुताय दुक्खं, अनिन्द्रियबद्धं उदयब्बयपिटपीळनट्टेन "यदिनच्चं तं दुक्खं"न्ति सङ्गहितत्ता दुक्खं। इमं विभागं अग्गहेत्वा "यस्स परिञ्ञाय भगवित ब्रह्मचिर्यं वुस्सित, तं इन्द्रियबद्धमेव दुक्खं, न इतर"न्ति येसं लिद्धि, सेय्यथापि हेतुवादानं, तेसं इतरस्सापि दुक्खभावं दरसेतुं **इन्द्रियबद्धञ्जेवा**ति पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। अथ नं "यस्मा भगवता 'यदिनच्चं तं दुक्खं'न्ति वृत्तं, तस्मा इन्द्रियबद्धनेव तेन अनिच्चेन भवितब्बं"न्ति चोदेतुं **इन्द्रियबद्धञ्जेव अनिच्च**न्तिआदिमाह। ननु अनिन्द्रियबद्धं अनिच्चन्ति ननु पथवीपब्बतपासाणादि अनिन्द्रियबद्धम्प अनिच्चन्ति अत्थो।

७८८. न वत्तब्बं इन्द्रियबद्धञ्जेव दुक्खन्त पञ्हे आमन्ताति पटिञ्जा सकवादिस्स। अनिन्द्रियबद्धञ्ह दुक्खदोमनस्सानं आरम्मणं होति। उण्हकालिस्मिञ्ह अग्गि सीतकाले च वातो दुक्खस्स आरम्मणं, निच्चिम्प भोगिवनासादयो दोमनस्सस्स। तस्मा विनापि अनिच्चट्ठेन अनिन्द्रियबद्धं दुक्खन्ति वत्तब्बं। कम्मिकलेसेहि पन अनिब्बत्तता दुक्खं अरियसच्चन्ति न वत्तब्बं, तथा मग्गेन अपिरञ्जेय्यत्ता। यस्मा पन तिणकट्ठादिनिरोधो वा उतुबीजादिनिरोधो वा दुक्खिनरोधं अरियसच्चं नाम न होति, तस्मा इन्द्रियबद्धं दुक्खञ्चेव अरियसच्चञ्च, इतरं पन दुक्खमेवाति इदं नानत्तं दस्सेतुं पटिजानाति। यथा इन्द्रियबद्धस्सातिआदिवचनं इन्द्रियबद्धस्स परिञ्जाय ब्रह्मचरियवासं परिञ्जातस्स पुन अनुप्पत्ति तोनेवेत्थ सकवादिना पटिक्खेपो कतो। ''यदिनच्चं तं दुक्ख'न्ति वचनेन पन सङ्गहितस्स अनिन्द्रियबद्धस्स दुक्खभावं पटिसेधेतुं न सक्काति, तस्मा असाधकन्ति।

#### इन्द्रियबद्धकथावण्णना।

### ५. ठपेत्वा अरियमग्गन्तिकथावण्णना

७८९-७९०. इदानि ठपेत्वा अरियमग्गन्तिकथा नाम होति। तत्थ ''यस्मा अरियमग्गो 'दुक्खिनरोधगामिनिपटिपदा'ति वृत्तो, तस्मा ठपेत्वा अरियमग्गं अवसेसा सङ्खारा दुक्खा''ति येसं लद्धि, सेय्यथापि हेतुवादानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। अथ नं ''यदि एवं समुदयस्सापि दुक्खभावो आपज्जती''ति चोदेतुं दुक्खसमुदयोपीति आह। इतरो हेतुलक्खणं सन्धाय पिटिक्खिपति। पुन पुट्टो पवत्तपरियापन्नभावं सन्धाय पिटजानाति। तीणेवाति पञ्हेसु सुत्तविरोधभयेन पिटिक्खिपति, लद्धिवसेन पिटजानाति। सेसमेत्थ उत्तानत्थमेवाति।

#### ठपेत्वा अरियमग्गन्तिकथावण्णना।

## ६. न वत्तब्बं सङ्घो दक्खिणं पटिग्गण्हातीतिकथावण्णना

७९१-७९२. इदानि न वत्तब्बं सङ्घो दिक्खणं पिटगण्हातीतिकथा नाम होति। तत्थ ''परमत्थतो मग्गफलानेव सङ्घो, मग्गफलोहि अञ्जो सङ्घो नाम नित्थ, मग्गफलानि च न किञ्च पिटगण्हिन्त, तस्मा न वत्तब्बं सङ्घो दिक्खणं पिटगण्हाती'ति येसं लद्धि, सेय्यथापि एतरिह महापुञ्जवादीसङ्घातानं वेतुल्लकानं; ते सन्धाय न वत्तब्बन्ति पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। अथ नं ''यिद सङ्घो न पिटगण्हेय्य, न नं सत्था आहुनेय्यातिआदीहि थोमेय्या''ति चोदेतुं ननु सङ्घो आहुनेय्योतिआदिमाह। सङ्घस्स दानं देन्तीित ''ये ते सङ्घस्स देन्ति, ते पिटगणहकेसु असित कस्स द्वेय्यु''न्ति चोदनत्थं वृत्तं। आहुतिं जातवेदो वाति सुत्तं परसमयतो आगतं। तत्थ महामेचिन्ति मेघवृद्धिं सन्धाय वृत्तं। वृद्घिञ्हि मेदनी पिटगण्हाति, न मेघमेव। मग्गो पिटगण्हातीति ''मग्गफलानि सङ्घो''ति लद्धिया वदित, न च मग्गफलानेव सङ्घो। मग्गफलपातुभावपिरसुद्धे पन खन्धे उपादाय पञ्जत्ता अद्व पुग्गला सङ्घो, तस्मा असाधकमेतन्ति।

न वत्तब्बं सङ्घो दक्खिणं पटिग्गण्हातीतिकथावण्णना।

## ७. न वत्तब्बं सङ्घो दक्खिणं विसोधेतीतिकथावण्णना

७९३-७९४. इदानि न वत्तब्बं सङ्घो दिक्खणं विसोधेतीतिकथा नाम होति। तत्य "मग्गफलानेव सङ्घो नाम, न च तानि दिक्खणं विसोधेतुं सक्कोन्ति, तस्मा न वत्तब्बं सङ्घो दिक्खणं विसोधेती'ति येसं लिद्ध, सेय्यथापि तेसञ्जेव; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। आहुनेय्योतिआदि "यदि सङ्घो दिक्खणं विसोधेतुं न सक्कुणेय्य, न नं सत्था एवं थोमेय्या'ति दस्सनत्थं वृत्तं। विसोधेतीति महप्फलं करोति। सङ्घरिमञ्हि अप्पं दिन्नं बहु होति, बहु दिन्नं बहुतरं। दिक्खणेय्याति दिक्खणारहा दिक्खणाय अनुच्छिविका, दिक्खणं विसोधेतुं समत्थाति अत्थो। दिक्खणं आराधेन्तीति सम्पादेन्ति, अप्पमित्तकायि दिक्खणाय महन्तं फलं पापुणन्तीति अत्थो। सेसं हेड्डा वृत्तनयमेवाति।

न वत्तब्बं सङ्घो दक्खिणं विसोधेतीतिकथावण्णना।

## ८. न वत्तब्बं सङ्घो भुञ्जतीतिकथावण्णना

७९५-७९६. इदानि न वत्तब्बं सङ्घो भुञ्जतीतिकथा नाम होति। तत्रापि ''मग्गफलानेव सङ्घो नाम, न च तानि किञ्चि भुञ्जन्ति, तस्मा न वत्तब्बं सङ्घो भुञ्जति, पिविति, खादिति, सायती''ति येसं लिद्धि, सेय्यथापि तेसंयेव; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। अथ नं ''यिद सङ्घो न भुञ्जेय्य, सङ्घभत्तादिकरणं निरत्थकं भवेय्या''ति चोदेतुं ननु अत्थि केचि सङ्घभत्तानि करोन्तीतिआदिमाह। गणभोजनिन्तआदि ''यिद सङ्घो न भुञ्जेय्य, कस्स गणभोजनादीनि सियु''न्ति चोदनत्थं वृत्तं। अद्द पानानीित इदिम्प ''यिद सङ्घो न पिवेय्य, कस्सेतानि पानानि सत्था अनुजानेय्या''ति चोदनत्थं वृत्तं। सेसिमिधापि हेट्ठा वृत्तनयेनेव वेदितब्बन्ति।

न वत्तब्बं सङ्घो भुञ्जतीतिकथावण्णना।

## ९. न वत्तब्बं सङ्घस्स दिन्नं महप्फलन्तिकथावण्णना

७९७-७९८. इदानि न वत्तब्बं सङ्घस्स दिन्नं महप्फलन्तिकथा नाम होति। तत्रापि ''मग्गफलानेव सङ्घो नाम, न च सक्का तेसं किञ्चि दातुं, न च तेहि पटिग्गण्हितुं, नापि तेसं दानेन कोचि उपकारो इज्झिति, तस्मा न वत्तब्बं सङ्घस्स दिन्नं महप्फल''न्ति येसं लद्धि, सेय्यथापि तेसंयेव; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्ञा इतरस्स। आहुनेय्योतिआदि ''यदि सङ्घस्स दिन्नं महप्फलं न भवेय्य, न नं सत्था एवं थोमेय्या''ति दस्सनत्थं वृत्तं। सेसं यथापाळिमेव निय्यातीति।

न वत्तब्बं सङ्घरस दिन्नं महप्फलन्तिकथावण्णना।

## १०. न वत्तब्बं बुद्धस्स दिन्नं महप्फलन्तिकथावण्णना

**७९९**. इदानि न वत्तब्बं बुद्धस्स दिन्नं महप्फलन्तिकथा नाम होति। तत्थ ''बुद्धो भगवा न किञ्च परिभुञ्जित, लोकानुवत्तनत्थं पन परिभुञ्जमानं विय अत्तानं दस्सेति, तस्मा निरुपकारत्ता न वत्तब्बं तस्मिं दिन्नं महप्फल''न्ति येसं लद्धि, सेय्यथापि तेसंयेव; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। **द्विपदानं अग्गो**तिआदि ''मनुस्सदुस्सीलेपि दानं सहस्सगुणं होति, किमङ्गं पन एवरूपे अग्गपुग्गले''ति दस्सनत्थं वृत्तं। सेसमेत्थ यथापाळिमेव निय्यातीति।

न वत्तब्बं बुद्धस्स दिन्नं महप्फलन्तिकथावण्णना।

## ११. दक्खिणाविसुद्धिकथावण्णना

८००-८०१. इदानि दिक्खणाविसुद्धिकथा नाम होति। तत्थ ''यदि पिटग्गाहकतो दिक्खणा विसुज्झेय्य, महष्फला भवेय्य। दायकेन दानं दिन्नं, पिटग्गाहकेन विपाको निब्बत्तितोति अञ्जो अञ्जस्स कारको भवेय्य, परंकतं सुखदुक्खं आपज्जेय्य, अञ्जो करेय्य, अञ्जो पिटसंवेदेय्य। तस्मा दायकतोव दानं विसुज्झित, नो पिटग्गाहकतो, दायकस्सेव चित्तविसुद्धि विपाकदायिका होती''ति येसं लद्धि, सेय्यथापि उत्तरापथकानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। आहुनेय्यातिआदि ''यदि पिटग्गाहकतो दानं न विसुज्झेय्य, किमस्स आहुनेय्यादिभावो करेय्या''ति दस्सनत्थं वृत्तं। अञ्जो अञ्जस्स कारकोति यदि दायकस्स दानचेतना पिटग्गाहकेन कता भवेय्य, युत्तरूपं सिया। तस्स पन दानचेतना पिरसुद्धा पिटग्गाहकसङ्खातं वत्थुं पिटच्च महाविपाकट्ठेन विसुज्झितं, तस्मा अचोदना एसा ''पिटग्गाहकतो दानं विसुज्झितो''ति।

दक्खिणाविसुद्धिकथावण्णना।

सत्तरसमो वग्गो।

## १८. अट्टारसमवग्गो

## १. मनुस्सलोककथावण्णना

**८०२-८०३**. इदानि मनुस्सलोककथा नाम होति। तत्थ ''तथागतो लोके, जातो लोके संबङ्को, लोकं अभिभुय्य विहरित अनुपिलत्तो लोकेना''ति (सं॰ नि॰ ३.९४) सुत्तं अयोनिसो गहेत्वा ''भगवा तुसितभवने निब्बत्तो तत्थेव वसित, न मनुस्सलोकं आगच्छित, निम्मितरूपमत्तकं पनेत्थ दस्सेती''ति येसं लिद्ध, सेय्यथापि एतरिह वेतुल्लकानंयेव, ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। अथ नं पुट्ठोकासेन चेव सुत्तसाधनेन च सञ्जापेतुं **ननु अत्थी**तिआदिमाह। **लोके जातो**ति परवादी तुसितपुरं सन्धाय वदित। सत्थारा पनेतं मनुस्सलोकञ्जेव सन्धाय लोकं वृत्तं। **लोकं अभिभृय्या**ति परवादी मनुस्सलोकं अभिभिवत्वाति दिट्ठिया वदित, सत्था पन आरम्मणलोकं अभिभिवत्वा विहासि। **अनुपिलत्तो लोकेना**ति परवादी मनुस्सलोकेन अनुपिलत्ततंव सन्धाय वदित, सत्था पन लोकधम्मेसु किलेसेहि अनुपिलत्तो विहासि। तस्मा असाधकमेतिन्त।

मनुस्सलोककथावण्णना।

## २. धम्मदेसनाकथावण्णना

**८०४-८०६**. इदानि धम्मदेसनाकथा नाम होति। तत्थ ''तुसितपुरे ठितो भगवा धम्मदेसनत्थाय अभिनिम्मितं पेसेसि, तेन चेव तस्स च देसनं सम्पटिच्छित्वा आयस्मता आनन्देन धम्मो देसितो, न बुद्धेन भगवता''ति येसं लद्धि, सेय्यथापि वेतुल्लकानञ्जेव; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। अथ नं ''यदि तेन धम्मो देसितो, स्वेव सत्था भवेय्या''ति चोदेतुं **अभिनिम्मितो जिनो**तिआदिमाह। इतरो तथा असम्पटिच्छन्तो पटिक्खिपति। सेसमेत्य उत्तानत्थमेवाति।

धम्मदेसनाकथावण्णना।

#### ३. करुणाकथावण्णना

८०७-८०८. इदानि करुणाकथा नाम होति। तत्थ पियायितानं वत्थूनं विपत्तिया सरागानं रागवसेन करुणापतिरूपिकं पर्वात्तं दिस्वा ''रागोव करुणा नाम, सो च भगवतो नित्थ, तस्मा नित्थ बुद्धस्स भगवतो करुणा'ति येसं लद्धि, सेय्यथापि उत्तरापथकानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। अथ नं ''करुणा नामेसा निक्किलेसताय चेव सत्तारम्मणताय च चेतोविमुत्तिताय च एकादसानिसंसताय च मेत्तादीहि समानजातिका, तस्मा यदि भगवतो करुणा नित्थि, मेत्तादयोपिस्स न सियु'न्ति चोदनत्थं नित्थि बुद्धस्स भगवतो मेत्तातिआदिमाह। आकारुणिकोति पञ्हे तथारूपं वोहारं अपस्सन्तो पिटिक्खिपति। सेसमेत्थ उत्तानत्थमेवाति।

करुणाकथावण्णना।

## ४. गन्धजातकथावण्णना

८०९. इदानि गन्धजातकथा नाम होति। तत्थ येसं बुद्धे भगवित अयोनिसो पेमवसेन ''भगवतो उच्चारपस्सावो अञ्जे गन्धजाते अतिविय अधिगण्हाति, नित्यि ततो च सुगन्धतरं गन्धजात''न्ति लद्धि, सेय्यथापि एकच्चानं अन्धकानञ्चेव उत्तरापथकानञ्च; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। सेसमेत्थ यथापाळिमेव निय्यातीति।

गन्धजातकथावण्णना।

## ५. एकमग्गकथावण्णना

८१०-८११. इदानि एकमग्गकथा नाम होति। तत्थ येसं बुद्धे भगवित अयोनिसो पेमवसेनेव ''भगवा सोतापन्नो हुत्वा सकदागामी, सकदागामी हुत्वा अनागामी, अनागामी हुत्वा अरहत्तं सच्छाकासि, एकेनेव पन अरियमग्गेन चत्तारि फलािन सच्छाकासी''ति लद्धि, सेय्यथािप तेसञ्जेव; ते सन्धाय पुच्छा सकवािदस्स, पिटञ्जा इतरस्स। अथ नं चतूिह फलेिह सिद्धं उप्पन्नानं चतुन्नं फस्सादीनं एकतो समोधानवसेन चोदेतुं चतुन्नं फस्सानित्तआदिमाह। सोतापित्तमग्गेनाितआदि ''कतरमग्गेन सिच्छिकरोती''ति पुच्छनत्थं वृत्तं। अरहत्तमग्गेनाित च वृत्ते तेन सक्कायिदिष्ठआदीनं पहानाभाववसेन चोदेति। भगवा सोतापन्नोित बुद्धभूतस्स सोतापन्नभावो नत्थीित पिटिक्खिपित। परतो पञ्हद्वयेषि एसेव नयो। सेसमेत्थ यथापाळिमेव निय्यातीित।

एकमग्गकथावण्णना।

## ६. झानसङ्कन्तिकथावण्णना

८१३-८१६. इदानि झानसङ्कन्तिकथा नाम होति। तत्थ येसं "इध, भिक्खवे, भिक्खु विविच्चेव कामेहि पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति, वितक्कविचारानं वूपसमा दुतियं झानं, तित्यं झानं, चतुत्थं झानं उपसम्पज्ज विहरतीं"ति (सं॰ नि॰ ५.९२३-९३४) इमं पिटपाटिदेसनं निस्साय "तस्स तस्स झानस्स उपचारप्पवित्तं विनाव झाना झानं सङ्कमतीं"ति लिद्धि, सेय्यथापि मिहसासकानञ्चेव एकच्चानञ्च अन्धकानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। अथ नं "यदि ते दुतियज्झानूपचारं अप्पत्वा उप्पिटपाटिया पठमज्झाना दुतियज्झानमेव सङ्कमित, पठमतो तित्यं, दुतियतो चतुत्थिम्प सङ्कमेय्या"ति चोदेतुं पठमा झानातिआदिमाह। या पठमस्सातिआदि "यदि पठमतो अनन्तरं दुतियं, दुतियादीहि वा तितयादीनि समापज्जिति, एकावज्जनेन समापज्जेय्या"ति चोदनत्थं वृत्तं। कामे आदीनवतोति पठमं कामे आदीनवतो मनिस करोतो पच्छा उप्पज्जित। झानक्खणे पनेस निमित्तमेव मनिस करोति। तञ्जेव पठमित्त "यदि पुरिमजवनतो पिच्छमजवनं विय अनन्तरं उप्पज्जेय्य, ठपेत्वा पुरिमपिच्छमभावं लक्खणतो तञ्जेव तं भवेय्या"ति चोदेतुं पुच्छित। इमिना उपायेन सब्बत्थ अत्थो वेदितब्बो। विविच्चेव कामेहीतिआदीहि पिटपाटिया झानानं देसितभावं दीपेति, न अनन्तरुप्पत्तं, तस्मा असाधकन्ति।

झानसङ्कन्तिकथावण्णना।

#### ७. झानन्तरिककथावण्णना

८१७-८१८. इदानि झानन्तरिककथा नाम होति। तत्थ येसं समये ''पञ्चकनये पञ्च झानानि विभत्तानि, केवलं तयो समाधी उद्दिहा''ति अवितक्कविचारमत्तस्स समाधिनो ओकासं अजानन्तानं ''पटमस्स च दुतियस्स च झानस्स अन्तरे झानन्तरिका नाम एसा''ति लद्धि, सेय्यथापि सिम्मितियानञ्चेव एकच्चानञ्च अन्धकानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्ञा इतरस्स। अथ नं ''झानिम्प चेतिसका धम्मा, फस्सादयोपि, तस्मा यिद झानन्तरिका नाम भवेय्य, फस्सन्तरिकादीहिपि भवितब्ब''न्ति चोदनत्थं अत्थि फस्सन्तरिकातिआदिमाह।

**दुतियस्स च झानस्सा**ति ''यदि झानन्तरिका नाम भवेय्य, दुतियतितयादीनिपि झानानेव, तेसम्पि अन्तरिकाय भवितब्ब''न्ति चोदनत्थं वुत्तं। सो केवलं लद्धिया अभावेन पटिक्खिपति चेव पटिजानाति च। **पठमस्स चा**ति पुट्टो लद्धिवसेन पटिजानाति।

**८१९. सवितक्को सविचारो**तिआदि ''तिण्णम्पि समाधीनं समाधिभावे समाने अवितक्को विचारमत्तोव समाधि झानन्तरिको, न इतरोति को एत्थ विसेसहेतूं'ति चोदनत्थं वृत्तं।

**८२०-८२२. द्विन्नं झानानं पटुप्पन्नान**ित्त पटमदुतियानि सन्धाय पुच्छित। इतरो ''तेसं पच्चुप्पन्नानंयेव अन्तरे अवितक्को विचारमत्तो समाधि झानन्तरिको नाम होती''ति लद्धिया पटिजानाति। **पठमं झानं निरुद्ध**न्ति पुट्ठो तिण्णं एकक्खणे पवित्त न युत्ताति पटिजानाति। **अवितक्को विचारमत्तो समाधि पठमं झान**न्ति चतुक्कनयवसेन पुच्छिति। सकवादी तस्मिं नये तस्स अभावा पटिक्खिपति। **ननु तयो समाधी**ति एत्थायमधिप्पायो — यथा तेसु तीसु समाधीसु द्वे समाधी झानानेव, न झानन्तरिका, एवं इतरेनिप झानेनेव भवितब्बं, न झानन्तरिकायाति।

झानन्तरिककथावण्णना।

## ८. समापन्नो सद्दं सुणातीतिकथावण्णना

**८२३-८२५.** इदानि समापन्नो सद्दं सुणातीतिकथा नाम होति। तत्थ ''यस्मा पठमस्स झानस्स सद्दो कण्डको बुत्तो भगवता, यदि च समापन्नो तं न सुणेय्य, कथं कण्डको सिया। तस्मा समापन्नो सद्दं, सुणाती''ति येसं लद्धि, सेय्यथापि पुब्बसेलियानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। **चक्खुना रूपं पस्सती**तिआदि ''समापन्नस्स ताव पञ्चद्वारप्पवत्तं नित्थि, तस्मिं असित यदि सो सद्दं सुणेय्य, रूपिम्प पस्सेय्या''ति चोदनत्थं वृत्तं। **सद्दो कण्डको**ति विक्खेपकरत्ता वृत्तं। ओळारिकेन हि सद्देन सोते घट्टिते पठमज्झानतो वृद्धानं होति, तेनेतं वृत्तं, तस्मा असाधकं। **दुतियस्स झानस्सा**तिआदि ''यथा अञ्जोपि कण्डको अन्तोसमापत्तियं नित्थ, एवं सद्दस्सवनम्पी''ति बोधनत्थं वृत्तं, तं सब्बं उत्तानत्थमेवाति।

समापन्नो सद्दं सुणातीतिकथावण्णना।

## ९. चक्खुनारूपंपस्सतीतिकथावण्णना

८२६-८२७. इदानि चक्खुना रूपं पस्सतीतिकथा नाम होति। तत्थ "चक्खुना रूपं दिस्वा"ति वचनं निस्साय "पसादचक्खुमेव रूपं पस्सती"ति येसं लद्धि, सेय्यथापि महासङ्घिकानं, ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। अथ नं "यदि चक्खुना रूपं पस्सेय्य, रूपेन रूपं पस्सेय्याती"ति चोदेतुं रूपेन रूपं पस्सतीति आह। इतरो रूपायतनं सन्धाय पिटिक्खिपत्वा पुन पुट्ठो चक्खुमेव सन्धाय पिटिजानाति। पिटिक्जानातीति एत्थ अयमधिप्पायो — पस्सतीति हि मयं पिटजाननं सन्धाय पुच्छाम, न चक्खूपसंहारमत्तं। तस्मा वदेहि ताव "किं ते चक्खुमा रूपेन रूपं पिटिक्जानाती"ति। इतरो पुरिमनयेनेव पिटिक्खिपति चेव पिटजानाति च। अथ नं "एवं सन्ते रूपं मनोविञ्जाणं आपज्जित, तन्हि पिटिक्जानाति नामा"ति चोदेतुं रूपं मनोविञ्जाणिन्ति आह। इतरो लेसं अलभन्तो पिटिक्खिपतेव। अत्थि चक्खुस्स आवट्टनातिआदि "यदि चक्खु पिटिक्जाननट्टेन पस्सिति, चक्खुविञ्जाणस्स विय तस्सापि आवज्जनाय भवितब्ब"न्ति चोदेतुं पुच्छित। इतरो यस्मा न आवज्जनपिटिबद्धं चक्खु, न तं आवज्जनानन्तरं उप्पज्जित, तस्मा न हेवन्ति पिटिक्खिपति। सोतेन सद्दन्तिआदीसुपि एसेव नयो। इध, भिक्खवे, भिक्खु चक्खुना रूपं पस्सतीति ससम्भारकथानयेन वृत्तं। यथा हि उसुना विज्झन्तोपि "धनुना विज्झती"ति वृच्चित, एवं चक्खुविञ्जाणेन पस्सन्तोपि "चक्खुना एस्सती"ति वृत्तो, तस्मा असाधकमेतं। सेसेसुपि एसेव नयोपि।

चक्खुना रूपं परसतीतिकथावण्णना।

अट्ठारसमो वग्गो।

# १९. एकूनवीसतिमवग्गो

## १. किलेसपजहनकथावण्णना

८२८-८३१. इदानि किलेसपजहनकथा नाम होति। तत्थ ''यस्मा किलेसपहानं नाम अत्थि, पहीनिकिलेसस्स च अतीतापि किलेसा पहीनाव होन्ति, अनागतापि, पच्चुप्पन्नापि, तस्मा अतीतेपि किलेसे पजहित, अनागतेपि, पच्चुप्पन्नोपीं'ति येसं लद्धि, सेय्यथापि एकच्चानं उत्तरापथकानं; ते सन्धाय अतीतेतिआदिपुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। सेसं यथापाळिमेव निय्याति। निर्धि किलेसे जहतीति इमिस्मं पन परवादिस्स पञ्हे यस्मा कचवरं पजहन्तस्स कचवरं छड्डनवायामो विय किलेसे पजहन्तस्स न अतीतादिभेदेसु किलेसेसु वायामो अत्थि, निब्बानारम्मणे पन अरियमग्गे पर्वात्तते किलेसा अनुप्पन्नायेव नुप्पञ्जन्तीति पहीना नाम होन्ति, तस्मा न हेवन्ति पिटिक्खिपित। तेन हि अतीते किलेसे पजहतीतिआदि पन यस्मा ''नित्थे किलेसपजहनां'ति न वत्तब्बं, तस्मा अतीतादिभेदे पजहतीति छलेन वृत्तं।

किलेसपजहनकथावण्णना।

## २. सुञ्जतकथावण्णना

- **८३२.** इदानि सुञ्जतकथा नाम होति। तत्थ **सुञ्जता**ति द्वे सुञ्जता खन्धानञ्च अनत्तलक्खणं निब्बानञ्च। तेसु अनत्तलक्खणं ताव एकच्चं एकेन परियायेन सिया सङ्घारक्खन्धपरियापन्नं, निब्बानं, अपरियापन्नमेव। इमं पन विभागं अग्गहेत्वा "सुञ्जता सङ्घारक्खन्धपरियापन्ना"ति येसं लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानं, ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। **अनिमित्त**न्ति सब्बिनिमत्तरिहतं निब्बानं। "अप्पणिहितो"तिपि तस्सेव नामं। कस्मा पनेतं आभतन्ति? अविभज्जवादीवादे दोसारोपनत्थं। यस्स हि अविभिजत्वा "एकदेसेनेव सुञ्जता सङ्घारक्खन्धपरियापन्ना"ति लद्धि, तस्स निब्बानिम्प सङ्घारक्खन्धपरियापन्नन्ति आपज्जित। इमस्स दोसस्सारोपनत्थं "अनिमित्तं अप्पणिहित"न्ति आभतं। इतरो तस्स परियापन्नभावं अनिच्छन्तो पटिक्खिपति। **सङ्घारक्खन्धो न अनिच्चो**तिआदि निब्बानसङ्घाताय सुञ्जताय अनिच्चभावापत्तिदोसदस्सनत्थं वृत्तं।
- **८३३. सङ्घारकखन्धस्स सुञ्जता**ति ''यदि अञ्जस्स खन्धस्स सुञ्जता अञ्जकखन्धपिरयापन्ना, सङ्घारकखन्धसुञ्जतायपि सेसकखन्धपिरयापन्नाय भिवतब्ब''न्ति चोदनत्थं वृत्तं। **सङ्घारकखन्धस्स सुञ्जता न वत्तव्बा**तिआदि ''यदि सङ्घारकखन्धसुञ्जता सेसकखन्धपिरयापन्ना न होति, सेसकखन्धसुञ्जतापि सङ्घारकखन्धपिरयापन्ना न होती''ति पटिलोमदस्सनत्थं वृत्तं।
- **८३४. सुञ्जिमदं, भिक्खवे, सङ्घारा**ति सुत्तं परसमयतो आभतं। तत्थ **सङ्घारा**ति ''सब्बे सङ्घारा अनिच्चा''ति आगतट्ठाने विय पञ्चक्खन्धा, ते च अत्तत्तनियसुञ्जत्ता सुञ्जताति सासनावचरं होति, न विरुज्झिति, तस्मा अनुञ्जातं। यस्मा पनेतं न सुञ्जताय सङ्घारक्खन्धपरियापन्नभावं दीपेति, तस्मा असाधकन्ति।

सुञ्जतकथावण्णना।

## ३. सामञ्जफलकथावण्णना

**८३५-८३६**. इदानि सामञ्जफलकथा नाम होति। तत्थ मग्गवीथियम्पि फलसमापित्तवीथियम्पि अरियमगगस्स विपाकचित्तं सामञ्जफलं नामाति सकसमये सन्निट्ठानं। येसं पन तथा अग्गहेत्वा ''किलेसपहानञ्चेव फलुप्पत्ति च सामञ्जफलं, तस्मा असङ्खत''न्ति लद्धि, सेय्यथापि पुब्बसेलियानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। सेसमेत्य हेट्ठा वृत्तनयत्ता यथा पाळिमेव निय्यातीति।

सामञ्जफलकथावण्णना।

#### ४. पत्तिकथावण्णना

**८३७-८४०**. इदानि पत्तिकथा नाम होति। तत्थ ''यं यं पटिलब्भिति, तस्स तस्स पटिलाभो पत्ति नाम। सा च असङ्खता''ति येसं लद्धि, सेय्यथापि पुब्बसेलियानञ्जेव; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। सेसिमिधापि हेट्ठा वृत्तनयत्ता यथापाळिमेव निय्यातीति। **न वत्तब्ब**न्तिआदि याय लद्धिया पत्ति असङ्खताति मञ्जित, तं पकासेतुं वुत्तं। तत्थ सकवादी ''न हेवं वत्तब्बें' ति पटिक्खिपन्तो केवलं पत्तिया रूपादिभावं न सम्पटिच्छति। न हि पत्ति नाम कोचि धम्मो अत्थि, न पन असङ्खतभावं अनुजानाति। इतरो पन पटिक्खेपमत्तेनेव असङ्खताति लिद्धं पतिद्वपेति, सा अयोनिसो पतिद्वापितत्ता अप्पतिद्वितायेवाति।

पत्तिकथावण्णना।

#### ५. तथताकथावण्णना

८४१-८४३. इदानि तथताकथा नाम होति। तत्थ येसं ''रूपादीनं सब्बधम्मानं रूपादिसभावतासङ्खाता तथता नाम अत्थि, सा च सङ्खतेसु रूपादीसु अपरियापन्नत्ता असङ्खता''ति लद्धि, सेय्यथापि एकच्चानं उत्तरापथकानं, ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। सेसमिधापि हेट्ठा वृत्तनयत्ता पाकटमेवाति।

तथताकथावण्णना।

#### ६. कुसलकथावण्णना

**८४४-८४६**. इदानि कुसलकथा नाम होति। तत्थ अनवज्जम्पि कुसलं इट्ठपाकिम्प। अनवज्जं नाम किलेसिवप्पयुत्तं। अयं नयो ठपेत्वा अकुसलं सब्बधम्मे भजित। इट्ठविपाकं नाम आयितं उपपत्तिपवत्तेसु इट्ठफलिनप्फादकं पुञ्जं। अयं नयो कुसलित्तके आदिपदमेव भजित। येसं पन इमं विभागं अग्गहेत्वा अनवज्जभावमत्तेनेव निब्बानं कुसलित्ति लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानं, तेसं इट्ठविपाकट्ठेन निब्बानस्स कुसलताभावं दीपेतुं पुच्छा सकवादिस्स, अत्तनो लद्धिवसेन पटिञ्जा इतरस्स। सेसिमधापि हेट्ठा वृत्तनयत्ता उत्तानत्थमेवाति।

कुसलकथावण्णना।

## ७. अच्चन्तनियामकथावण्णना

- **८४७**. इदानि अच्चन्तिनयामकथा नाम होति। तत्थ येसं "सिकं निमुग्गो निमुग्गोव होती"ति (अ॰ नि॰ ७.१५) सुत्तं निस्साय "अस्यि पुथुज्जनस्स अच्चन्तिनयामता"ति लिद्धि, सेय्यथापि एकच्चानं उत्तरापथकानं, ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। **मातुघातको**तिआदि "नियतिमच्छादिद्विकस्स च मातुघातकादीनञ्च समाने मिच्छत्तिनयामे मातुघातकादीहिपि ते अच्चन्तिनयतेहि भवितब्ब"न्ति चोदनत्थं वृत्तं। इतरो "नियतिमच्छादिद्विको संसारखाणुको भवन्तरेपि नियतोव इमे पन एकस्मिञ्ञेव अत्तभावे"ित लिद्धिया **न हेव**न्ति पटिक्खिपति।
- **८४८. विचिकिच्छा उप्पज्नेय्या**ति ''अयं नियतो वा नो वा''ित एवं उप्पज्नेय्याति पुच्छित। इतरो अनुप्पत्तिकारणं अपस्सन्तो पटिजानाति। **नुष्पज्नेय्या**ति पुट्ठो पन यं दिहिं आसेवन्तो नियामं ओक्कन्तो, तत्थ अनुप्पत्तिं सन्धाय पटिजानाति। ततो **पहीना**ति पुट्ठो मग्गेन अप्पहीनत्ता पटिक्खिपति, तं दिहिं आरब्ध असमुदाचारतो पटिजानाति। अथ नं यस्मा पहानं नाम विना अरियमग्गेन नित्थि, तस्मा तस्स वसेन चोदेतुं **सोतापत्तिमग्गेना**तिआदिमाह। सो एकमग्गेनापि अप्पहीनत्ता पटिक्खिपति। पुन **कतमेना**ति पुट्ठो मिच्छामग्गं सन्धाय **अकुसलेना**तिआदिमाह।
- **८४९. उच्छेदिदिष्टि उप्पज्जेय्या**ति दुतियनियामुप्पत्तिं पुच्छिति। इतरो यस्मा ''येपि ते ओक्कला वयभिञ्जा नित्थिकवादा अकिरियवादा अहेतुकवादा''ति (म॰ नि॰ ३.१४३) वचनतो तिस्सोपि नियतमिच्छादिद्वियो एकस्स उप्पज्जन्ति, तस्मा पटिजानाति।
- **८५०**. अथ नं ''न च नाम सो अच्चन्तिनयामो''ति चोदेतुं **हञ्ची**तिआदिमाह। अच्चन्तिनयतस्स हि दुतियनियामो निरत्थको। **नुप्पज्जेय्या**ति पञ्हे यं सस्सतिदिट्टिया सस्सतिन्ति गहितं, तदेव उच्छिज्जिस्सतीति गहेत्वा अनुप्पत्तं सन्धाय पटिजानाति। **पहीना**ति पुट्ठो मग्गेन अप्पहीनत्ता पटिक्खिपति, वृत्तनयेन अनुप्पज्जनतो पटिजानाति। सस्सतिदिट्ठे उप्पज्जेय्यातिआदीसुपि एसेव नयो। सेसं विचिकिच्छावारे वृत्तनयमेव।
- ८५१-८५२. न वत्तब्बन्ति पुच्छा परवादिस्स, सुत्तस्स अत्थिताय पटिञ्जा सकवादिस्स। न पन सो भवन्तरेपि निमुग्गोव। इमिस्मिञ्जेव हि भवे अभब्बो सो तं दिट्ठिं पजिहतुन्ति अयमेत्थ अधिप्पायो, तस्मा असाधकमेतन्ति। सब्बकालं उम्मुज्जित्वा निमुज्जतीतिआदि वचनमत्ते अभिनिवेसं अकत्वा अत्थो परियेसितब्बोति दस्सनत्थं वृत्तन्ति।

अच्चन्तनियामकथावण्णना।

#### ८. इन्द्रियकथावण्णना

८५३-८५६. इदानि इन्द्रियकथा नाम होति। तत्थ लोकिया सद्धा सद्धा एव नाम, न सद्धिन्द्रियं। तथा लोकियं वीरियं...पे॰... सित... समाधि... पञ्जा पञ्जायेव नाम, न पञ्जिन्द्रियन्ति येसं लद्धि, सेय्यथापि हेतुवादानञ्चेव मिहसासकानञ्च; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। नित्य लोकिया सद्धातिआदि यस्मा लोकियापि सद्धादयोव धम्मा अधिपितयट्ठेन इन्द्रियं, न सद्धादीहि अञ्जं सिद्धिन्द्रियादि नाम अत्थि, तस्मा लोकियानिम्प सद्धादीनञ्जेव सिद्धिन्द्रियादिभावदस्सनत्थं वृत्तं। अत्थि लोकियो मनोतिआदि यथा ते लोकियापि मनादयो धम्मा मनिन्द्रियादीनि, एवं लोकिया सद्धादयोपि सिद्धिन्द्रियानीति उपमाय तस्सत्थस्स विभावनत्थं वृत्तं। सेसमेत्थ यथापाळिमेव निय्यातीति।

इन्द्रियकथावण्णना।

## एकूनवीसितमो वग्गो।

## २०. वीसतिमवग्गो

#### १. असञ्चिच्चकथावण्णना

८५७-८६२. इदानि असञ्चिच्चकथा नाम होति। तत्थ "आनन्तरियवत्थूनि नाम गरूनि भारियानि, तस्मा असञ्चिच्चापि तेसु वत्थूसु विकोपितेसु आनन्तरिको होतीं ते येसं लिद्धि, सेय्यथापि एकच्चानं उत्तरापथकानं; ते सन्धाय असञ्चिच्चाति पुच्छा सकवादिस्स, लिद्धिवसेन पिटञ्जा इतरस्स। अथ नं "यस्मा आनन्तरियकम्मं नाम कम्मपथप्पत्तं। यदि च असञ्चिच्च कम्मपथभेदो सिया, अवसेसा पाणातिपातादयोपि असञ्चिच्च भवेय्युं नित्त चोदनत्थं असञ्चिच्चपाणं हन्त्वातिआदिमाह। इतरो तथारूपाय लिद्धिया अभावेन पिटिक्खपति। सेसं यथापाळिमेव निय्याति। न वत्तब्बं मातुचातकोति पुच्छा परवादिस्स, रोगपिटकारादिकाले असञ्चिच्च घातं सन्धाय पिटञ्जा सकवादिस्स। ननु माता जीविता वोरोपिताति पञ्हीप असञ्चिच्च वोरोपितं सन्धाय पिटञ्जा सकवादिस्स। एवं अधिप्पायं पन अग्गहेत्वा हञ्चीति लिद्धिपतिहापनं इतरस्स। तं अयोनिसो पतिहापितत्ता अप्पतिहितमेव। पितुघातकादीसुपि एसेव नयो। सङ्घभेदके पन धम्मसञ्जें सन्धाय सङ्घभेदो आनन्तरिकोति पुच्छा सकवादिस्स, "सङ्घं समगगं भेत्वान, कप्पं निरयिक् पच्चतीं ते वचनं अयोनिसो गहेत्वा पिटञ्जा परवादिस्स। पुन सब्बेति पुट्ठो सकपक्खे धम्मसञ्जें सन्धाय पिटिक्खपति, परपक्खे धम्मसञ्जें सन्धाय पिटिजानिति। धम्मसञ्जीति पञ्चद्वयेपि एसेव नयो। ननु वृत्तं भगवताति सुत्तं एकन्तेनेव धम्मवादिस्स आनन्तरिकभावदस्सनत्थं वृत्तं। आपायिको नेरियकोति गाथायिप अधम्मवादीयेव अधिप्येतो। इतरो पन अधिपायं अग्गहेत्वा लिद्धं पतिह्रोति। सा अयोनिसो पतिहापितत्ता अप्पतिहितायेवाति।

असञ्चिच्चकथावण्णना।

#### २. ञाणकथावण्णना

**८६३-८६५**. इदानि ञाणकथा नाम होति। तत्थ दुविधं ञाणं — लोकियञ्च लोकुत्तरञ्च। लोकियं समापत्तिञाणिम्प होति दानादिवसेन पवत्तं कम्मस्सकतञाणिम्प; लोकुत्तरं सच्चपिरच्छेदकं मग्गञाणिम्प फलञाणिम्प। इमं पन विभागं अकत्वा "सच्चपिरच्छेदकमेव ञाणं न इतरं, तस्मा नित्थ पुथुज्जनस्स ञाणं नित्य येसं लिद्ध, सेय्यथापि हेतुवादानं, ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। **पञ्जा**तिआदि ञाणवेवचनदस्सनत्थं वृत्तं। तेनेतं दीपेति — यदि तस्स ञाणं नित्य, पञ्जादयोपि नित्य। अथ पञ्जादयो अत्थि, ञाणिम्प अत्थि। कस्मा? पञ्जादीनं ञाणतो अनञ्जत्ताति। **पठमं झान**ित्तआदि समापत्तिञाणस्स दस्सनत्थं वृत्तं। **दानं ददेव्या**तिआदि कम्मस्सकतञाणस्स। **दुक्खं परिजानाती**ति लोकुत्तरमग्गञाणमेव दीपेति, न च लोकुत्तरमेव ञाणिति।

ञाणकथावण्णना।

### ३. निरयपालकथावण्णना

**८६६**. इदानि निरयपालकथा नाम होति। तत्थ ''निरये नेरयिककम्मानेव निरयपालरूपवसेन वधेन्ति, नित्थि निरयपाला नाम सत्ता''ति येसं लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्ञा इतरस्स। अथ नं ''यदि तत्थ निरयपाला न सियुं, कम्मकारणापि न भवेय्युं। कारणिकेसु हि सित कारणा''ति चोदेतुं **नित्थि** निरयेसुतिआदिमाह।

**८६७-८६८. अत्थि मनुस्सेसू**ति पच्चक्खेन जापनत्थं। यथा हि मनुस्सेसु सित कारणिकेसु कारणा, एवं तत्थापीति अयमेत्थ अधिप्पायो। **अत्थि निरयेसू**ति पुच्छा परवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। न वेस्सभू नोपि च पेत्तिराजाित परवादिना सकसमयतो सुत्तं आभतं। तं पन सासनावचरिकन्ति सकवािदना अनुञ्जातं। तत्थ वेस्सभूति एको देवो। पेत्तिराजाित पेत्तिवसये पेतमिहिद्धिको। सोमादयो पाकटा एव। इदं वृत्तं होति — अत्तनो कम्मेहि इतो पणुन्नं परलोकं पत्तं पुरिसं न एते वेस्सभूआदयो हनन्ति। येहि पन सो कम्मोहि तत्थ पणुन्नो, तािन सकािन कम्मानियेव नं तत्थ हनन्तीित कम्मस्सकतं दीपेति, न निरयपालानं अभावं। सकवािदना पन तमेनं, भिक्खवेति आभतािन सुत्तपदािन नीतत्थानेवाित।

निरयपालकथावण्णना।

#### ४. तिरच्छानकथावण्णना

**८६९-८७१**. इदानि तिरच्छानकथा नाम होति। तत्थ देवेसु एरावणादयो देवपुत्ता हत्थिवण्णं अस्सवण्णं विकुब्बन्ति, नित्थि तत्थ तिरच्छानगता। येसं पन तिरच्छानविणानो देवपुत्ते दिस्वा "अत्थि देवेसु तिरच्छानगता"ति लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। अथ नं "यदि देवयोनियं तिरच्छानगता सियुं, तिरच्छानयोनियम्पि देवा सियुं"न्ति चोदेतुं **अत्थि तिरच्छानगतेसू**तिआदिमाह। **कीटा**तिआदि येसं सो अभावं इच्छिति, ते दस्सेतुं वृत्तं। **एरावणो**ति पञ्हे तस्स अत्थिताय पिटञ्जा सकवादिस्स, न तिरच्छानगतस्स। **हत्थिबन्धा**तिआदि "यदि तत्थ हत्थिआदयो सियुं, हत्थिबन्धादयोपि सियुं"न्ति चोदनत्थं वृत्तं। तत्थ **यावसिका**ति यवस्स दायका। **कारणिका**ति हत्थाचिरयादयो, येहि ते नानाविधं कारणं करेय्यं। **भत्तकारका**ति हत्थिआदीनं भत्तरन्थका। **न हेव**न्ति तथा अनिच्छन्तो पटिक्खिपतीति।

तिरच्छानकथावण्णना।

#### ५. मग्गकथावण्णना

८७२-८७५. इदानि मग्गकथा नाम होति। तत्थ येसं ''पुब्बेव खो पनस्स कायकम्मं वचीकम्मं आजीवो सुपरिसुद्धो होती''ति (अ॰ नि॰ ३.४३१) इदञ्चेव सुत्तं

सम्मावाचाकम्मन्ताजीवानञ्च चित्तविष्पयुत्ततं निस्साय ''निष्परियायेन पञ्चिङ्गकोव मग्गो''ति लद्धि, सेय्यथापि महिसासकानं, ते सन्धाय **पञ्चिङ्गको**ति पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। सम्मावाचा मग्गङ्गं, सा च न मग्गोतिआदि परसमयवसेन वृत्तं। परसमयिस्मिञ्हि सम्मावाचादयो मग्गङ्गन्ति आगता। रूपता पन मग्गो न होतीित विण्णता। सम्मादिष्टि मग्गङ्गन्तिआदि मग्गङ्गस्स अमग्गता नाम नत्थीित दस्सनत्थं वृत्तं। पुच्चेव खो पनस्साति सुत्ते पिरसुद्धसीलस्स मग्गभावना नाम होति, न इतरस्साति आगमनियपटिपदाय विसुद्धिभावदस्सनत्थं ''कायकम्मं वचीकम्मं आजीवो सुपरिसुद्धो होती''ति वृत्तं, न इमेहि विना पञ्चिङ्गकभावदस्सनत्थं। तेनेवाह ''एवमस्सायं अरियो अट्ठङ्गिको मग्गो भावनापारिपूरिं गच्छती''ति। सकवादिना आभतसुत्तं नीतत्थमेवाति।

मग्गकथावण्णना।

#### ६. ञाणकथावण्णना

८७६-८७७. इदानि ञाणकथा नाम होति। तत्थ धम्मचक्कप्पवत्तने द्वादसाकारञाणं सन्धाय "द्वादसवत्थुकं ञाणं लोकुत्तर"न्ति येसं लद्धि, सेय्यथापि पुब्बसेलियानं, ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। अथ नं "सचे तं द्वादसवत्थुकं, द्वादसिंह मग्गञाणेहि भवितब्ब"न्ति चोदेतुं द्वादसातिआदिमाह। इतरो मग्गस्स एकत्तं सन्धाय पिटिक्खिपति, एकेकिस्मिं सच्चे सच्चञाणिकच्चञाणकतञाणानं वसेन ञाणनानत्तं सन्धाय पिटजानाति। द्वादस सोतापित्तमगगातिआदीसुपि एसेव नयो। ननु वृत्तं भगवताति सुत्तं सिद्धं पुब्बभागपरभागोहि ञाणनानत्तं दीपेति, न अरियमग्गस्स द्वादस ञाणतं। तस्मा असाधकन्ति।

ञाणकथावण्णना।

वीसतिमो वग्गो।

चतुत्थपण्णासको समत्तो।

## २१. एकवीसतिमवग्गो

#### १. सासनकथावण्णना

८७८. इदानि सासनकथा नाम होति। तत्थ तिस्सो सङ्गीतियो सन्धाय "सासनं नवं कत"न्ति च "अत्थि कोचि तथागतस्स सासनं नवं करोती"ित च "लब्भा तथागतस्स सासनं नवं कातु"िन्त च येसं लद्धि, सेय्यथापि एकच्चानं उत्तरापथकानं; ते सन्धाय तीसुपि कथासु पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। सितपहुानातिआदि सासनं नाम सितपहुानादयो चेव अरियधम्मा, कुसलादीनञ्च देसना। तत्थ येसं भगवता देसिता सितपहुानादयो, ठपेत्वा ते अञ्जेसं वा सितपहुानादीनं करणेन अकुसलादीनं वा कुसलादिभावकरणेन सासनं नवंकतं नाम भवेय्य, किं तं एवं कतं केनचि, अत्थि वा कोचि एवं करोति, लब्भा वा एवं कातुन्ति तीसुपि पुच्छासु चोदनत्थं वृत्तं। सेसं सब्बत्थ यथापाळिमेव निय्यातीति।

सासनकथावण्णना।

#### २. अविवित्तकथावण्णना

**८७९-८८०**. इदानि अविवित्तकथा नाम होति। तत्थ यस्स पुग्गलस्स यो धम्मो पच्चुप्पन्नो, सो तेन अविवित्तो नामाति इदं सकसमये सन्निट्ठानं। यस्मा पन पुथुज्जनेन तेधातुका धम्मा अपरिञ्जाता, तस्मा सो एकक्खणेयेव सब्बेहिपि तेधातुकेहि धम्मोहि अविवित्तोति येसं लद्धि, सेय्यथापि तेसञ्जेव, ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। **फस्सेही**तिआदि सब्बेसं फस्सादीनं एकक्खणे पर्वतिदोसदस्सनत्थं वृत्तं। सेसं सब्बत्थ उत्तानत्थमेवाति।

अविवित्तकथावण्णना।

#### ३. सञ्जोजनकथावण्णना

८८१-८८२. इदानि सञ्जोजनकथा नाम होति। तत्थ यस्मा अरहा सब्बं बुद्धविसयं न जानाति, तस्मा तस्स तत्थ अविज्जाविचिकिच्छाहि अप्पहीनाहि भवितब्बन्ति सञ्जाय ''अत्थि किञ्चि सञ्जोजनं अप्पहाय अरहत्तप्पत्ती''ति येसं लिद्ध, सेय्यथापि महासिङ्घकानं, ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। अत्थि किञ्चि सक्कायिदद्वीतिआदि अरहतो सब्बसंयोजनप्पहानदस्सनत्थं वृत्तं। सब्बं बुद्धविसयन्ति पञ्हद्वये अरहतो सब्बञ्जुतञ्जाणाभावेन पिटसेथो कतो, न अविज्जाविचिकिच्छानं अप्पहानेन। इतरो पन तेसं अप्पहीनतं सन्धाय तेन हीति लिद्धं पितडुपेति। सा अयोनिसो पितडुपितता अप्पतिद्विताव होतीति।

सञ्जोजनकथावण्णना।

#### ४. इद्धिकथावण्णना

८८३-८८४. इदानि इद्धिकथा नाम होति। तत्थ इद्धि नामेसा कत्थिच इज्झित, कत्थिच न इज्झित, अनिच्चादीनं निच्चादिकरणे एकन्तेनेव न इज्झित। सभागसन्तितं पन परिवत्तेत्वा विसभागसन्तितकरणे वा सभागसन्तितवसेनेव चिरतरप्पवत्तने वा येसं अत्थाय करियित, तेसं पुञ्जादीनि कारणानि निस्साय कत्थिच इज्झित, भिक्खूनं अत्थाय पानीयस्स सप्पिखीरादिकरणे विय महाधातुनिधाने दीपादीनं चिरसन्तानप्पवत्तने विय चाति इदं सकसमये सन्निहानं। यं पन आयस्मा पिलिन्दवच्छो रञ्जो पासादं सुवण्णन्त्वेव अधिमुच्चि, तं निस्साय येसं ''अत्थि अधिप्पायइद्धी''ति लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानं; ते सन्धाय **अत्थि अधिप्पायइद्धी**ति पुच्छा सकवादिस्स। तत्थ **अधिप्पायइद्धी**ति अधिप्पायइद्धि, यथाधिप्पायं इञ्झनइद्धीति अत्थो। **आमन्ता**ति लद्धिमत्ते ठत्वा पटिञ्ञा परवादिस्स। अथ नं अनिच्चादीनं निच्चादिताय अनुयुञ्जितुं **निच्चपण्णा रुक्खा होन्त्**तिआदिमाह। सेसमेत्थ उत्तानत्थमेव। लद्धिपतिट्ठापने **सुवण्णो च पनासी**ति रञ्जो पुञ्जूपनिस्सयेन आसि, न केवलं थेरस्स अधिप्पायेनेव। तस्मा असाधकमेतन्ति।

इद्धिकथावण्णना।

## ५. बुद्धकथावण्णना

**८८५**. इदानि बुद्धकथा नाम होति। तत्थ ठपेत्वा तस्मिं तस्मिं काले सरीरवेमत्ततं आयुवेमत्ततं पभावेमत्ततञ्च सेसेहि बुद्धधम्मेहि बुद्धानं बुद्धेहि हीनातिरेकता नाम नित्थ। यसं पन अविसेसेनेव अत्थीति लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानं; ते सन्धाय **अत्थि बुद्धान**न्ति पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। अथ नं बुद्धधम्मेहि अनुयुञ्जितुं **सितपट्ठानतो**तिआदिमाह। इतरो तेसं वसेन हीनातिरेकतं अपस्सन्तो पिटिक्खिपतियेवाति।

बुद्धकथावण्णना।

## ६. सब्बदिसाकथावण्णना

८८६. इदानि सब्बदिसाकथा नाम होति। तत्थ चतूसु दिसासु हेट्ठा उपरीति समन्ततो लोकधातुसन्निवासं, सब्बलोकधातूसु च बुद्धा अत्थीति अत्तनो विकप्पसिप्पं उप्पादेत्वा ''सब्बदिसासु बुद्धा तिट्ठन्ती''ति येसं लद्धि, सेय्यथापि महासिङ्घकानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। पुरित्थमायाति पुट्ठो सक्यमुनिं सन्धाय पिटिक्खिपति। पुन पुट्ठो लद्धिवसेन अञ्जलोकधातुयं ठितं सन्धाय पिटजानाति। किन्नामो सो भगवातिआदि ''सचे त्वं जानासि, नामादिवसेन नं कथेही''ति चोदनत्थं वृत्तं। इमिना उपायेन सब्बत्थ अत्थो वेदितब्बोति।

सब्बदिसाकथावण्णना।

#### ७. धम्मकथावण्णना

८८७-८८८. इदानि धम्मकथा नाम होति। तत्थ यस्मा रूपादयो रूपादिसभावेन नियता न तं सभावं विजहन्ति, तस्मा सब्बधम्मा नियताति येसं लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानञ्चेव एकच्चानञ्च उत्तरापथकानं; ते सन्धाय सब्बे धम्माति पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। अथ नं "सचे ते नियता, मिच्छत्तनियता वा सियुं सम्मत्तियता वा, इतो अञ्जो नियामो नाम नत्थीं 'ति चोदेतुं मिच्छत्तनियतातिआदिमाह। तत्थ पिटक्खेपो च पिटञ्जा च परवादिस्स। रूपं रूपहेनातिआदि येनत्थेन नियताति वदित, तस्स वसेन चोदेतुं वृत्तं। तत्रायं अधिप्पायो — रूपिङ्क रूपट्ठेन नियतन्ति रूपं रूपमेव, न वेदनादिसभावन्ति अधिप्पायोन वत्तब्बं, इतो अञ्जथा न वत्तब्बं। कस्मा? रूपट्ठतो अञ्जस्स रूपस्स अभावा। रूपसभावो हि रूपट्ठो, रूपसभावो च रूपमेव, न रूपतो अञ्जो। वेदनादिहि पनस्स नानत्तपञ्जापनत्थं एस वोहारो होतीति। तस्मा "रूपं रूपट्ठेन नियत' न्ति वदन्तेन रूपं नियतन्ति वृत्तं होति। नियतञ्च नाम मिच्छत्तनियतं वा सिया सम्मत्तनियतं वा, इतो अञ्जो नियामो नाम नत्थीति। अथ कस्मा पिटजानातीति? अत्थन्तरवसेन। रूपं रूपट्ठेन नियतन्ति एत्थ हि रूपं रूपमेव, न वेदनादिसभावन्ति अयमत्थो। तस्मा पिटजानाति। इतो अञ्जथा पनस्स नियतत्तं नत्थीति पुन तेनेव नयेन चोदेतुं मिच्छत्तनियतिन्तिआदिमाह। तं सब्बं उत्तानत्थमेव। तेन हि रूपन्ति लद्धिप अयोनिसो पितद्वापितता अप्पतिद्वितव होतीति।

धम्मकथावण्णना।

#### ८. कम्मकथावण्णना

**८८९-८९१**. इदानि कम्मकथा नाम होति। तत्थ ''यस्मा दिट्ठधम्मवेदनीयादीनि दिट्ठधम्मवेदनीयट्ठादीहि नियतानि, तस्मा सब्बे कम्मा नियता''ति येसं लद्धि, सेय्यथापि तेसञ्जेव; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। **दिट्ठधम्मवेदनीयट्ठेन नियत**न्ति एत्थ दिट्ठधम्मवेदनीयं दिट्ठधम्मवेदनीयट्ठमेव। सचे दिट्ठेव धम्मे विपाकं दातुं सक्कोति देति, नो चे अहोसिकम्मं नाम होतीति इममत्थं सन्धाय पटिञ्जा सकवादिस्स। मिच्छत्तसम्मत्तनियामवसेन पनेतं अनियतमेवाति सब्बं हेट्ठा वृत्तनयेनेव वेदितब्बन्ति।

कम्मकथावण्णना।

एकवीसतिमो वग्गो।

## २२. बावीसतिमवग्गो

## १. परिनिब्बानकथावण्णना

**८९२**. इदानि परिनिब्बानकथा नाम होति। तत्य ''यस्मा अरहा सब्बञ्जुविसये अप्पहीनसंयोजनोव परिनिब्बायित, तस्मा अत्थि किञ्च संयोजनं अप्पहाय परिनिब्बानं'न्ति येसं लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। सेसमेत्थ हेट्ठा वृत्तनयमेवाति।

परिनिब्बानकथावण्णना।

#### २. कुसलचित्तकथावण्णना

**८९४-८९५**. इदानि कुसलचित्तकथा नाम होति। तत्थ यस्मा अरहा सितवेपुल्लप्पत्तो परिनिब्बायन्तोपि सतो सम्पजानोव परिनिब्बाति, तस्मा कुसलचित्तो परिनिब्बायतीति येसं लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्ञा इतरस्स। अथ नं यस्मा कुसलचित्तो नाम पुञ्जाभिसङ्खाराभिसङ्खरणादिवसेन होति, तस्मा तेनत्थेन चोदेतुं **अरहा पुञ्जाभिसङ्खार**न्तिआदिमाह। सेसमेत्थ यथापाळिमेव निय्याति। **सतो सम्पजानो**ति इदं जवनक्खणे किरियसितसम्पजञ्जानं वसेन असम्मोहमरणदीपनत्थं वृत्तं, न कुसलचित्तदीपनत्थं। तस्मा असाधकन्ति।

कुसलचित्तकथावण्णना।

## ३. आनेञ्जकथावण्णना

**८९६**. इदानि आनेञ्जकथा नाम होति। तत्थ भगवा चतुत्थज्झाने ठितो परिनिब्बायीति सल्लक्खेत्वा "अरहा आनेञ्जे ठितो परिनिब्बायती"ित येसं लद्धि, सेय्यथापि एकच्चानं उत्तरापथकानं, ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। **पकितिचित्ते**ति भवङ्गचित्ते। सब्बे हि सञ्जिनो सत्ता भवङ्गचित्ते ठत्वा भवङ्गपरियोसानेन चुितचित्तेन कालं करोन्ति। इति नं इमिना अत्थेन चोदेतुं एवमाह। तत्थ किञ्चापि चतुवोकारभवे अरहतो पकितिचित्तम्प आनेञ्जं होति, अयं पन पञ्हो पञ्चवोकारभववसेन उद्धटो। तस्मा नो च वत रे वत्तब्बेति आह। सेसमेत्थ उत्तानत्थमेवाति।

आनेञ्जकथावण्णना।

## ४. धम्माभिसमयकथावण्णना

८९७. इदानि धम्माभिसमयकथा नाम होति। तत्य अतीतभवे सोतापन्नं मातुकुच्छियं विसत्वा निक्खन्तं दिस्वा "अत्थि गब्भसेय्याय धम्माभिसमयो"ति येसं लद्धि, सेय्यथापि एकच्चानं उत्तरापथकानं, ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। अथ नं "यदि तत्थ धम्माभिसमयो अत्थि, धम्माभिसमयस्स कारणेहि धम्मदेसनादीहि भवितब्ब"न्ति चोदेतुं अत्थि गब्भसेय्याय धम्मदेसनातिआदिमाह। सृत्तस्सातिआदि भवङ्गवारं सन्धाय वृत्तं। गब्भसेय्याय हि येभुय्येन भवङ्गमेव पवत्तति। तेनेव सत्तो किरियमयप्पवत्ताभावा सुत्तो, भावनानुयोगस्स अभावा पमत्तो, कम्मद्वानपिरग्गाहकानं सितसम्पजञ्जानं अभावा मुद्दस्सति असम्पजानो नाम होति, तथारूपस्स कुतो धम्माभिसमयोति?

धम्माभिसमयकथावण्णना।

## ५-७. तिस्सोपिकथावण्णना

**८९८-९००**. इदानि तिस्सोपिकथा नाम होन्ति। तत्थ अचिरजातानं पन सोतापन्नानं अरहत्तप्पत्तिं सुप्पवासाय च उपासिकाय सत्तवस्सिकं गब्धं दिस्वा ''अत्थि गब्धसेय्याय अरहत्तप्पत्ती''ति च सुपिने आकासगमनादीनि दिस्वा ''अत्थि धम्माभिसमयो''ति च ''अत्थि तत्थ अरहत्तप्पत्ती''ति च इधापि येसं लद्धियो, सेय्यथापि तेसञ्जेव; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। सेसमेत्थ पुरिमकथा सदिसमेवाति।

तिस्सोपिकथावण्णना।

## ८. अब्याकतकथावण्णना

**९०१-९०२**. इदानि अब्याकतकथा नाम होति। तत्य ''अत्थेसा, भिक्खवे, चेतना, सा च खो अब्बोहारिका''ति (पारा॰ २३५) वचनतो ''सब्बं सुपिनगतस्स चित्तं अब्याकत''न्ति येसं लद्धि, सेय्यथापि एकच्चानं उत्तरापथकानञ्जेव, ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। सेसमेत्थ यथा पाळिमेव निय्याति। **सुपिनगतस्स चित्तं अब्बोहारिक**न्ति इदं आपित्तं सन्धाय वृत्तं। सुपिनगतस्स हि पाणातिपातादिवसेन किञ्चापि अकुसलिचत्तं पवत्तति, वत्थुविकोपनं पन नत्थीति न सक्का तत्थ आपित्तं पञ्जपेतुं। इमिना कारणेन तं अब्बोहारिकं, न अब्याकतत्ताति।

अब्याकतकथावण्णना।

## ९. आसेवनपच्चयकथावण्णना

**९०३-९०५**. इदानि आसेवनपच्चयकथा नाम होति। तत्थ यस्मा सब्बे धम्मा खणिका, न कोचि मुहुत्तम्पि ठत्वा आसेवनपच्चयं आसेवित नाम। तस्मा नित्थ किञ्च आसेवनपच्चयता। आसेवनपच्चयताय उप्पन्नं पन न किञ्च अत्थीति येसं लिद्ध, सेय्यथापि तेसञ्जेव; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। अथ नं सुत्तवसेनेव पञ्जापेतुं **ननु वृत्तं भगवता पाणातिपातो**तिआदि आभतं। तं सब्बं उत्तानत्थमेवाति।

आसेवनपच्चयकथावण्णना।

#### १०. खणिककथावण्णना

**९०६-९०७**. इदानि खणिककथा नाम होति। तत्थ यस्मा सब्बसङ्खत्वधम्मा अनिच्चा, तस्मा एकचित्तक्खणिकायेव। समानाय हि अनिच्चताय एको लहुं भिज्जित, एको चिरेनाति को एत्थ नियामोति येसं लद्धि, सेय्यथापि पुब्बसेलियापरसेलियानं; ते सन्धाय **एकचित्तक्खणिका**ति पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। **चित्ते महापथवी**तिआदीसु तेसं तथा सण्ठानं अपस्सन्तो पटिक्खिपति। **चक्खायतन**न्तिआदि "यदि सब्बे एकचित्तक्खणिका भवेय्युं, चक्खायतनादीनि चक्खुविञ्जाणादीहि

सद्धियेव उप्पज्जित्वा निरुज्झेय्यु''न्ति चोदनत्थं वृत्तं। इतरो पन अन्तोमातुकुच्छिगतस्स विञ्ञाणुप्पत्तिं सन्धाय पटिक्खिपति, पवत्तं सन्धाय लद्धिवसेन पटिजानाति। सेसमेत्थ उत्तानत्थमेवाति। **तेन हि एकचित्तक्खणिका**ति यस्मा निच्चा न होन्ति, तस्मा एकचित्तक्खणिकाति अत्तनो रुचिया कारणं वदति। तं अवुत्तसदिसमेवाति।

खणिककथावण्णना।

बावीसितमो वग्गो।

## २३. तेवीसतिमवग्गो

## १. एकाधिप्पायकथावण्णना

**९०८**. इदानि एकाधिप्पायकथा नाम होति। तत्थ कारुञ्जेन वा एकेन अधिप्पायेन एकाधिप्पायो, संसारे वा एकतो भविस्सामाति इत्थिया सिद्धं बुद्धपूजादीनि कत्वा पणिधिवसेन एको अधिप्पायो अस्साति एकाधिप्पायो। एवरूपो द्विन्निम्प जनानं एकाधिप्पायो मेथुनो धम्मो पटिसेवितब्बोति येसं लिद्ध, सेय्यथापि अन्धकानञ्चेव वेतुल्लकानञ्च; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्ञा इतरस्स। सेसमेत्थ यथापाळिमेव निय्यातीति।

एकाधिप्पायकथावण्णना।

#### २. अरहन्तवण्णकथावण्णना

**९०९**. इदानि अरहन्तवण्णकथा नाम होति। तत्थ इरियापथसम्पन्ने आकप्पसम्पन्ने पापभिक्खू दिस्वा ''अरहन्तानं वण्णेन अमनुस्सा मेथुनं धम्मं पटिसेवन्ती''ति येसं लिद्धि, सेय्यथापि एकच्चानं उत्तरापथकानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्ञा इतरस्स। सेसमेत्थ उत्तानत्थमेवाति।

अरहन्तवण्णकथावण्णना।

### ३-७. इस्सरियकामकारिकाकथावण्णना

**९१०-९१४**. इदानि इस्सिरियकामकारिकाकथा नाम होति। छद्दन्तजातकादीनि सन्धाय "बोधिसत्तो इस्सिरियकामकारिकाहेतु विनिपातं गच्छिति, गब्भसेय्यं ओक्कमित, दुक्करकारिकं अकासि, अपरन्तपं अकासि, अञ्जं सत्थारं उद्दिसी"ति येसं लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानं, ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। सेसं पठमकथायं उत्तानत्थमेव। दुतियकथायं **इद्धिमा**ति यदि इस्सिरियकामकारिकाहेतु गच्छेय्य, इद्धिया गच्छेय्य, न कम्मवसेनाति चोदनत्थं वृत्तं। इतरो पन पठमपञ्हे भावनामयं सन्धाय पिटिक्खिपति। दुतियपञ्हे पुञ्जिद्धं सन्धाय पिटजानाति। तितयकथायं इस्सिरियकामकारिकाहेतु नाम दुक्करकारिका मिच्छादिद्विया करियित। यदि च सो तं करेय्य, सस्सतादीनिपि गण्हेय्याति चोदनत्थं सस्सतो लोकोतिआदि वृत्तं। चतुत्थकथायिम एसेव नयोति।

इस्सरियकामकारिकाकथावण्णना।

#### ८. पतिरूपकथावण्णना

**९१५-९१६.** इदानि रागपितरूपकथा नाम होति। तत्थ मेत्ताकरुणामुदितायो सन्धाय ''न रागो रागपितरूपको''ति च इस्सामच्छिरयकुक्कुच्चानि सन्धाय ''न दोसो दोसपितरूपको''ति च हसितुप्पादं सन्धाय ''न मोहो मोहपितरूपको''ति च दुम्पङ्कू नं पुग्गलानं निग्गहं पेसलानं भिक्खूनं अनुग्गहं पापगरिहतं कल्याणपसंसं आयस्मतो पिलिन्दवच्छस्स वसलवादं भगवतो खेळासकवादं मोघपुरिसवादञ्च सन्धाय ''न किलेसो किलेसपितरूपको''ति च येसं लिद्धि, सेय्यथापि अन्धकानं; ते सन्धाय सब्बकथासु पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। अथ नं यस्मा फस्सादिपितरूपका नफस्सादयो नाम नित्ये, तस्मा रागादिपितरूपका नरागादयोपि नत्थीति चोदेतुं **अत्थि न फस्सो**तिआदिमाह। इतरो तेसं अभावा पिटिक्खिपित। सेसं सब्बत्थ उत्तानत्थमेवाति।

पतिरूपकथावण्णना।

#### ९. अपरिनिप्फन्नकथावण्णना

९१७-९१८. इदानि अपरिनिप्फन्नकथा नाम होति। तत्थ —

''दुक्खमेव हि सम्भोति, दुक्खं तिष्ठति वेति च। नाञ्जत्र दुक्खा सम्भोति, नाञ्जं दुक्खा निरुज्झती''ति॥ (सं॰ नि॰ १.१७१) —

वचनं निस्साय दुक्खञ्जेव परिनिष्फन्नं, सेसा खन्धायतनधातुइन्द्रियधम्मा अपरिनिष्फन्नाति येसं लद्धि, सेय्यथापि एकच्चानं उत्तरपथकानञ्चेव हेतुवादानञ्च; ते सन्धाय रूपं अपरिनिष्फन्नित्त पुच्छा सकवादिस्स, पिटञ्जा इतरस्स। अथ नं "सचे रूपं अपरिनिष्फन्नं, न अनिच्चादिसभावं सियां"ित चोदेतुं रूपं न अनिच्चिन्तआदिमाह। इतरो तथारूपं रूपं अपस्सन्तो पिटिक्खिपति। सकवादी ननु रूपं अनिच्चिन्तआदि वचनेन तस्स एकं लद्धि पिटसेधेत्वा दुतियं पुच्छन्तो दुक्खञ्जेव परिनिष्फन्नित्तआदिमाह। अथस्स तम्पि लद्धिं पिटसेधेतुं न यदिनच्चिन्तिआदिमाह। तत्रायं अधिष्पायो — न केवलिङ्क पठमसच्चिमेव दुक्खं। यं पन किञ्चि अनिच्चं, तं दुक्खमेव। रूपञ्च अनिच्चं, तस्मा तिम्पि परिनिष्फन्नं। इति यं त्वं वदेसि "रूपं अपरिनिष्फन्नं, दुक्खञ्जेव परिनिष्फन्नं"ित, तं नो वत रे वत्तब्बं "दुक्खञ्जेव परिनिष्फन्नं"ित। वेदनादिमूिलकादीसूिप

योजनासु एसेव नयो। धम्मायतनधम्मधातूसु पन ठपेत्वा निब्बानं सेसधम्मानं वसेन अनिच्चता वेदितब्बा। इन्द्रियानि अनिच्चानेवाति।

अपरिनिप्फन्नकथावण्णना।

तेवीसितमो वग्गो।

#### निगमनकथा

#### एत्तावता च —

पण्णासकेहि चतूहि, तीहि वग्गेहि चेव च। सङ्गहेत्वा कथा सब्बा, ऊनितसतभेदना॥

कथावत्थुप्पकरणं, कथामग्गेसु कोविदो। यं जिनो देसिय तस्स, निट्टिता अत्थवण्णना॥

इमं तेरसमत्तेहि, भाणवारेहि तन्तिया। चिरद्वितत्थं धम्मस्स, सङ्खरोन्तेन यं मया॥

यं पत्तं कुसलं तेन, लोकोयं सनरामरो। धम्मराजस्स सद्धम्म-रसमेवाधिगच्छतृति॥

कथावत्थु-अडुकथा निड्विता।

॥ नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स॥

# अभिधम्मपिटके

## यमकप्पकरण-अट्टकथा

सङ्खेपेनेव देवानं, देवदेवो सुरालये। कथावत्थुप्पकरणं, देसियत्वा रणञ्जहो॥

यमस्स विसयातीतो, नानायमकमण्डितं। अभिधम्मप्पकरणं, छट्ठं छट्ठान देसको॥

यमकं अयमावत्त-नीलामलतनूरुहो। यं देसिय अनुप्पत्तो, तस्स संवण्णनाक्कमो। इदानि यस्मा तस्मास्स, होति संवण्णना अयन्ति॥

## १. मूलयमकं

### उद्देसवारवण्णना

१. मूलयमकं, खन्धयमकं, आयतनयमकं, धातुयमकं, सच्चयमकं, सङ्घारयमकं, अनुसययमकं, चित्तयमकं, धम्मयमकं, इन्द्रिययमकित्त इमेसं दसन्नं यमकानं वसेन इदं पकरणं दसिवधेन विभत्तेन विभत्तेन हि बुत्तं। तत्थ येसं दसन्नं यमकानं वसेन इदं पकरणं दसिवधेन विभत्तं, तेसञ्चेव इमस्स च पकरणस्स नामत्थो ताव एवं वेदितब्बो — केनहेन यमकित्ति? युगळहेन। युगळिङ् यमकित्ति वुच्चिति — 'यमकपाटिहारियं, यमकसाला'तिआदीसु विय। इति युगळसङ्घातानं यमकानं वसेन देसितत्ता इमेसु दससु एकेकं यमकं नाम। इमेसं पन यमकानं समृहभावतो सब्बम्पेतं पकरणं यमकित्ति वेदितब्बं।

तत्थ मूलवसेन पुच्छाविस्सज्जनं कत्वा देसितत्ता दसन्नं ताव सब्बपटमं मूलयमकन्ति वृत्तं। तस्स उद्देसवारो, निद्देसवारोति द्वे वारा होन्ति। तेसु उद्दिड्ठानुक्कमेन निद्दिसितब्बत्ता उद्देसवारो पटमो। तस्स **ये केचि कुसला धम्मा, सब्बे ते कुसलमूला; ये वा पन कुसलमूला, सब्बे ते धम्मा कुसला**ति इदं यमकं आदि। तस्स कुसलाकुसलमूलसङ्खातानं द्विन्नं अत्थानं वसेन अत्थयमकन्ति वा, तेसञ्जेव अत्थानं वसेन अनुलोमपटिलोमतो पवत्तपाळिधम्मवसेन धम्मयमकन्ति वा, अनुलोमपटिलोमतो पवत्तपुच्छावसेन पुच्छायमकन्ति वा तिधा यमकभावो वेदितब्बो। सेसेसुपि एसेव नयो। इदानि इमेसं यमकानं वसेन देसिते इमिस्मं मूलयमके उद्देसवारस्स ताव नययमकपुच्छाअत्थवारप्पभेदवसेन पाळववत्थानमेव एवं वेदितब्बं — कुसलित्तकमातिकाय हि 'कुसला धम्मा'ति इदं आदिपदं निस्साय मूलनयो, मूलमूलनयो, मूलकनयो, मूलमूलकनयोति इमे चत्तारो नया होन्ति। तेसं एकेकस्मिं नये मूलयमकं, एकमूलयमकं, अञ्जमञ्जमूलयमकन्ति तीणि तीणि यमकानि। एवं चतूसु नयेसु द्वादस यमकानि, एकेकस्मिं यमके अनुलोमपिटलोमवसेन द्वे द्वे पुच्छाति चतुवीसित पुच्छा, एकेकाय पुच्छाय सिन्तिड्वानसंसयवसेन द्वे द्वे अत्थाति अङ्गत्तालीस अत्थाति।

तत्थ ये केचि कुसला धम्माति कुसलेसु ''कुसला नु खो, न कुसला नु खो''ति सन्देहाभावतो इमस्मिं पदे सन्निट्ठानत्थो वेदितब्बो। सब्बे ते कुसलमूलाति ''सब्बे ते कुसला धम्मा कुसलमूला नु खो, ननु खो''ति एवं विमतिवसेन पुच्छितत्ता इमस्मिं पदे संसयत्थो वेदितब्बो। सो च खो वेनेय्यानं संसयट्ठाने संसयदीपनत्थं वृत्तो, तथागतस्स पन संसयो नाम नित्थ। इतो परेसुपि पुच्छापदेसु एसेव नयो।

यथा च कुसलपदं निस्साय इमे चत्तारो नया, एकेकिस्मं नये तिण्णं तिण्णं यमकानं वसेन द्वादस यमकानि, एकेकिस्मं यमके द्विन्तं द्विन्तं द्विन्तं वसेन चतुवीसित पुच्छा; एकेकाय पुच्छाय द्विन्तं द्विन्तं अत्थानं वसेन अहचत्तालीस अत्था च होन्ति। अकुसलपदं निस्सायि तथेव। अब्याकतपदं निस्सायि तथेव। तीणिपि पदािन एकतो कत्वा निद्दिहुं नामपदं निस्सायि तथेवाित कुसलित्तकमाितकाय चतूसु पदेसु सब्बेपि सोळस नया, अहुचत्तालीस यमकािन, छन्नवृति पुच्छा, द्वेनवृतिसतं अत्था च उद्देसवसेन वृत्ताित वेदितब्बा। एत्तावता मूलवारो नाम पठमं उद्दिहो होित।

ततो परं ये केचि कुसला धम्मा, सब्बे ते कुसलहेतूितआदयो तस्सेव मूलवारस्स वेवचनवसेन नव वारा उद्दिष्ठा। इति मूलवारो, हेतुवारो, निदानवारो, सम्भववारो, पभववारो, समुद्वानवारो, आहारवारो, आरम्मणवारो, पच्चयवारो, समुदयवारोति सब्बेपि दस वारा होन्ति। तत्थ मूलवारे आगतपिरच्छेदेनेव सेसेसुिप नयादयो वेदितब्बाति सब्बेपि दससु वारेसु सिद्धिसतनया, असीतिअधिकानि चत्तारि यमकसतानि, सिद्धिअधिकानि नवपुच्छासतानि, वीसाधिकानि एकूनवीसित अत्थसतानि च उद्दिष्ठानीति वेदितब्बानि। एवं ताव उद्देसवारे नययमकपुच्छाअत्थवारप्पभेदवसेन पाळिववत्थानमेव वेदितब्बं।

मूलं हेतु निदानञ्चाति गाथा दसन्नम्पि वारानं उद्दानगाथा नाम। तत्थ मूलादीनि सब्बानिपि कारणवेवचनानेव। कारणव्हि पतिट्ठानट्ठेन मूलं। अत्तनो फलनिप्फादनत्थं हिनोति पवत्ततीति हेतु। 'हन्द, नं गण्हाथा'ति दस्सेन्तं विय अत्तनो फलं निदेतीति निदानं। एतस्मा फलं सम्भोतीति सम्भवो। पभवतीति पभवो। समुद्वाति एत्थ फलं, एतेन वा समुद्वातीति समुद्वानं। अत्तनो फलं आहरतीति आहारो। अप्पटिक्खिपितब्बेन अत्तनो फलेन आलम्बियतीति आलम्बणं। एतं पटिच्च अप्पटिक्खिपित्वा फलं एति पवत्ततीति पच्चयो। एतस्मा फलं समुदेतीति समुद्वयो। एवमेतेसं पदानं वचनत्थो वेदितब्बो।

### उद्देसवारवण्णना।

#### निद्देसवारवण्णना

- ५०. इदानि येकेचि कुसला धम्मातिआदिना नयेन निद्देसवारो आरद्धो। तत्थ ये केचीति अनवसंसवचनं। कुसला धम्माति कुसलित्तकस्स पदभाजने वृत्तलक्खणा अनवञ्जसुखविपाका कुसलसभावा। सब्बे ते कुसलमूलाित किं ते सब्बेयेव कुसलमूलाित पुच्छित। तीणेव कुसलमूलािनित न ते सब्बे कुसलमूलािन, अलोभादीिन पन तीिण एव कुसलमूलाितीत अत्थो। अवसेसा कुसला धम्मा न कुसलमूलाित अवसेसा फस्सादयो कुसला धम्मा कुसलमूलािन नाम न होन्ति। अथ वा अवसेसा फस्सादयो कुसला धम्मायेव नाम, न कुसलमूलािनितिप अत्थो। ये वा पन कुसलमूलाित ये वा पन पटमपुच्छाय दुतियपदेन कुसलमूलाित तयो अलोभादयो गहिता। सब्बे ते धम्मा कुसलाित िकं ते सब्बे तयोिप धम्मा कुसलाित पुच्छित। आमन्ताित सब्बेसिम कुसलमूलानं कुसलभावं सम्पटिच्छन्तो आह। अयं ताव मूलनये मूलयमकस्स अत्थो। इमिना उपायेन सब्बपुच्छासु विस्सज्जननयो वेदितब्बो। यं पन यत्थ विसेसमत्तं अत्थि, तदेव वण्णियस्साम।
- **५१**. एकमूलयमके ताव **सब्बे ते कुसलमूलेन एकमूला**ति गणनड्डेन एकमूलकं अग्गहेत्वा समानड्डेन गहेतब्बा। अयञ्हेत्थ अत्थो सब्बे ते कुसलमूलेन समानमूला। यं फस्सस्स मूलं, तदेव वेदनादीनन्ति। अथ नेसं तथाभावं सम्पटिच्छन्तो **आमन्ता**ति आह। **कुसलसमुड्डान**न्ति कुसलिचित्तसमुड्डानरूपं दिस्सितं। **एकमूल**न्ति अलोभादिना कुसलमूलेन समानमूलं। यथेव हि फस्सादीनं अलोभादयो हेतुपच्चयत्ता मूलं, तथा तं समुड्डानरूपस्सापि, कुसललक्खणाभावेन पन तं न कुसलं।
- **५२**. अञ्जमञ्जयमके 'येकेचि कुसला'ति अपुच्छित्वा येकेचि कुसलमूलेन एकमूलाति पुच्छा कता। कस्मा? इमिनापि ब्यञ्जनेन तस्सेवत्यस्स सम्भवतो। कुसलमूलानीति इदं पुरिमस्स विसेसनं। 'मूलानि यानि एकतो उप्पञ्जन्ती'ति हि वुत्तं, तानि पन कुसलमूलानिपि होन्ति अकुसलअब्याकतमूलानिपि, इध कुसलमूलानीति विसेसदरसनत्थिमिदं वुत्तं। अञ्जमञ्जमूलानि चाति अञ्जमञ्जं हेतुपच्चयेन पच्चया होन्तीति अत्थो। तस्सेव पिटलोमपुच्छाय 'सब्बे ते धम्मा कुसलमूलेन एकमूला'ति अवत्वा सब्बे ते धम्मा कुसलाति वुत्तं। करमा? अत्थिविसेसाभावतो। कुसलमूलेन एकमूलाित हि पुच्छाय कताय 'मूलािन यािन एकतो उप्पञ्जन्ती'ति हेट्ठा वृत्तनयेनेव विस्सञ्जनं कातब्बं भवेय्य, एवञ्च सित अत्थिविसेसाभावो होति। तस्मा तथा अकत्वा एवं पुच्छा कता। इमिना उपायेन मूलमूलनयादीसुिप अञ्जमञ्जमूलयमके पुच्छािवसेसो वेदितब्बो।
- **५३-५५**. मूलमूलनये **सब्बे ते कुसलमूलमूला**ति सब्बे ते कुसलमूलसङ्खाता मूलाति पुच्छति। **एकमूलमूला**ति समानट्ठेन एकमेव मूलमूलं एतेसन्ति एकमूलमूला। **अञ्जमञ्जम्लम्ला**ति अञ्जमञ्जस्स मूलं अञ्जमञ्जम्लं, अञ्जमञ्जमूलं हेतुपच्चयट्ठेन मूलं एतेसन्ति अञ्जमञ्जम्ला।
  - **५६**. मूलकनये **कुसलमूलका**ति हेतुपच्चयट्ठेन कुसलं मूलं एतेसन्ति कुसलमूलका।
- **५७-६१**. मूलमूलकनये **कुसलमूलमूलका**ति कुसलानं मूलं कुसलमूलं। हेतुपच्चयट्टेनेव कुसलमूलं मूलं एतेसन्ति कुसलमूलमूलकाति। अयं ताव कुसलपदं निस्साय नययमकपुच्छासु विसेसत्यो।

- **६२-७३. अकुसलपदा**दीसुपि एसेव नयो। अयं पन विसेसो, **अहेतुकं अकुसल**न्ति विचिकिच्छाय चेव उद्धच्चेन च सम्पयुत्तं मोहं सन्धाय वृत्तं।
- ७४-८५. अहेतुकं अब्याकतिन्त अड्ठारस चित्तुप्पादा रूपं, निब्बानञ्च। अब्याकतमूलेन न एकमूलिन्त इथ पन ठपेत्वा सहेतुकअब्याकतसमुड्ठानं रूपं, सेसं लब्भित। सहेतुकअब्याकतसमुड्ठानं रूपं अब्याकतमूलेन एकमूलं होति, तं अब्बोहारिकं कत्वा एकतो लब्भमानकवसेनेव चेतं विस्सज्जनं कतं।
- **८६-९७. नामा धम्मा**ति नामसङ्घाता धम्मा। ते अत्थतो चत्तारो अरूपिनो खन्धा, निब्बानञ्च। **नवेव नाममूलानी**ति कुसलाकुसलअब्याकतमूलवसेन नव मूलािन। **अहेतुकं नामं नाममूलेन न एकमूल**ित अहेतुकं सब्बम्पि अट्ठारस चित्तुप्पादिविचिकिच्छुद्धच्चसम्पयुत्तमोहनिब्बानसङ्घातं नामं नाममूलेन न एकमूलं। न हि तं तेन सिद्धं उप्पञ्जति। **सहेतुकं नामं नाममूलेना**ति पदेपि सहेतुकं नामं नाममूलेनाति अत्थो। सेसं सब्बत्थ उत्तानत्थमेवाति।

## मूलवारवण्णना।

**९८-९९**. हेतुवारादीसुपि इमिनावुपायेन अत्थो वेदितब्बो। **मूलं हेतु निदानञ्चा**तिगाथा यथानिद्दिड्ठानं दसन्नम्पि वारानं पुन उद्दानवसेनेव वुत्ताति।

मूलयमकवण्णना।

## २. खन्धयमकं

## १. पण्णित्तउद्देसवारवण्णना

- १. इदानि मूलयमके देसितेयेव कुसलादिधम्मे खन्धवसेन सङ्गण्हित्वा मूलयमकानन्तरं देसितस्स खन्धयमकस्स वण्णना होति। तत्थ पाळिववत्थानं ताव एवं वेदितब्बं इमिस्मिन्हि खन्धयमके तयो महावारा होन्ति पण्णित्तवारो, पवित्तवारो, परिञ्जावारोति। तेसु पण्णित्तवारो खन्धानं नामाभिधानसोधनवसेनेव गतत्ता पण्णित्तवारोति बुच्चित। पवित्तवारो तेन सोधितनामाभिधानानं खन्धानं उप्पादिनरोधवसेन पवित्तं सोधयमानो गतो, तस्मा पवित्तवारोति बुच्चित। परिञ्जावारो इमिनानुक्कमेन पवत्तानं खन्धानं सङ्घेपनेव तिस्सो परिञ्जा दीपयमानो गतो, तस्मा परिञ्जावारोति बुच्चित। तत्थ पण्णित्तवारो उद्देसिनद्देसवसेन द्वीहाकारेहि ववत्थितो। इतरेसु विसुं उद्देसवारो नित्थ। आदितो पट्टाय पुच्छाविस्सज्जनवसेन एकधा ववित्यता। तत्थ पञ्चक्खन्धातिपदं आदिं कत्वा याव न खन्धा, न सङ्घाराति पदं ताव पण्णित्तवारस्स उद्देसवारो वेदितब्बो। पुच्छावारोतिपि तस्सेव नामं। तत्थ पञ्चक्खन्धाति अयं यमकवसेन पुच्छितब्बानं खन्धानं उद्देसो। रूपक्खन्धो...पे०... विञ्जाणक्खन्धोति तेसञ्जेव पभेदतो नामववत्थानं।
- **२-३.** इदानि इमेसं खन्धानं वसेन पदसोधनवारो, पदसोधनमूलचक्कवारो, सुद्धखन्धवारो, सुद्धखन्धमूलचक्कवारोति चत्तारो नयवारा होत्ति। तत्थ रूपं रूपक्खन्धो, रूपक्खन्धो, रूपक्खन्धो रूपित्तआदिना नयेन पदमेव सोधेत्वा गतो पदसोधनवारो नाम। सो अनुलोमपिटलोमवसेन दुविधो होति। तत्थ अनुलोमवारे 'रूपं रूपक्खन्धो, रूपक्खन्धो रूप'न्तिआदीनि पञ्चेव। ततो परं तेसञ्जेव पदसोधनवारे सोधितानं खन्धानं 'रूपं रूपक्खन्धो, खन्धा वेदनाक्खन्धो'तिआदिना नयेन एकेकखन्धमूलकानि चत्तारि चत्तारि चक्कानि बन्धित्वा गतो पदसोधनमूलकानं चक्कानं अत्थिताय पदसोधनमूलचक्कवारो नाम। सोपि अनुलोमपिटलोमवसेन दुविधो होति। तत्थ अनुलोमवारे 'रूपं रूपक्खन्धो, खन्धा वेदनाक्खन्धो'तिआदीनि एकेकखन्धमूलकानि चत्तारि चत्तारि विसिति। पिटलोमवारेपि 'न रूपं, न रूपक्खन्धो; न खन्धा न वेदनाक्खन्धो'तिआदीनि वीसितिमेव।

ततो परं रूपं खन्था खन्था रूपिन्तआदिना नयेन सुद्धखन्थवसेनेव गतो सुद्धखन्थवारो नाम। तत्थ खन्था रूपिन्तआदीसु खन्था रूपक्खन्थो, खन्था वेदनाक्खन्थोति अत्थो गहेतब्बो। कस्मा? निद्देसवारे एवं भाजितत्ता। तत्थ हि 'रूपं खन्थोति आमन्ता। खन्था रूपक्खन्थोति रूपक्खन्थो खन्थो चेव रूपक्खन्थो च, अवसेसा खन्था न रूपक्खन्थों ति एवं 'खन्था रूप'न्तआदीनं खन्था रूपक्खन्थोतिआदिना नयेन पदं उद्धरित्वा अत्थो विभत्तो। तेनेव च कारणेनेसे सुद्धखन्थवारोति वृत्तो। वचनसोधने विय हि एत्थ न वचनं पमाणं। यथा यथा पन सुद्धखन्थवारो अनुलोमपिटलोमवसेन दुविधो होति। तत्थ अनुलोमवारे 'रूपं खन्थो खन्था रूप'न्तिआदीनि पञ्चेव।

ततो परं तेसञ्जेव सुद्धखन्धानं **रूपं खन्धो, खन्धा वेदना**तिआदिना नयेन एकेकखन्धमूलकानि चत्तारि चक्तानि बन्धित्वा गतो सुद्धखन्धमूलकानं चक्कानं अत्थिताय सुद्धखन्धमूलचक्कवारो नाम। तत्थ **खन्धा वेदना**तिआदीसु खन्धा वेदनाक्खन्धोतिआदिना नयेन अत्थो वेदितब्बो। इत्तरथा निद्देसवारेन सिद्धं विरोधो होति। सोपि अनुलोमपिटलोमवसेन दुविधो होति। तत्थ अनुलोमवारे 'रूपं खन्धो, खन्धा वेदना'तिआदीनि एकेकखन्धमूलकानि चत्तारि चत्तारि कत्वा वीसित यमकानि। पिटलोमवारेपि 'न रूपं, न खन्धो, न खन्धा न वेदना'तिआदीनि वीसितमेव। एवं ताव एकेन यमकसतेन द्वीहि पुच्छासतेहि एकेकपुच्छाय सन्निद्वानसंसयवसेन द्वे द्वे अत्थे कत्वा चतूहि च अत्थसतेहि पिटमण्डितो पण्णित्तवारस्स उद्देसवारो वेदितब्बोति।

#### पण्णत्तिउद्देसवारवण्णना।

## १. पण्णित्तिनिद्देसवारवण्णना

२६. इदानि रूपं रूपक्खन्धोतिआदिना नयेन निद्देसवारो आरद्धो। तत्थ रूपं रूपक्खन्धोति यंकिञ्च रूपन्ति वुच्चित। सब्बं तं रूपं रूपक्खन्धोति वचनसोधनत्थं पुच्छित। पियरूपं सातरूपं, रूपं, न रूपक्खन्धोति यं 'पियरूपं सातरूप'न्ति एत्थ रूपिन्ति वुत्तं, तं रूपमेव, न रूपक्खन्धोति अत्थो। रूपक्खन्धो रूपञ्चेव रूपक्खन्धो चाित यो पन रूपक्खन्धो, सो रूपिन्तिए रूपक्खन्धोतिपं वत्तुं वहुतीति अत्थो। रूपक्खन्धो रूपिन्ति एत्थ पन यस्मा रूपक्खन्धो नियमेनेव रूपिन्ति वत्त्व्व्वो। तस्मा आमन्ताित आह। इमिना उपायेन सब्बिवस्सज्जनेसु अत्थो वेदितब्बो। यो पन यत्थ विसेसो भिवस्सित, तथेव तं वण्णियस्साम। सञ्जायमके ताव दिद्विसञ्जाित 'पपञ्चसञ्जा'तिआदीसु आगता सङ्खारक्षन्थतो अवसेसा सङ्खारमा। पटिलोमवारेिए एसेव नयोित।

## पदसोधनवारो निट्ठितो।

**२८**. पदसोधनमूलचक्कवारे **खन्धा वेदनाक्खन्धो**ति येकेचि खन्धा, सब्बे ते वेदनाक्खन्धोति पुच्छति। सेसपुच्छासुपि एसेव नयो। पटिलोमे **न खन्धा न वेदनाक्खन्धो**ति एत्थ ये पञ्जत्तिनिब्बानसङ्घाता धम्मा खन्धा न होन्ति, ते यस्मा वेदनाक्खन्धोपि न होन्ति, तस्मा **आमन्ता**ति आह। सेसविस्सज्जनेसुपि एसेव नयोति।

## पदसोधनमूलचक्कवारो निद्वितो।

**३८.** सुद्धखन्धवारे **रूपं खन्धो**ति यंकिञ्चि रूपन्ति वृत्तं, सब्बं तं खन्धोति पुच्छित। तत्थ यस्मा पियरूपसातरूपसङ्घातं वा रूपं होतु, भूतुपादारूपं वा, सब्बं पञ्चसु खन्धेसु सङ्गहं गच्छतेव। तस्मा **आमन्ता**ति पिटजानाति। दुतियपदे 'खन्धा रूप'न्ति पुच्छितब्बे यस्मा रूपिन्तवचनेन रूपक्खन्धोव अधिप्पेतो, तस्मा वचनं अनादियित्वा अत्थवसेन पुच्छन्तो **खन्धा रूपक्खन्धो**ति आह। इमिना नयेन सब्बपदेसु अत्थो वेदितब्बो। परतो आयतनयमकादीनं निद्देसवारेपि एसेव नयो। **सञ्जा खन्धो**ति एत्थापि दिद्विसञ्जा वा होतु, सञ्जा एव वा, सब्बायपि खन्धभावतो आमन्ताति वृत्तं। सङ्घारा खन्धोति पदेपि एसेव नयो। खन्धविनिमृत्तको हि सङ्घारो नाम नित्थ।

**३९.** पटिलोमे **न रूपं न खन्धो**ति यं धम्मजातं रूपं न होति, तं खन्धोपि न होतीित पुच्छिति। विस्सज्जने पनस्स रूपं **उपेत्वा अवसेसा खन्धा न रूपं, खन्धा**ति रूपतो अञ्जे वेदनादयो खन्धा रूपमेव न होन्ति, खन्धा पन होन्तीित अत्थो। **रूपञ्च खन्धे च उपेत्वा अवसेसा**ति पञ्चक्खन्धविनिमुत्तं निब्बानञ्चेव पञ्जित्त च। इतो परेसुपि 'अवसेसा'ित पदेसु एसेव नयोति।

सुद्धखन्धवारो निट्ठितो।

४०-४४. सुद्धखन्धमूलचक्कवारे **रूपं खन्धो**तिआदीनं हेट्ठा वृत्तनयेनेव अत्थो वेदितब्बोति।

सुद्धखन्धमूलचक्कवारो निहितो।

पण्णित्तिनिद्देसवारवण्णना।

#### २. पवत्तिवारवण्णना

**५०-२०५**. इदानि **यस्स रूपक्खन्थो**तिआदिना नयेन पवित्तवारो आरद्धो। कस्मा पनेत्थ उद्देसवारो न वुत्तोति? हेट्ठा दस्सितनयत्ता। पण्णित्तवारिस्मिञ्हि उद्देसवारे नयो दिस्सितो। तेन पन नयेन सक्का सो इध अवुत्तोपि जानितुन्ति तं अवत्वा निद्देसवारोव आरद्धो। इमिस्मिं पन पवित्तवारसङ्घाते महावारे उप्पादवारो, निरोधवारो, उप्पादिनरोधवारोति तयो अन्तरवारा होन्ति। तेसु पठमो धम्मानं उप्पादलक्खणस्स दीपितत्ता **उप्पादवारो**ति वुच्चित। दुतियो तेसञ्जेव निरोधलक्खणस्स दीपितत्ता **ज्यादिनरोधवारो**ति वुच्चित। तितयो उभिन्निम्म लक्खणानं दीपितत्ता **उप्पादनिरोधवारो**ति वुच्चित। उप्पादवारेन चेत्थ धम्मानं उप्पञ्जनाकारोव दीपितो। निरोधवारेन 'उप्पन्नं नाम निच्चं नत्थी'ति तेसञ्जेव अनिच्चता दीपिता। उप्पादनिरोधवारेन तद्भयं।

तत्थ उप्पादवारे ताव तिण्णं अद्धानं वसेन छ कालभेदा होन्ति — पच्चुप्पन्नो, अतीतो, अनागतो, पच्चुप्पन्नेनातीतो, पच्चुप्पन्नेनानागतो, अतीतेनानागतोति। तेसु 'यस्स रूपक्खन्धो उप्पज्नती'ति पच्चुप्पन्नाभिधानवसेन पच्चुप्पन्नो वेदितब्बो। सो पच्चुप्पन्नानं धम्मानं पच्चक्खतो गहेतब्बता अतिविय सुविञ्जेय्योति पटमं वृत्तो। यस्स रूपक्खन्धो उप्पज्जित्थाति अतीताभिधानवसेन अतीतो वेदितब्बो। सो पच्चक्खतो अनुभूतपुब्बानं अतीतधम्मानं अनुमानेन अनागतेहि सुविञ्जेय्यतरत्ता दुतियं वृत्तो। यस्स रूपक्खन्थो उप्पज्जिस्सतीति अनागताभिधानवसेन अनागतो वेदितब्बो। सो पच्चक्खतो च अनुभूतपुब्बवसेन च गहितधम्मानुमानेन 'अनागतेपि एवरूपा धम्मा उप्पज्जिस्सन्ती'ति गहेतब्बतो तितयं वृत्तो।

यस्स रूपक्खन्धो उप्पज्जित, तस्स वेदनाक्खन्धो उप्पज्जित्थाति पच्चुप्पन्नेन सिद्धं अतीताभिधानवसेन पच्चुप्पन्नेनातीतो वेदितब्बो। सो मिस्सकेसु तीसु सुविञ्जेय्यतरत्ता चतुत्थं वृत्तो। यस्स रूपक्खन्धो उप्पज्जित तस्स वेदनाक्खन्धो उप्पज्जिस्सतीति पच्चुप्पन्नेन सिद्धं अनागताभिधानवसेन पच्चुप्पन्नेनानागतो वेदितब्बो। सो पच्चक्खतो गहेतब्बानं धम्मानं अत्थिताय अत्थतो सुविञ्जेय्यतरोति पञ्चमं वृत्तो। यस्स रूपक्खन्धो उप्पज्जित्थ, तस्स वेदनाक्खन्धो उप्पज्जिस्सतीति अतीतेन सिद्धं अनागताभिधानवसेन अतीतेनानागतो वेदितब्बो। सो पुरिमेहि दुविञ्जेय्योति छट्ठं वृत्तो।

एवमेतेसु छसु कालभेदेसु य्वायं पठमो पच्चुप्पन्नो, तत्थ पुग्गलतो, ओकासतो, पुग्गलोकासतोति तयो वारा होन्ति। तेसु यस्साति पुग्गलवसेन खन्धानं उप्पत्तिदीपनो पुग्गलवारो। यस्थाति अोकासवसेन खन्धानं उप्पत्तिदीपनो अोकासवारो। यस्स यत्थाति पुग्गलोकासवसेन खन्धानं उप्पत्तिदीपनो पुग्गलोकासवारो। इमे पन तयोपि वारा पठमं अनुलोमनयेन निद्दिसित्वा पच्छा पठिलोमनयेन निद्दिहा। तेसु 'उप्पज्जित', 'उप्पज्जित', 'नुप्पज्जित्थ,' 'नुप्पज्जित्स्सती'ति वचनतो अनुप्पत्तिदीपनो पठिलोमनयो।

तत्थ पच्चुप्पन्नकाले ताव पुग्गलवारस्स अनुलोमनये ''यरस रूपक्खन्थो उप्पज्जित, तस्स वेदनाक्खन्थो उप्पज्जित। यस्स वा पन वेदनाक्खन्थो उप्पज्जित, तस्स रूपक्खन्थो उप्पज्जित। यस्स रूपक्खन्थो उप्पज्जित, तस्स रूपक्खन्थो उप्पज्जित। यस्स रूपक्खन्थो उप्पज्जित, तस्स रूपक्खन्थो उप्पज्जित। यस्स वा पन विञ्जाणक्खन्थो उप्पज्जित, तस्स रूपक्खन्थो उप्पज्जित। यस्स वा पन विञ्जाणक्खन्थो उप्पज्जित। यस्स वा पन विञ्जाणक्खन्थो उप्पज्जित। यस्स वा पन विञ्जाणक्खन्थो उप्पज्जित। तस्स सञ्जाक्खन्थो उप्पज्जित। तस्स सञ्जाक्खन्थो उप्पज्जित। तथा वेदनाक्खन्थमूलकानि वेदनाक्खन्थमूलकानि द्वे; सङ्घारक्खन्थमूलकं एकन्ति अग्गहितग्गहणेन दस यमकानि होन्ति।

तत्थ रूपक्खन्थमूलकेसु चतूसु आदितो एकमेव विस्सज्जितं। सेसानि तेन सदिसविस्सज्जनानीति तन्तिया लहुभावत्थं सिङ्खत्तानि। वेदनाक्खन्थादिमूलकेसुपि 'आमन्ता'ति एकसदिसमेव विस्सज्जनं। तस्मा तानिपि तन्तिया लहुभावत्थं सिङ्खत्तानेवाति एवमेतानि पच्चुप्पन्नकाले पुग्गलवारे अनुलोमनये एकयमकविस्सज्जनेनेव दस यमकानि विस्सिञ्जितानि नाम होन्तीति वेदितब्बानि। यथा च पुग्गलवारे दस, एवं ओकासवारे दस, पुग्गलोकासवारे दसाति पच्चुप्पन्नकाले तीसु वारेसु अनुलोमनये तिस यमकानि होन्ति। यथा च अनुलोमनये, एवं पिटलोमनयेपीति सब्बानिपि पच्चुप्पन्नकाले सिंद्ध यमकानि होन्ति। तेसु वीसपुच्छासतं, चत्तारीसानि च द्वे अत्थसतानि होन्तीति वेदितब्बानि। एवं सेसेसुपि पञ्चसु कालभेदेसु पुग्गलादिभेदतो अनुलोमपिटलोमनयवसेन छ छ वारा। एकेकिस्में वारे दस दस कत्वा सिंद्ध यमकानीति तीणि यमकसतानि। तानि पुरिमेहि सिद्धं सद्वाधिकानि तीणि यमकसतानि, वीसाधिकानि सत्तपुच्छासतानि, चत्तारीसानि च चुद्दस अत्थसतानि होन्ति। इदं ताव उप्पादवारे पाळिववत्थानं। यथा च उप्पादवारे, तथा निरोधवारेपि, उप्पादनिरोधवारेपीति सब्बस्मिम्पि पवित्तमहावारे असीति यमकसहस्सं, सिद्धसताधिकानि द्वे पुच्छासहस्सानि, वीसं तिसताधिकानि च चत्तारि अत्थसहस्सानि वेदितब्बानि।

पाळि पन उप्पादवारे निरोधवारे च तीसु असम्मिस्सककालभेदेसु तस्मिं तस्मिं वारे एकेकमेव यमकं विस्सज्जेत्वा सिङ्खत्ता। तीसु मिस्सककालभेदेसु 'यस्स वेदनाक्खन्धो उप्पज्जित, तस्स सञ्जाक्खन्धो उप्पज्जित्था तिआदिना नयेन वेदनाक्खन्धादिमूलकेसुपि एकं यमकं विस्सज्जितं। उप्पादिनरोधवारे पन छसुपि कालभेदेसु तं विस्सज्जितमेव। स्रोसानि तेन समानविस्सज्जनत्ता सिङ्खतानीति। इदं सकलेपि पवित्तमहावारे पाळिववत्थानं।

अत्थविनिच्छयत्थं पनस्स इदं लक्खणं वेदितब्बं — इमिस्मिन्हि पवित्तमहावारे चतुन्नं पञ्हानं पञ्च विस्सज्जनानि सत्तवीसितया ठानेसु पिक्खिपत्वा अत्थिविनिच्छयो वेदितब्बो। तत्थ पुरेपञ्हो, पच्छापञ्हो, पिरपुण्णपञ्हो, मोघपञ्होति इमे चत्तारो पञ्हा नाम। एकेकिस्मिन्हि यमके द्वे द्वे पुच्छा। एकेकपुच्छायिप द्वे द्वे पदानि। तत्थ याय पुच्छाय विस्सज्जने एकेनेव पदेन गहितक्खन्धस्स उप्पादो वा निरोधो वा लब्भिति, अयं **परेपञ्हो** नाम। याय पन पुच्छाय विस्सज्जने द्वीहिप पदेहि गहितक्खन्धानं उप्पादो वा लिक्भिति, अयं परेपुण्णपञ्हो नाम। याय पन पुच्छाय विस्सज्जने एकेनिप पदेन गहितक्खन्धस्स द्वीहिपि पदेहि गहितक्खन्धानं उप्पादो वा, निरोधो वा लब्भिति, अयं परेपुण्णपञ्हो नाम। याय पन पुच्छाय विस्सज्जने पटिक्खेपो वा, पटिसेधो वा लब्भिति, अयं मोघपञ्हो नाम। यस्मा पनेस अदस्सियमानो न सक्का जानितुं, तस्मा नं दस्सियस्साम।

'यत्य रूपक्खन्थो नुप्पर्जित, तत्य वेदनाक्खन्थो नुप्पर्जितो'ति पुच्छाय ताव उप्पर्जितीत इमस्मिं विस्सर्जिन एकेनेव पदेन गहितस्स वेदनाक्खन्थस्स उप्पादो लब्भित, इति अयञ्चेव अञ्जो च एवरूपो पञ्हो पुरेपञ्होति वेदितब्बो। 'यस्स रूपक्खन्थो उप्पर्जित्थ, तस्स वेदनाक्खन्थो उप्पर्जित्था'ति पुच्छाय पन 'आमन्ता'ति इमस्मिं विस्सर्जिन द्वीहि पदेहि गहितानं रूपवेदनाक्खन्थानं यस्स कस्सिच सत्तस्स अतीते उप्पादो लब्भित। इति अयञ्चेव अञ्जो च एवरूपो पञ्हो पच्छापञ्होति वेदितब्बो।

'यस्स रूपक्खन्धो उप्पञ्जित, तस्स वेदनाक्खन्धो उप्पञ्जती'ित इमाय पन पठमपुच्छाय 'असञ्जसत्तं उपपञ्जन्तान'न्तिआदिके इमिस्मं विस्सज्जने 'असञ्जसत्तं उपपञ्जन्तानं तेसं रूपक्खन्धो उप्पञ्जित, नो च तेसं वेदनाक्खन्धो उप्पञ्जती'ित इमिस्मं कोट्ठासे एकेनेव पदेन गिहतस्स रूपक्खन्धस्सिप उप्पादो लब्भित। 'पञ्चवोकारं उपपञ्जन्तानं तेसं रूपक्खन्धो च उप्पञ्जित वेदनाक्खन्धो च उप्पञ्जती'ित इमिस्मं कोट्ठासे द्वीहिपि पदेहि सङ्गिहतानं रूपवेदनाक्खन्धानिप्प उप्पादो लब्भित। इति अयञ्चेव अञ्जो च एवरूपो पञ्हो पिरपुण्णपञ्होति वेदितब्बो। पुरेपच्छापञ्होतिपि एतस्सेव नामं। एतस्स हि विस्सञ्जने पुरिमकोट्ठासे एकेन पदेन सङ्गिहतस्स रूपक्खन्धस्सेव उप्पादो दिस्सतो। दुतियकोट्ठासे द्वीहि पदेहि सङ्गिहतानं रूपवेदनाक्खन्धानं। इमिनायेव च लक्खणेन यत्थ एकेन पदेन सङ्गिहतस्स खन्धस्स उप्पादो वा निरोधो वा लब्भित, सो पुरेपञ्होति वृत्तो। यत्थ द्वीहिपि पदेहि सङ्गिहतानं खन्धानं उप्पादो वा निरोधो वा लब्भित, सो पच्छापञ्होति वृत्तो।

'यस्स रूपक्खन्थो नुप्पज्जित्थ, तस्स वेदनाक्खन्थो नुप्पज्जित्था'ति इमाय पन पुच्छाय 'नत्थी'ति इमस्मिं विस्सज्जने पटिक्खेपो लब्भित । 'यस्स रूपक्खन्थो उप्पज्जित, तस्स वेदनाक्खन्थो निरुज्झती'ति पुच्छाय 'नो'ति इमस्मिं विस्सज्जने पटिसेधो लब्भित । तस्मा अयञ्चेव दुविधो अञ्जो च एवरूपो पञ्हो मोघपञ्होति वेदितब्बो । तुच्छपञ्होतिपि बुच्चित । एवं ताव चत्तारो पञ्हा वेदितब्बा ।

पाळिगतिया विस्सज्जनं, पिटवचनिवस्सज्जनं, सरूपदस्सनेन विस्सज्जनं, पिटक्षेत्रपेन विस्सज्जनं, पिटसेधेन विस्सज्जनंन इमानि पन पञ्च विस्सज्जनािन नाम। तत्थ यं विस्सज्जनं पाळिपदमेव हुत्वा अत्थं विस्सज्जीत, इदं **पाळिगतिया विस्स**ज्जनं नाम। तं पुरेपञ्हे लब्भित। 'यत्थ रूपक्खन्धो नुप्पज्जित तत्थ वेदनाक्खन्धो नुप्पज्जिती'ति हि पञ्हे 'उपपज्जित'ति इदं विस्सज्जनं पाळिपदमेव हुत्वा अत्थं विस्सज्जनं नाम। तं पच्छापञ्चे लब्भित। 'यस्स रूपक्खन्धो उप्पज्जित्था, तस्स वेदनाक्खन्धो उप्पज्जित्था ति हि पञ्हे 'आमन्ता'ति इदं विस्सज्जनं पिटवचनविस्सज्जनं नाम। तं पच्छापञ्चे लब्भित। 'यस्स रूपक्खन्धो उप्पज्जित्था, तस्स वेदनाक्खन्धो उप्पज्जित्था'ति हि पञ्हे 'आमन्ता'ति इदं विस्सज्जनं पिटवचनविस्सज्जनं विद्ति ब्बं। यं विस्सज्जनं ति हि पञ्हे 'असञ्जसत्तं उपपज्जिता; इदं सरूपदस्सनेन विस्सज्जनं नाम। तं पिरपुण्णपञ्चे लब्भित। 'यस्स रूपक्खन्धो उप्पज्जिति; तस्स वेदनाक्खन्धो उप्पज्जिते'ति हि पञ्छे 'असञ्जसत्तं उपपज्जन्तान'न्ति इदं विस्सज्जनं 'इमेसं रूपक्खन्धो उपपज्जित, नो च वेदनाक्खन्धो, इमेसं रूपक्खन्धो च उपपज्जित, वेदनाक्खन्धो चा'ति सरूपदस्सनेनेव अत्थं विस्सज्जनं नान। वं तथारूपस्स अत्थस्स एकक्खणे अलाभतो अत्थपिटसेधनेन पञ्चं विस्सज्जनं तथारूपस्स अत्थस्स एकक्खणे अलाभतो अत्थपिटसेधनेन पञ्चं विस्सज्जनं, एवरूपो नाम सत्तो नत्थिति अत्थपिटक्खेपेन पञ्चं विस्सज्जनं उपपञ्जित्था उपपञ्चित् उपपञ्जित्था ति हि पञ्चे 'नत्थी'ति इदं विस्सज्जनं; एवरूपो नाम सत्तो नत्थीति अत्थपिटक्खेपेन पञ्चं विस्सज्जनं एकस्मि पटिसन्धिक्खणे उपपञ्चित, तस्स विद्ताक्खनो विद्तिच्छं। 'यस्स रूपक्खन्धो उपपञ्जित, तस्स वेदनाक्खन्धो निरुज्जनते विद्तिच्छं। 'यस्स रूपक्खन्धो उपपञ्जित, तस्स वेदनाक्खन्धो निरुज्जने विद्तिच्छं।

इदानि इमे चत्तारो पञ्हा, इमानि च पञ्च विस्सज्जनानि, येसु सत्तवीसितया ठानेसु पिक्खिपितब्बानि, तानि एवं वेदितब्बानि — असञ्जसत्तं उपपज्जन्तानित एकं ठानं, असञ्जसत्ते तत्थाति एकं, असञ्जसत्तानित एकं; असञ्जसत्ता चवन्तानित एकं; अरूपं उपपज्जन्तानित एकं, अरूपे तत्थाति एकं, अरूपानित एकं, अरूपा चवन्तानित एकं, अरूपे पिछिमभिवकानित एकं, अरूपे परिनिब्बन्तानित एकं, पञ्चवोकारे उपपज्जन्तानित एकं, पञ्चवोकारानित एकं, पञ्चवोकारानित एकं, पञ्चवोकारानित एकं, पञ्चवोकारे पिछिमभिवकानित एकं, पञ्चवोकारे पिरिनिब्बन्तानित एकं, सुद्धावासं उपपज्जन्तानित एकं, सुद्धावासं उपपज्जन्तानित एकं, सुद्धावासे तत्थाति एकं, सुद्धावासानित एकं, सुद्धावासे पिरिनिब्बन्तानित एकं, सब्बेसं उपपज्जन्तानित एकं, सब्बेसं चवन्तानित एकं, सब्बेसं चवन्तानित एकं, परिनिब्बन्तानित एकं, चतुवोकारं पञ्चवोकारं उपपज्जन्तानित एकं, चवन्तानित एकं, परिनिब्बन्तानित एकं, चतुवोकारं पञ्चवोकारं उपपज्जन्तानित एकं, चवन्तानित एकं। एवं इमेसं चतुन्नं पञ्हानं इमानि पञ्च विस्सज्जनानि इमेसु सत्तवीसितया ठानेसु पिक्खिपत्वा इमिस्मं पवित्तमहावारे अत्थिविनिच्छयो वेदितब्बो। एवं विदित्वा हि पञ्हं विस्सज्जन्तेन सुविस्सिज्जितो होति, अत्थञ्च विनिच्छयन्तेन सुविनिच्छितो होति।

तत्थायं नयो — यस्स रूपक्खन्धो उप्पज्जतीति यस्स पुग्गलस्स उप्पादकखणसमङ्गिताय रूपक्खन्धो उप्पज्जित। तस्स वेदनाक्खन्धो उप्पज्जितीत वेदनाक्खन्धोपि तस्स तिसमञ्जेव खणे उप्पज्जितीत पुच्छित। असञ्जसत्तं उपपज्जन्तानित अचित्तकपिटसन्धिवसेन असञ्जसत्तभवं उपपज्जिताने। तेसं रूपक्खन्धो उप्पज्जितीति तेसं एकन्तेन रूपक्खन्धो उप्पज्जितीत अप्यज्जितीति अचित्तकपिटसन्धिवसेन असञ्जसत्तानित्त अवत्वा असञ्जसत्तं उपपज्जन्तानं न्ति वृत्तं। नो च तेसं वेदनाक्खन्धो उप्पज्जितीत अचित्तकत्ता पन तेसं वेदनाक्खन्धो नुप्पज्जितेव। इदं सत्तवीसितया ठानेसु पठमे ठाने पिरपुण्णपञ्हस्स पुरिमकोद्वासे सरूपदस्सनेन विस्सज्जनं। पञ्चवोकारं उपपज्जन्तानित्त रूपारूपिसस्सकपिटसन्धिवसेन पञ्चवोकारभवं उपपज्जन्तानं। तेसं रूपक्खन्धो च उप्पज्जित, वेदनाक्खन्धो चाित तेसं एकन्तेन रूपवेदनाक्खन्धसङ्खाता द्वेषि खन्धा उप्पज्जित्तवेव। पवत्ते पन तत्थ उप्पन्नानं ते खन्धा उप्पज्जितिति, तस्मा 'पञ्चवोकारान'न्ति अवत्वा 'पञ्चवोकारं उपपज्जन्तान'न्ति वृत्तं। इदं पञ्चवोकारं उपपज्जन्तानित ठाने परिपुण्णपञ्हस्स पिद्धमकोद्वासे सरूपदस्सनेन विस्सज्जनं। इमिना उपायेन सब्बािन विस्सज्जनािन विदित्तब्बािन।

इदं पनेत्थ उप्पादिनरोधेसु नियमलक्खणं — सकलेपि हि इमिस्मं खन्थयमके तत्थ तत्थ उप्पन्नानं पवत्ते याव मरणा खन्धानं अपरियन्तेसु उप्पादिनरोधेसु विज्जमानेसुपि लहुपरिवत्तानं धम्मानं विनिब्धोगं कत्वा उप्पादिनरोधे दस्सेतुं न सुकरन्ति पर्वित्तयं उप्पादिनरोधे अनामिसत्वा अभिनवं विपाकवट्टं निप्फादयमानेन नानाकम्मेन निब्बत्तानं पिटसन्धिखन्धानं उप्पादं दस्सेतुं सुखन्ति पिटसन्धिकाले उप्पादवसेनेव उप्पादवारो किथतो। उप्पन्नस्स पन विपाकवट्टस्स परियोसानेन निरोधं दस्सेतुं सुखन्ति मरणकाले निरोधवसेन निरोधवारो कथितो।

किं पनेत्थ पर्वत्तयं उप्पादिनरोधानं अनामष्टभावं पमाणन्ति? पाळियेव। पाळियव्हि विसेसेन उप्पादवारस्स अनागतकालवारे 'पच्छिमभिवकानं तेसं रूपक्खन्धो च नुप्पिज्जिस्सित, वेदनाक्खन्धो च नुप्पिज्जिस्सितं सिन्द्रानं कत्वा वृत्तभावेन पवत्ते उप्पादो न गिहतोति वेदितब्बो। 'सुद्धावासे पिरिनिब्बन्तानं तेसं तत्थ सञ्जाक्खन्धो न निरुज्झित्थ, नो च तेसं तत्थ वेदनाक्खन्धो न निरुज्झतीं ति अयं पन पाळि पवत्ते निरोधस्स अनामष्टभावे अतिविय पमाणं। सुद्धावासे पिरिनिब्बन्तानिक्हि चुितिचित्तस्स भङ्गक्खणे ठितानं पिटसिन्धितो पट्टाय पवत्ते उप्पिज्जित्वा निरुद्धसञ्जाक्खन्धानं गणनपथो नित्थ। 'एवं सन्तेपि तेसं तत्थ सञ्जाक्खन्धो न निरुज्झित्था'ति सिन्दिहानं कत्वा वृत्तभावेन पवत्ते निरोधो न गहितोति वेदितब्बो।

एवमेत्थ उप्पादिनरोधेसु नियमलक्खणं विदित्वा पटिसन्धिउप्पादमेव चुितिनरोधमेव च गहेत्वा तेसु तेसु ठानेसु आगतानं विस्सज्जनानं अत्थविनिच्छयो वेदितब्बो। सो पन सक्का आदिविस्सज्जने वृत्तनयेन सब्बत्थ विदितुन्ति विस्सज्जनपटिपाटिया न वित्थारितो। इमिना पन एवं दिन्नेनिप नयेन यो एतेसं अत्थविनिच्छयं जानितुं न सक्कोति, तेन आचरिये पयिरुपासित्वा साधुकं सुत्वापि जानितब्बो।

उप्पादस्स निरोधस्स, उप्पन्नञ्चापि एकतो। नयस्स अनुलोमस्स, पटिलोमनयस्स च॥

वसेन यानि खन्धेसु, यमकानि च पञ्चसु। पुग्गलं अथ ओकासं, पुग्गलोकासमेव च॥

आमसित्वा पवत्तेसु, ठानेसु कथयी जिनो। तेसं पाळिववत्थानं, दस्सितं अनुपुब्बतो॥

विनिच्छयत्थं अत्थस्स, पञ्हाविस्सज्जनानि च। विस्सज्जनानं ठानानि, यानि तानि च सब्बसो॥

दस्सेत्वा एकपञ्हस्मिं, योजनापि पकासिता। वित्थारेन गते एत्थ, पञ्हाविस्सज्जनक्कमे॥

अत्थं वण्णयता कातुं, किं नु सक्का इतो परं। नयेन इमिना तस्मा, अत्थं जानन्तु पण्डिताति॥

पर्वात्तमहावारवण्णना।

## ३. परिञ्जावारवण्णना

२०६-२०८. तदनन्तरे परिञ्जावारेपि छळेव कालभेदा। अनुलोमपिटलोमतो द्वेयेव नया। पुग्गलवारो, ओकासवारो, पुग्गलोकासवारोति इमेसु पन तीसु पुग्गलवारोव लब्भिति, न इतरे द्वे। िकं कारणा? सिदसिवस्सज्जनताय। यो हि कोचि पुग्गलो यत्थ कत्थिच ठाने रूपक्खन्थं चे परिजानाित, वेदनाक्खन्थिम्प परिजानाितयेव। वेदनाक्खन्थं चे परिजानाित, रूपक्खन्थिम्प परिजानाितयेव। रूपक्खन्थं चे न परिजानाितयेव। क्रपक्खन्थं चे न परिजानाितयेव। तस्मा तेसुपि 'यत्थ रूपक्खन्थं परिजानाित, तत्थ वेदनाक्खन्थं परिजानाितयेव। क्रपक्खन्थं कत्वा 'आमन्ता'त्वेव विस्सज्जनं कातब्बं। सियाित सिदसिवस्सज्जनताय ते इथ न लब्धन्तीित वेदितब्बा।

अथ वा परिञ्जाकिच्चं नाम पृग्गलस्सेव होति, नो ओकासस्स, पृग्गलोव परिजानित्ं समत्थो, नो ओकासोति पृग्गलवारोवेत्थ गहितो, न ओकासवारो। तस्स पन

अग्गहितत्ता तदनन्तरो पुग्गलोकासवारो लब्भमानोपि न गहितो। यो पनेस पुग्गलवारो गहितो, तत्थ पच्चुप्पन्नकाले रूपक्खन्धमूलकानि चत्तारि, वेदनाक्खन्धमूलकानि तीणि, सञ्जाक्खन्धमूलकानि द्वे, सङ्घारक्खन्थमूलकं एकन्ति हेट्ठा वृत्तनयेनेव अनुलोमनये अग्गहितग्गहणेन दस यमकानि। पटिलोमनये दसाति वीसित। तथा सेसेसुपीति एकेकस्मिं काले वीसित वीसित कत्वा छसु कालेसु वीसं यमकसतं, चत्तारीसानि द्वे पुच्छासतानि, असीत्याधिकानि चत्तारि अत्थसतानि च होन्तीति इदमेत्य पाळिववत्थानं।

अत्थिविनिच्छये पनेत्थ अतीतानागतपच्चुप्पन्नसङ्खाता तयो अद्धा पर्वात्तवारे विय चुितपिटसन्धिवसेन न लब्भन्ति। पवत्ते चित्तक्खणवसेनेव लब्भन्ति। तेनेवेत्थ 'यो रूपक्खन्धं परिजानाति, सो वेदनाक्खन्धं परिजानातीं तिआदीसु पुच्छासु 'आमन्ता'ित विस्सज्जनं कतं। लोकुत्तरमग्गक्खणिस्मिन्द्धि निब्बानारम्मणेन चित्तेन पञ्चसु खन्धेसु परिञ्जाकिच्चिनिच्चित्तया यं किञ्चि एकं खन्धं परिजानन्तो इतरिम्प परिजानातीित वृच्चित। एवमेत्थ 'परिजानातीं ति पञ्हेसु अनुलोमनये परिञ्जाकिच्चस्स मत्थकप्पत्तं अग्गमग्गसमिङ्गं सन्धाय 'आमन्ता'ित वृत्तन्ति वेदितब्बं। पटिलोमनये पन 'न परिजानातीं ति पञ्हेसु पुथुज्जनादयो सन्धाय 'आमन्ता'ित वृत्तं। 'परिजानित्या'ित इमिस्मं पन अतीतकालवारे मग्गानन्तरअग्गफले ठितोपि परिञ्जाकिच्चस्स निद्वितत्ता परिजानित्थयेव नाम।

२०९. यो रूपक्खन्थं परिजानाति, सो वेदनाक्खन्थं परिजानित्थाति पञ्हेन अग्गमग्गसमिङ्गं पुच्छिति। यस्मा पनेस खन्थपञ्चकं परिजानातियेव नाम, न ताव निट्ठितपरिञ्जािकच्चो; तस्मा 'नो'ति पिटसेथो कतो। दुतियपञ्हे पन परिजानित्थाित अरहन्तं पुच्छिति। यस्मा पनेसो निट्ठितपरिञ्जािकच्चो। नित्थि तस्स परिञ्जेथ्यं नाम; तस्मा 'नो'ति पटिसेथो कतो। पटिलोमनयिवस्सज्जने पनेत्थ अरहा रूपक्खन्थं न परिजानातीित अरहतो परिञ्जाय अभावेन वृत्तं। अग्गमग्गसमङ्गी वेदनाक्खन्थं न परिजानित्थाित अरहत्तमग्गट्ठस्स अनिट्ठितपरिञ्जािकच्चताय वृत्तं। न केवलञ्च वेदनाक्खन्थमेव, एकथम्मिम्प सो न परिजानित्थेव। इदं पन पुच्छावसेन वृत्तं। नो च रूपक्खन्थिन्त इदिम्प पुच्छावसेनेव वृत्तं। अञ्जिम्प पन सो खन्थं परिजानाित।

**२१०-२११. यो रूपक्खन्थं परिजानाति, सो वेदनाक्खन्थं परिजानिस्सती**ति एत्थ यस्मा मग्गद्वपुग्गलो एकचित्तक्खणिको, तस्मा सो परिजानिस्सतीति सङ्खं न गच्छति। तेन वृत्तं 'नो'ति। **ते रूपक्खन्थञ्च न परिजानित्था**ति पुच्छासभागेन वृत्तं, न परिजानिस्पूति पनेत्थ अत्थो। इमिना उपायेन सब्बत्थ अत्थविनिच्छयो वेदितब्बोति।

परिञ्जावारवण्णना।

खन्धयमकवण्णना निद्विता।

## ३. आयतनयमकं

## १. पण्णित्तउद्देसवारवण्णना

१-९. इदानि मूलयमके देसितेयेव कुसलादिधम्मे आयतनवसेनापि सङ्गण्हित्वा खन्धयमकानन्तरं देसितस्स आयतनयमकस्स वण्णना होति। तत्थ खन्धयमके वृत्तनयेनेव पाळिववत्थानं वेदितब्बं। यथेव हि तत्थ पण्णित्तवारो, पवित्तवारो, परिञ्जावारोति तयो महावारा होन्ति, तथा इधापि। वचनत्थोपि नेसं तत्थ वृत्तनयेनेव वेदितब्बो। इधापि च पण्णित्तवारो उद्देसिनद्देसवसेने द्विधा ववत्थितो। इतरे निद्देसवसेनेव। 'तत्थ द्वादसायतनानी ति पदं आदि कत्वा याव नायतना न मनोति, ताव पण्णित्तवारस्स उद्देसवारो वेदितब्बो। तत्थ द्वादसायतनानीति अयं यमकवसेन पुच्छितब्बानं आयतनानं उद्देसो। चक्खायतनं...पे०... धम्मायतनित तेसञ्जेव पभेदतो नामववत्थानं। यमकवसेन पुच्छासुखत्थञ्चेत्थ पटमं पटिपाटिया अञ्झत्तरूपायतनानि वृत्तानि। पच्छा बाहिररूपायतनानि। परियोसाने मनायतनधम्मायतनानि।

यथा पन हेट्ठा खन्धवसेन, एविमिध इमेसं आयतनानं वसेन पदसोधनवारो, पदसोधनमूलचक्कवारो, सुद्धायतनवारो, सुद्धायतनमूलचक्कवारोति, चत्तारोव नयवारा होन्ति। एकेको चेत्थ अनुलोमपिटलोमवसेन दुविधोयेव। तेसमत्यो तत्थ वृत्तनयेनेव वेदितब्बो। यथा पन खन्धयमके पदसोधनवारस्स अनुलोमवारे 'रूपं रूपक्खन्धो, रूपक्खन्धो रूप'न्तिआदीनि पञ्च यमकानि, तथा इध 'चक्खु, चक्खायतनं; चक्खायतनं; चक्खा्रतनं विक्षुत्तिआदीनि द्वादस। पिटलोमवारेपि 'न चक्खु, न चक्खायतनं; न चक्खायतनं, न चक्ख्रृ'तिआदीनि द्वादस, पदसोधनमूलचक्कवारस्स पनेत्थ अनुलोमवारे एकेकायतनमूलकानि एकादस कत्वा द्वत्तिंससतं यमकानि। पिटलोमवारेपि द्वतिंससतमेव। सुद्धायतनवारस्सापि अनुलोमवारे द्वादस, पिटलोमवारे द्वादस, सुद्धायतनमूलकवारस्सापि अनुलोमवारे एकेकायतनमूलकानि एकादस कत्वा द्वत्तिंससतं यमकानि। पिटलोमवारेपि द्वत्तिंससतमेवाति एविमिध छसत्तताधिकेहि पञ्चिह यमकसतेहि, द्विपञ्जासाधिकेहि एकादसिह पुच्छासतेहि, चतुराधिकेहि तेवीसाय अत्थसतेहि च पिटमिण्डतो पण्णत्तिवारस्स उद्देसवारो वेदितब्बो।

पण्णत्तिउद्देसवारवण्णना।

## १. पण्णित्तिनिद्देसवारवण्णना

१०-१७. निद्देसवारे पन हेड्डा खन्ध्यमकस्स पण्णित्तवारिनद्देसे वृत्तनयेनेव अत्थां वेदितब्बो। अञ्जत्र विसेसा। तत्रायं विसेसां — दिब्बचक्खूित दुितयिवज्जाञाणं। पञ्जाचक्खूित तितयिवज्जाञाणं। दिब्बसोतिन्त दुितयअभिञ्जाञाणं। तण्हासोतिन्त तण्हाव। अवसेसो कार्योति नामकायो, रूपकायो, हित्थकायो, अस्सकायोति एवमादि। अवसेसं रूपन्ति रूपायतनतो सेसं भूतुपादायरूपञ्चेव पियरूपसातरूपञ्च। सीलगन्धोतिआदीनि वायनट्टेन सीलादीनंयेव नामानि। अत्थरसोतिआदीनिप साधुमधुरट्टेन अत्थादीनञ्जेव नामानि। अवसेसो धम्मोति परियत्तिधम्मादिअनेकप्पभेदोति अयमेत्थ विसेसो।

पण्णित्तनिद्देसवारवण्णना।

## २. पवत्तिवारवण्णना

१८-२१. इधापि च पर्वात्तवारस्स उप्पादवारादीसु तीसु अन्तरवारेसु एकेकिस्मिं छळेव कालभेदा। तेसं एकेकिस्मिं काले पुग्गलवारादयो तयो वारा। ते सब्बेपि अनुलोमपिटलोमनयवसेन दुविधाव होन्ति। तत्थ पच्चुप्पन्नकाले पुग्गलवारस्स अनुलोमनये यथा खन्धयमके रूपक्खन्धमूलकानि चत्तारि, वेदनाक्खन्धमूलकानि तीणि, सञ्जाक्खन्धमूलकानि द्वे, सङ्घारक्खन्धमूलकं एकिन्ति अग्गहितग्गहणेन दस यमकानि होन्ति। एवं ''यस्स चक्खायतनं उप्पज्जित, तस्स सोतायतनं उप्पज्जित; यस्स वा पन सोतायतनं उप्पज्जित, तस्स चक्खायतनं, क्यायतनं, रसायतनं, रमायतनं, पोष्टुब्बायतनं, मनायतनं, धम्मायतनं, उप्पज्जित; यस्स वा पन धम्मायतनं उप्पज्जित, तस्स चक्खायतनं, मनायतनं, धम्मायतनं, उप्पज्जित; यस्स वा पन धम्मायतनं उप्पज्जित, तस्स चक्खायतनं उप्पज्जित (तस्स चानायतनं, धम्मायतनं, उप्पज्जित; यस्स वा पन धम्मायतनं उप्पज्जित, तस्स चक्खायतनं उप्पज्जित (तस्स चानायतनमूलकानि एकादस। ''यस्स सोतायतन उप्पज्जित, तस्स चानायतन उप्पज्जित (तस्स चानायतन प्रव्यातन प्रव्यात सोतायतन प्रव्यात स्तः स्वायतन प्रव्यात स्वायतन प्रव्यात स्वायतन प्रव्यात स्वायतन प्रव्यात स्वयात स

तत्थ चक्खायतनमूलकेसु एकादसस् ''यस्स चक्खायतनं उप्पज्जित, तस्स सोतायतनं, घानायतनं, रूपायतनं, मनायतनं, धम्मायतनं उप्पज्जितं'ति इमानि पञ्चेव विस्सज्जितानि। तेसु पठमं विस्सज्जेतब्बं ताव विस्सज्जितं। दुतियं किञ्चापि पठमेन सिद्सिविस्सज्जनं, चक्खुसोतायतनानं पवित्तिद्वानं पन घानायतनस्स न एकन्तेन पवित्ततो ''कथं नु खो एतं विस्सज्जेतब्बं' न्ति विमितिनिवारणत्थं विस्सज्जितं। रूपायतनमनायतनधम्मायतनेहि सिद्धं तीणि यमकानि असिदसिवस्सज्जनता विस्सज्जितानि। सेसेसु जिव्हायतनकायायतनेहि ताव सिद्धं दे यमकानि पुरिमेहि द्वीहि सिद्सिवस्सज्जनाने। सद्दायतनस्स पिटसन्धिक्खणे अनुप्पत्तितो तेन सिद्धं यमकस्स विस्सज्जनमेव नित्य। गन्थरसफोडुब्बायतनेहिपि सिद्धं तीणि यमकानि पुरिमेहि द्वीहि सिद्सिविस्सज्जनानेव होन्तीति तन्तिया लहुभावत्थं सिद्धं त्तानि। सोतायतनमूलकेसु यं लब्भित, तं पुरिमेहि सिद्सिविस्सज्जनमेवाति एकिम्प पाळि नारुळहं। घानायतनमूलकेसु रूपायतनेन सिद्धं एकं, मनायतनधम्मायतनेहि सिद्धं द्वेति तीणि यमकानि पाळि आरुळहानि। सेसानि घानायतनयमकेन सिद्सिविस्सज्जनत्ता नारुळहानि। तथा जिव्हायतनकायायतनमूलकानि। रूपायतनमूलकेसु मनायतनधम्मायतनेहि सिद्धं द्वेव विस्सज्जितानि। गन्थरसफोडुब्बेहि पन सिद्धं तीणि रूपायतनमनायतनेहि सिद्धं सिद्सिविस्सज्जनानि। यथेव हेत्थ ''सरूपकानं अचित्तकान''न्तिआदि वुत्तं, तथा इधापि ''सरूपकानं अगन्थकानं, अरसकानं अफोडुब्बकान''न्ति योजना वेदितब्बा। गन्थादीनि चेत्थ आयतनभूतानेव अधिप्येतानि। तस्मा ''सरूपकानं सगन्थायतनान'न्ति आयतनवसेनेत्थ अत्थो दडुब्बो।

सद्दायतनमूलकानि अत्थाभावतो पाळिं नारुळ्हानेव। गन्धरसफोडुब्बमूलकानि चत्तारि तीणि द्वे च हेट्टिमेहि सदिसविस्सज्जनत्ता पाळि नारुळ्हानि। मनायतनमूलकं विस्सज्जितमेवाति एवमेतानि पच्चुप्पन्नकाले पुग्गलवारस्स अनुलोमनये कितपययमकविस्सज्जनेनेव छसिट्टियमकानि विस्सज्जितानि नाम होन्तीति वेदितब्बानि। यथा च पुग्गलवारे, एवं ओकासवारेपि पुग्गलोकासवारेपि छसद्वीति पच्चुप्पन्नकाले तीसु वारेसु अनुलोमनये अट्टनवृतिसतं यमकानि होन्ति। यथा च अनुलोमनये, एवं पिटलोमनयेपीति सब्बानिपि पच्चुप्पन्नकाले छन्नवृताधिकानि तीणि यमकसतानि होन्ति। तेसु द्वानवृताधिकानि सत्त पुच्छासतानि, चतुरासीताधिकानि च पन्नरस अत्थसतानि होन्तीति वेदितब्बानि। एवं सेसेसुपि पञ्चसु कालभेदेसूति सब्बानिपि छसत्तताधिकानि तेवीसित यमकसतानि। ततो दिगुणा पुच्छा, ततो दिगुणा अत्थाति इदमेत्थ उप्पादवारे पाळिववत्थानं। निरोधवारउप्पादिनरोधवारेसुपि एसेव नयोति। सब्बस्मिम्पि पवित्तवारे अट्टवीसानि एकसत्तित यमकसतानि। ततो दिगुणा पुच्छा, ततो दिगुणा अत्था वेदितब्बा। पाळि पन मनायतनं धम्मायतनञ्च एकसदिसं, नानं नित्थ। उपिर पन "वारसङ्खेपो होती"तिआदीनि वत्वा तत्थ तत्थ सिङ्कित्ता। तस्मा यं तत्थ तत्थ सिङ्कित्तं, तं सब्बं असम्मुन्हन्तेहि सल्लक्खेतब्बं।

अत्थिविनिच्छये पनेत्थ इदं नयमुखं। सचक्खुकानं असोतकानन्ति अपाये जातिबिधरओपपातिकं सन्धाय वृत्तं। सो हि सचक्खुको असोतको हुत्वा उपपज्जित। यथाह
— ''कामधातुया उपपित्तक्खणे कस्सिच् अपरािन दसायतनािन पातुभवन्ति। ओपपाितकानं पेतानं, ओपपाितकानं असुरानं, ओपपाितकानं तिरच्छानगतानं, ओपपाितकानं नेरियकानं; जच्चबिधरानं उपपित्तक्खणे दसायतनािन पातुभवन्ति, चक्खायतनं रूपघानगन्धिजिद्धारसकायफोडुब्बायतनं मनायतनं धम्मायतन''न्ति। सचक्खुकानं ससोतकानित्त सुगतिदुग्गतीसु पिरपुण्णायतने च ओपपाितके रूपीब्रह्मानो च सन्धाय वृत्तं। ते हि सचक्खुका ससोतका हुत्वा उपपज्जित्ति। यथाह — ''कामधातुया उपपित्तक्खणे कस्सिच एकादसायतनािन पातुभवन्ति; कामावचरानं देवानं, पठमकिप्यकानं मनुस्सानं, ओपपाितकानं पेतानं, ओपपाितकानं असुरानं, ओपपाितकानं तिरच्छानगतानं, ओपपाितकानं रूपसोतमनायतनं धम्मायतन''न्ति।

अधानकानित ब्रह्मपरिसज्जादयो सन्धाय वृत्तं। ते हि सचक्खुका अधानका हुत्वा उपपज्जित्त। कामधातुयं पन अधानको ओपपातिको नित्थ। यदि भवेय्य ''कस्सचि अद्वायतनानि पातुभवन्ती''ति वेदय्य। यो गब्धसेय्यको पन अधानको सिया, सो ''सचक्खुकान''न्ति वचनतो इध अनिधप्पेतो। सचक्खुकानं सधानकानित जच्चबिधरिम्प परिपुण्णायतनिम्प ओपपातिकं सन्धाय वृत्तं। सधानकानं अचक्खुकानित जच्चन्धिम्प जच्चबिधरिम्प ओपपातिकं सन्धाय वृत्तं। सधानकानं सचक्खुकानित परिपुण्णायतनमेव ओपपातिकं सन्धाय वृत्तं।

सरूपकानं अचक्खुकानन्ति एत्थ जच्चन्थजच्चबधिरओपपातिकेसु अञ्जतरोपि गब्धसेय्यकोपि लब्धतियेव। सचित्तकानं अचक्खुकानन्ति एत्थ हेट्ठा वृत्तेहि जच्चन्थादीहि तीहि सद्धि अरूपिनोपि लब्धन्ति। अचक्खुकानन्ति एत्थ पुरिमपदे वृत्तेहि चतूहि सद्धि असञ्जसत्तापि लब्धन्ति। सरूपकानं अधानकानन्ति एत्थ गब्धसेय्यका च असञ्जसत्ता च सेसरूपीब्रह्मानो च लब्धन्ति। सचित्तकानं अधानकानन्ति एत्थ गब्धसेय्यका च रूपारूपब्रह्मानो च लब्धन्ति। अचित्तकानं अरूपकानन्तिपदेसु पन एकवोकारचतुवोकारसत्ताव लब्धन्तीति इमिना नयेन सब्बेसु पुग्गलवारेसु पुग्गलविभागो वेदितब्बो।

**२२-२५४**. ओकासवारे **यत्थ चक्खायतन**न्ति रूपीब्रह्मलोकं पुच्छति। तेनेव **आमन्ता**ति वृत्तं। तस्मिन्हि तले नियमतो तानि आयतनानि पटिसन्धियं उप्पज्जन्ति। इदमेत्थ नयमुखं। इमिना नयमुखेन सकलेपि पर्वात्तवारे अत्थो वेदितब्बो। परिञ्जावारो खन्धयमके वृत्तनयोयेवाति।

पवत्तिवारवण्णना।

आयतनयमकवण्णना निद्विता।

## ४. धातुयमकं

१-१९. इदानि तेयेव मूलयमके देसिते कुसलादिधम्मे धातुवसेन सङ्गण्हित्वा आयतनयमकानन्तरं देसितस्स धातुयमकस्स वण्णना होति। तत्थ आयतनयमके वृत्तनयेनेव पाळिववत्थानं वेतिदब्बं। इधापि हि पण्णित्तवारादयो तयो महावारा, अवसेसा अन्तरवारा च सिद्धं कालप्पभेदादीहि आयतनयमके आगतसिदसायेव। इधापि च यमकपुच्छासुखत्थं पिटपाटिया अञ्झित्तकबाहिरा रूपधातुयोव वत्वा विञ्ञाणधातुयो वृत्ता। धातूनं पन बहुत्ता इध आयतनयमकतो बहुतरानि यमकानि, यमकिदिगुणा पुच्छा, पुच्छादिगुणा च अत्था होन्ति। तत्थ चक्खुधातुमूलकादीसु यमकेसु लब्भमानानं यमकानं अत्थिविनिच्छयो आयतनयमके वृत्तनयेनेव वेदितब्बो। तंसिदसायेव हेत्थ अत्थगित, तेनेव च कारणेन पाळिपि सिङ्ख्ता। पिरञ्जावारो पाकितिकोयेवाति।

धातुयमकवण्णना निद्धिता।

## ५. सच्चयमकं

#### १. पण्णित्तवारवण्णना

१-९. इदानि तेयेव मूलयमके देसिते कुसलादिधम्मे सच्चवसेन सङ्गण्हित्वा धातुयमकानन्तरं देसितस्स सच्चयमकस्स वण्णाना होति। तत्थापि हेट्ठा वृत्तनयेनेव पण्णात्तिवारादयो तयो महावारा अन्तरवारादयो च अवसेसप्पभेदा वेदितब्बा। पण्णात्तिवारे पनेत्थ चतुन्नं सच्चानं वसेन पदसोधनवारो, पदसोधनमूलचक्कवारो, सुद्धसच्चवारो, सुद्धसच्चमूलचक्कवारोति इमेसु चतूसु वारेसु यमकगणना वेदितब्बा।

**१०-२६**. पण्णित्तवारनिद्देसे पन **अवसेसं दुक्खसच्चि**न्त दुक्खवेदनाय चेव तण्हाय च विनिमुत्ता तेभूमकधम्मा वेदितब्बा। **अवसेसो समुदयो**ति सच्चिवभङ्गे निद्दिङ्ठकामावचरकुसलादिभेदो दुक्खसच्चस्स पच्चयो। **अवसेसो निरोधो**ति तदङ्गविक्खम्भनसमुच्छेदपटिपस्सद्धिनिरोधो चेव खणभङ्गनिरोधो च। **अवसेसो मग्गो**ति ''तस्मिं खो पन समये पञ्चिङ्गको मग्गो होति, अद्रङ्गिको मग्गो, मिच्छामग्गो, जङ्गमग्गो, सकटमग्गो''ति एवमादिको।

पण्णत्तिवारवण्णना।

#### २. पवत्तिवारवण्णना

२७-१६४. पर्वत्तवारे पनेत्थ पच्चुप्पन्नकाले पुग्गलवारस्स अनुलोमनये ''यस्स दुक्खसच्चं उप्पज्जित, तस्स समुदयसच्चं उप्पज्जित; यस्स वा पन समुदयसच्चं उप्पज्जित, तस्स दुक्खसच्चं उप्पज्जित, तस्स दुक्खसच्चं उप्पज्जित देश दुक्खसच्चमूलकेहि तीहि, समुदयसच्चमूलकेहि द्वीहि, निरोधसच्चमूलकेन एकेनाति लब्ध्यमानञ्च अलब्ध्यमानञ्च गहेत्वा पाळिवसेन छिह यमकेहि भिवतब्बं। तेसु यस्मा निरोधस्स नेव उप्पादो, न निरोधो युज्जित, तस्मा दुक्खसच्चमूलकानि समुदयसच्च्यमग्गसच्चेहि सिद्धं द्वे, समुदयसच्चमूलकं मग्गसच्चेन सिद्धं एकन्ति तीणि यमकानि आगतानि। तस्स पिटलोमनयेपि ओकासवारादीसुपि एसेव नयो। एवमेत्थ सब्बवारेसु तिण्णं तिण्णं यमकानं वसेन यमकगणना वेदितब्बा। अत्थिविनिच्छये पनेत्थ इदं लक्खणं — इमस्स हि सच्चयमकस्स पर्वत्तिवारे निरोधसच्चं ताव न लब्धतेव। सेसेसु पन तीसु समुदयसच्चमग्गसच्चानि एकन्तेन पर्वत्तियंयेव लब्धनित। दुक्खसच्चं चुतिपिटसन्धीसुपि पवत्तेपि लब्धित। पच्चुप्पन्नादयो पन तयो काला चुतिपिटसन्धीनिम्प पर्वत्तियापि वसेन लब्धन्ति। एवमेत्थ यं यं लब्धिति, तस्स तस्स वसेन अत्थिविनिच्छयो वेदितब्बो।

तिर्दं नयमुखं — सब्बेसं उपपज्जन्तानिन्त अन्तमसो सुद्धावासानिम्। तेपि हि दुक्खसच्चेनेव उपपज्जिन्। तण्हाविष्ययुत्तिचत्तस्साित इदं दुक्खसच्चसमुदयसच्चेसु एककोट्ठासस्स उप्पत्तिदस्सनत्थं वृत्तं। तस्मा पञ्चवोकारवसेनेव गहेतब्बं। चतुवोकारे पन तण्हाविष्ययुत्तस्स फलसमापित्तिचित्तस्स उप्पादक्खणे एकिम्म सच्चं नुप्पज्जित। इदं इध न गहेतब्बं। तेसं दुक्खसच्चञ्चाित तिस्मिन्दि खणे तण्हं ठपेत्वा सेसं दुक्खसच्चं नाम होतीित सन्धायेतं वृत्तं। मग्गस्स उप्पादक्खणेपि एसेव नयो। तत्थ पन रूपमेव दुक्खसच्चं नाम। सेसा मग्गसम्पयुत्तका धम्मा सच्चविनिमुत्ता। तेनेव कारणेन "अरूपे मग्गस्स उप्पादक्खणे तेसं मग्गसच्चं उप्पज्जित, नो च तेसं दुक्खसच्चं उप्पज्जिती"ित वृत्तं। सब्बेसं उपपज्जन्तानं पवत्ते तण्हाविष्ययुत्तिचत्तस्स उप्पादक्खणे तेसं तत्थाित तेसं तिस्मं उपपत्तिक्खणे तण्हाविष्पयुत्तिचत्तुष्पत्तिक्खणे चाित एवमेत्थ खणवसेन ओकासो वेदितब्बो। अञ्जेसुपि एवरूपेसु एसेव नयो। अनिससेतावीनित्त चतुसच्चपिटवेधसङ्खातं अभिसमयं अप्पत्तसत्तानं। अभिसमेतावीनित्त अभिसमितसच्चानित्त। इमिना नयमुखेन सब्बत्थ अत्थविनिच्छयो वेदितब्बो।

पवत्तिवारवण्णना।

#### ३. परिञ्जावारवण्णना

**१६५-१७०**. परिञ्जावारे पन ञातपरिञ्जा, तीरणपरिञ्जा, पहानपरिञ्जाति तिस्सोपेत्थ परिञ्जायो लब्भन्ति। यस्मा च लोकुत्तरधम्मेसु परिञ्जा नाम नित्थि; तस्मा इध द्वे सच्चानि गहितानि। तत्थ **दुक्खसच्चं परिजानाती**ति ञाततीरणपरिञ्जावसेनेव वृत्तं। **समुदयसच्चं पजहती**ति ञातपहानपरिञ्जावसेन। इति इमासं परिञ्जानं वसेन सब्बपदेसु अत्थो वेदितब्बोति।

परिञ्ञावारवण्णना।

सच्चयमकवण्णना निद्विता।

## ६. सङ्खारयमकं

## १. पण्णित्तवारवण्णना

१. इदानि तेसञ्जेव मूलयमके देसितानं कुसलादिधम्मानं लब्भमानवसेन एकदेसं सङ्गण्हित्वा सच्चयमकानन्तरं देसितस्स सङ्घारयमकस्स वण्णना होति। तत्थापि हेट्ठा वृत्तनयेनेव पण्णित्तवारादयो तयो महावारा, अन्तरवारादयो च अवसेसपभेदा वेदितब्बा। अयं पनेत्थ विसेसो — पण्णित्तवारे ताव यथा हेट्ठा खन्धादयो धम्मे उद्दिसित्वा ''रूपं रूपक्खन्धो; चक्खु चक्खुधातु; दुक्खं दुक्खसच्च''न्ति पदसोधनवारो आरद्धो। तथा अनारिभत्वा ''अस्सासपस्सासा कायसङ्खारो''ति पठमं तयोपि सङ्घारा विभजित्वा दिस्सता।

तत्थ कायस्स सङ्घारो कायसङ्घारो। "अस्सासपस्सासा कायिका, एते धम्मा कायप्पटिबद्धां"ति (म॰ नि॰ १.४६३; सं॰ नि॰ ४.३४८ अत्थतो समानं) हि वचनतो कारणभूतस्स करजकायस्स फलभूतो एव सङ्घारोति कायसङ्घारो। अपरो नयो — सङ्घिरयतीति सङ्घारो। केन सङ्घिरयतीति? कायेन। अयिन्ह वातो विय भस्ताय करजकायेन सङ्घिरयतीति। एविम्प कायस्स सङ्घारोति कायसङ्घारो। कायेन कतो अस्सासपस्सासवातोति अत्थो। "पुब्बेव खो, आवुसो विसाख, वितक्केत्वा विचारेत्वा पच्छा वाचं भिन्दिति, तस्मा वितक्कविचारा वचीसङ्घारों"ति (म॰ नि॰ १.४६३; सं॰ नि॰ ४.३४८) वचनतो पन सङ्घरोतीति सङ्घारो। कें सङ्घरोति? वचिं। विचया सङ्घारोति वचीसङ्घारो। वचीभेदसमुद्घापकस्स वितक्कविचारद्वयस्सेतं नामं। "सञ्जा च वेदना च चेतिसका एते धम्मा चित्तपटिबद्धां"ति (म॰ नि॰ १.४६३; सं॰ नि॰ ४.३४८) वचनतोयेव पन तितयपदेपि सङ्घरियतीति सङ्घारो। केन सङ्घरियति? चित्तेन। करणत्थे सामिवचनं कत्वा चित्तस्स सङ्घारोति चित्तसङ्घारो। सब्बेसिम्प चित्तसमुद्घानानं चेतिसकधम्मानमेतं अधिवचनं। वितक्कविचारानं पन वचीसङ्घारभवेन विसुं गहितत्ता "उपेत्वा वितक्कविचारे"ति वृत्तं।

- २-७. इद्यानि कायो कायसङ्घारोति पदसोधनवारो आरद्धो। तस्स अनुलोमनये तीणि, पिटलोमनये तीणीति छ यमकानि। पदसोधनमूलचक्कवारे एकेकसङ्घारमूलकानि द्वे द्वे कत्वा अनुलोमनये छ, पिटलोमनये छाति द्वादस यमकानि। सुद्धसङ्घारवारे पन यथा सुद्धखन्धवारादीसु ''रूपं खन्धो, खन्धा रूपं; चक्खु आयतनं, आयतना चक्खू'तिआदिना नयेन यमकानि वृत्तानि। एवं ''कायो सङ्घारो, सङ्घारा कायो''ति अवत्वा ''कायसङ्घारो वचीसङ्घारो, वचीसङ्घारो कायसङ्घारों'तिआदिना नयेन कायसङ्घारमूलकानि द्वे, वचीसङ्घारमूलकं एकन्ति अनुलोमे तीणि, पिटलोमे तीणीति सब्बानिप सुद्धिकवारे छ यमकानि वृत्तानि। किं कारणा? सुद्धिकएकेकपदवसेन अत्थाभावतो। यथा हि खन्ध्यमकादीसु रूपादिविसिट्ठानं खन्धानं चक्खादिविसिट्ठानञ्च आयतनादीनं अधिप्पेतत्ता ''रूपं खन्धो, खन्धा रूपं, चक्खु आयतनं, आयतना चक्खू'ति सुद्धिकएकेकपदवसेन अत्था अत्थि। एविमिध ''कायो सङ्घारो, सङ्घारा कायों'ति नित्थि। कायसङ्घारोति पन द्वीहिपि पदेहि एकोव अत्थो लब्मित। अस्सासो वा पस्सासो वाति सुद्धिकएकेकपदवसेन अत्थाभावतो ''कायो सङ्घारो, सङ्घारा कायों'ति न वृत्तं। ''कायो कायसङ्घारों'ति आदि पन वत्तव्वं सिया। तिम्प कायवचीचित्तपदेहि इध अधिप्पेतानं सङ्घारानं अग्गहितत्ता न युज्जित। सुद्धसङ्घारवारो हेस। पदसोधने पन विनापि अत्थेन वचनं युज्जिति तत्थ सो नयो गहितोव। इध पन कायसङ्घारस्स वचीसङ्घारादीहि, वचीसङ्घारस्स च चित्तसङ्घारत्वीहि, चित्तसङ्घारस्स च कायसङ्घारादीहि, अञ्जत्ता ''कायसङ्घारों वचीसङ्घारों, कायसङ्घारों, कायसङ्घारों'ति एकेकसङ्घारमूलकानि द्वे द्वे कत्वा छ यमकानि युज्जित। तेसु अग्गिहितग्गहणेन तीणेव लब्मिता। तस्मा तानेव दस्सेतुं अनुलोमनये तीणि, पिटलोमनये तीणीति छ यमकानि वृत्तानि। सुद्धसङ्घारमूलकवारो पनेत्थ न गहितोति। एवं पण्णितवारस्स उद्देसवारो वेदितब्बो।
- ८-१८. निद्देसवारे पनस्स अनुलोमे ताव यस्मा न कायादयोव कायसङ्खारादीनं नामं, तस्मा नोति पटिसेधो कतो। पटिलोमे न कायो न कायसङ्खारोति यो न कायो सो कायसङ्खारोपि न होतीति पुच्छति। कायसङ्खारो न कायो कायसङ्खारोति कायसङ्खारो कायो न होति, कायसङ्खारोयेव पनेसोति अत्थो। अवसेसन्ति न केवलं सेससङ्खारद्वयमेव। कायसङ्खारविनिमुत्तं पन सेसं सब्बम्पि सङ्खतासङ्खतपण्णित्तभेदं धम्मजातं नेव कायो, न कायसङ्खारित इमिना उपायेन सब्बविस्सज्जनेसु अत्थो वेदितब्बोति।

## पण्णत्तिवारवण्णना।

## २. पवत्तिवारवण्णना

**१९**. पर्वित्तवारे पनेत्थ पच्चुप्पन्नकाले पुग्गलवारस्स अनुलोमनये ''यस्स कायसङ्खारो उप्पज्जित, तस्स वचीसङ्खारो उप्पज्जिती''ति कायसङ्खारमूलकानि द्वे, वचीसङ्खारमूलकं एकन्ति तीणेव यमकानि लब्भन्ति; तानि गहितानेव। तस्स पटिलोमनयेपि ओकासवारादीसुपि एसेव नयो। एवमेत्थ सब्बवारेसु तिण्णं तिण्णं यमकानं वसेन यमकगणना वेदितब्बा।

अत्थविनिच्छये पनेत्थ इदं लक्खणं — इमस्मिन्हि सङ्खारयमके ''अस्सासपस्सासानं उप्पादक्खणे वितक्कविचारानं उप्पादक्खणे''तिआदिवचनतो पच्चुप्पन्नादिकालभेदो पर्वत्तिवसेनापि गहेतब्बो, न चुतिपटिसन्धिवसेनेव। ''दुतियज्झाने तितयज्झाने तत्थ कायसङ्खारो उप्पज्जती''तिआदिवचनतो च झानम्पि ओकासवसेन गहितन्ति वेदितब्बं। एवमेत्थ यं यं लब्भित, तस्स तस्स वसेन अत्थिविनिच्छयो वेदितब्बो।

तित्रदं नयमुखं — **विना वितक्कविचारेही**ति दुतियतितयज्झानवसेन वृत्तं। **तेस**न्ति तेसं दुतियतितयज्झानसमङ्गीनं। **कामावचरान**न्ति कामावचरे उप्पन्नसत्तानं। रूपावचरदेवानं पन अस्सासपस्सासा नित्थ। अरूपावचरानं रूपमेव नित्थि। **विना अस्सासपस्सासेही**ति रूपारूपभवेसु निब्बत्तसत्तानं वितक्कविचारुप्पत्तिं सन्धाय वृत्तं।

- **२१. पठमज्झाने कामावचरे**ति कामावचरभूमियं उप्पन्ने पठमज्झाने। अङ्गमत्तवसेन चेत्थ पठमज्झानं गहेतब्बं, न अप्पनावसेनेव। अनप्पनापत्तेपि हि स्रवितक्कसिवचारिचत्ते इदं सङ्घारद्वयं उप्पज्जतेव।
  - २४. चित्तस्स भङ्गन्खणेति इदं कायसङ्खारस्स एकन्तचित्तसमुद्रानत्ता वृत्तं। उप्पज्जमानमेव हि चित्तं रूपं वा अरूपं वा समुद्रापेति, न भिज्जमानं।
  - ३७. सुद्धावासानं दुतिये चित्ते वत्तमानेति पटिसन्धितो दुतिये भवङ्गचित्ते। कामञ्चेतं पटिसन्धिचित्तेपि वत्तमाने तेसं तत्थ नुप्पज्जित्थेव। याव पन अब्बोकिण्णं

विपाकचित्तं वत्तति, ताव नुप्पज्जित्थेव नामाति दस्सनत्थमेतं वृत्तं। यस्स वा झानस्स विपाकचित्तेन ते निब्बत्ता, तं सतसोपि सहस्ससोपि उप्पज्जमानं पठमचित्तमेव। विपाकचित्तेन पन विसदिसं भवनिकन्तिया आवज्जनचित्तं दुतियचित्तं नाम। तं सन्धायेतं वृत्तन्ति वेदितब्बं।

- **४४. पच्छिमचित्तसमङ्गीन**न्ति सब्बपच्छिमेन अप्पटिसन्धिकचित्तेन समङ्गीभूतानं खीणासवानं। **अवितक्कअविचारं पच्छिमचित्त**न्ति रूपावचरानं दुतियज्ञ्ञानिकादिचुतिचित्तवसेन, अरूपावचरानञ्च चतुत्थज्ञ्ञानिकचुतिचित्तवसेनेतं वृत्तं। **तेस**न्ति तेसं पच्छिमचित्तसमङ्गीआदीनं।
- ७९. यस्स कायसङ्खारो निरुज्झति, तस्स चित्तसङ्खारो निरुज्झतीित एत्थ नियमतो कायसङ्खारस्स चित्तसङ्खारेन सिद्धं एकक्खणे निरुज्झनतो आमन्ताति पिटवचनं दिन्नं। न चित्तसङ्खारस्स कायसङ्खारेन सिद्धं। किं कारणा? चित्तसङ्खारो हिं कायसङ्खारेन विनापि उप्पज्जित च निरुज्झित च। कायसङ्खारो पन चित्तसमुद्धानो अस्सासपस्सासवातो। चित्तसमुद्धानरूपञ्च चित्तस्स उप्पादक्खणे उप्पज्जित्वा याव अञ्जानि सोळसचित्तानि उप्पज्जित्ति, ताव तिद्वति। तेसं सोळसन्नं सिद्धं निरुज्झति। न कस्सचि चित्तस्स उप्पादक्खणे वा ठितिक्खणे वा निरुज्झिति, नािप ठितिक्खणे वा भङ्गक्खणे वा उप्पज्जित। एसा चित्तसमुद्धानरूपस्स धम्मताित नियमतो चित्तसङ्खारेन सिद्धं एकक्खणे निरुज्झनतो आमन्ताित वृत्तं। यं पन विभङ्गप्परुरणस्स सीहळहुकथायं ''चित्तसमुद्धानं रूपं सत्तरसमस्स चित्तस्स उप्पादक्खणे निरुज्झती''ति वृत्तं, तं इमाय पाळिया विरुज्झित। अट्ठकथातो च पाळियेव बलवतराित पाळियं वृत्तमेव पमाणं।

**१२८. यस्स कायसङ्घारो उप्पज्जित, तस्स वचीसङ्घारो निरुज्झती**ति एत्थ यस्मा कायसङ्घारो चित्तस्स उप्पादक्खणे उप्पज्जित, न च तस्मिं खणे वितक्किवचारा निरुज्झिन्ति, तस्मा नोति पटिसेधो कतोति। इमिना नयमुखेन सब्बत्थ अत्थिविनिच्छयो वेदितब्बो। परिञ्जावारो पाकितकोयेवाति।

पर्वात्तवारवण्णना।

सङ्घारयमकवण्णना निट्ठिता।

## ७. अनुसययमकं

## परिच्छेदपरिच्छिन्नुदेसवारवण्णना

१. इदानि तेसञ्जेव मूलयमके देसितानं कुसलादिधम्मानं लब्धमानवसेन एकदेसं सङ्गण्हित्वा सङ्घारयमकानन्तरं देसितस्स अनुसययमकस्स अत्थवण्णना होति। तत्थ पाळिववत्थानं ताव वेदितब्बं — इमिस्मिन्डि अनुसययमके खन्धयमकादीसु विय देसनं अकत्वा अञ्जेन नयेन पाळिदेसना कता। कथं? पठमं ताव पिरच्छेदतो, उद्देसतो, उप्पत्तिद्वानतोति तीहाकारेहि अनुसये गहापेतुं पिरच्छेदवारो, पिरच्छिन्नुदेसवारो, उप्पत्तिद्वानवारोति, तयो वारा देसिता। ततो सत्तन्नं महावारानं वसेन अनुसये योजेत्वा यमकदेसना कता। तत्थ सत्तानुसयाित अयं ''सत्तेव, न ततो उद्धं, न हेट्टा'ंति गणनपिरच्छेदेन पिरच्छिन्दित्वा अनुसयानं देसितत्ता पिरच्छेदवारो नाम। कामरागानुसयो...पे०... अविज्जानुसयोित अयं पिरच्छेदवारेन पिरच्छिन्नानं नाममत्तं उद्दिसित्वा ''इमे नाम ते''ति देसितत्ता पिरच्छिन्नुदेसवारो नाम। कत्थ कामरागानुसयो अनुसेति...पे०... एत्थ अविज्जानुसयो अनुसेतीित अयं ''इमेसु नाम ठानेसु इमे अनुसया अनुसेन्ति''ति एवं तेसंयेव उप्पत्तिद्वानस्स देसितत्ता उप्पत्तिद्वानवारो नाम।

येसं पन सत्तन्नं महावारानं वसेन अनुसये योजेत्वा यमकदेसना कता, तेसं इमानि नामानि — अनुसयवारो, सानुसयवारो, पजहनवारो, परिञ्जावारो, पहीनवारो, उप्पज्जनवारो धातुवारोति। तेसु पठमो अनुसयवारो। सो अनुलोमपटिलोमनयवसेन दुविधो होति।

तत्थ अनुलोमनये ''यस्स अनुसेति, यत्थ अनुसेति, यस्स यत्थ अनुसेती' ति पुग्गलोकासतदुभयवसेन तयो अन्तरवारा होन्ति। तेसु पठमे पुग्गलवारे ''यस्स कामरागानुसयो अनुसेति, तस्स पिट्यानुसयो अनुसेति; यस्स वा पन पिट्यानुसयो अनुसेति, तस्स कामरागानुसयो अनुसेति; यस्स कामरागानुसयो अनुसेति, तस्स मानानुसयो, विद्वानुसयो, विचिकिच्छानुसयो, भवरागानुसयो, अविज्जानुसयो अनुसेति। यस्स वा पन अविज्जानुसयो अनुसेति, तस्स कामरागानुसयो अनुसेती' ति कामरागानुसयमूलकानि छ यमकानि। पुन अगहितग्गहणवसेन पिट्यानुसयमूलकानि पञ्च, मानानुसयमूलकानि चत्तारि, विद्वानुसयमूलकानि तीणि, विचिकिच्छानुसयमूलकानि द्वे, भवरागानुसयमूलकं एकन्ति एवं सब्बानिपि एकमूलकानि एकवीसित। पुन ''यस्स कामरागानुसयो च पिट्यानुसयो च अनुसेन्ती' ति एवं आगतानि दुकमूलकानि पञ्च, तिकमूलकानि चत्तारि, चतुक्कमूलकानि तीणि, पञ्चकमूलकानि द्वे, छक्कमूलकं एकन्ति अपरानिपि पन्नरस होन्ति। तानि पुरिमेहि एकवीसितया सिद्धं छत्तिंसाति पुग्गलवारे छत्तिस यमकानि। तथा ओकासवारे, तथा पुग्गलोकासवारेति सब्बानिपि अनुलोमनये अहुसतं यमकानि। तथा पिटलोमनयेति अनुसयवारे सोळसाधिकानि द्वे यमकसतानि, ततो दिगुणा पुच्छा, ततो दिगुणा अत्था च वेदितब्बा। यथा चेत्थ, एवं सानुसयवारो, पजहनवारो, परिञ्जावारो, पहीनवारो, उप्पज्जनवारोति इमेसिम्प पञ्चन्तं वारानं, एकेकिस्में यमकगणना; यमकिदगुणा पुच्छा, पुच्छादिगुणा च अत्था वेदितब्बा। अयं पनेत्थ पुरिमेसु तीसु वारेसु विसेसो। ओकासवारे ''यत्थ तत्था' 'ति अवत्वा यतो ततोति निस्सक्कवचनेन देसना कता। सेसं तादिसमेव।

यो पनायं सब्बपच्छिमो धातुवारो नाम, सो पुच्छावारो, विस्सज्जनावारोति द्विधा ठितो। तस्स पुच्छावारे **कामधातुया चुतस्स कामधातुं उपपज्जन्तस्सा**ति वत्वा ''कामधातुं वा पन उपपज्जन्तस्स कामधातुया चुतस्सा''ति न वुत्तं। किं कारणा? अत्थिवसेसाभावतो। द्वेपि हि एता पुच्छा एकत्थायेव, तस्मा एकेकस्मा यमका एकेकमेव पुच्छं पुच्छित्वा सब्बपुच्छावसाने पुच्छानुक्कमेनेव ''कामधातुया चुतस्स कामधातुं उपपज्जन्तस्स कस्सचि सत्त अनुसया अनुसेन्ती''तिआदिना नयेन विस्सज्जनं कतं।

तत्थ ''कामधातुया चुतस्स कामधातुं उपपज्जन्तस्स, रूपधातुं, अरूपधातुं, नकामधातुं, नरूपधातुं नअरूपधातुं, उपपज्जन्तस्सा''ति छ सुद्धिकपुच्छा; ''नकामधातुं, नरूपधातुं, नरूपधातुं, नरूपधातुं, नरूपधातुं, नरूपधातुं, उपपज्जन्तस्सा''ति तिस्सो मिस्सका पुच्छा चाित कामधातुमूलका नव अनुलोमपुच्छा होन्ति। तथा रूपधातुमूलका नव, अरूपधातुमूलका नवाित सत्तवीसित अनुलोमपुच्छा होन्ति। तथा नकामधातुनरूपधातुनअरूपधातुमूलका सत्तवीसित पटिलोमपुच्छा। पुन ''नकामधातुया, नअरूपधातुया, नरूपधातुया, न

आदितो पट्टाय पनेत्थ यं यं अनुत्तानं, तत्थ तत्थ अयं विनिच्छयकथा — **अनुसया**ति केनड्ठेन अनुसया? अनुसयनड्ठेन। को एस अनुसयनड्ठो नामाति? अप्पहीनड्ठो। एते हि अप्पहीनड्ठेन तस्स तस्स सन्ताने अनुसेन्ति नाम, तस्मा अनुसयाित बुच्चिन्ति। **अनुसेन्ती**ति अनुरूपं कारणं लिभत्वा उप्पज्जन्तीित अत्थो। अथािप सिया — अनुसयनड्ठो नाम अप्पहीनाकारो। अप्पहीनाकारो च उप्पज्जतीित वत्तुं न युज्जति, तस्मा न अनुसया उप्पज्जन्तीित। तित्रदं पटिवचनं — अप्पहीनाकारो अनुसयो, अनुसयोित पन अप्पहीनड्ठेन थामगतिकलेसो बुच्चित। सो चित्तसम्पयुत्तो सारम्मणो सप्पच्चयड्ठेन सहेतुको एकन्ताकुसलो अतीतोिप होति अनागतोिप पच्चुप्पन्नोिप, तस्मा उप्पज्जतीित वत्तुं युज्जति।

तित्रदं पमाणं — अभिधम्मे ताव कथावत्थुस्मिं (कथा॰ ५५४ आदयो) "अनुसया अब्याकता, अनुसया अहेतुका, अनुसया चित्तविप्पयुत्ता"ित सब्बे वादा पिटसिधिता। पिटसिभिदामग्गे (पिट॰ म॰ ३.२१) "पच्चुप्पन्ने किलेसे पजहती"ित पुच्छं कत्वा अनुसयानं पच्चुप्पन्नभावस्स अत्थिताय "थामगतानुसयं पजहती"ित वृत्तं। धम्मसङ्गहे पन मोहस्स पदभाजने "अविज्जानुसयो अविज्जापिरयुद्धानं अविज्जालङ्गी मोहो अकुसलमूलं, अयं तस्मिं समये मोहो होती"ित (ध॰ स॰ ३९०) अकुसलिचित्तेन सिद्धं अविज्जानुसयस्स उप्पन्नभावो वृत्तो। इमिस्मियेव अनुसययमके सत्तन्नं महावारानं अञ्जतरिस्मं उप्पज्जनवारे "यस्स कामरागानुसयो उप्पज्जितं, तस्स पिटघानुसयो उप्पज्जिती"ितआदि वृत्तं। तस्मा "अनुसेन्तीित अनुरूपं कारणं लिभत्वा उप्पज्जन्ती"ित यं वृत्तं, तं इमिना तन्तिप्पमाणेन सुवृत्तन्ति वेदितब्बं। यिम्प "चित्तसम्पयुत्तो सारम्मणो"ितआदि वृत्तं, तिम्प सुवृत्तमेव। अनुसयो हि नामेस पिरिनिष्फन्नो चित्तसम्पयुत्तो अकुसलधम्मोति निद्वमेत्थ गन्तब्बं। कामरागानुसयोतिआदीसु कामरागो च सो अप्पहीनट्ठेन अनुसयो चाित कामरागानुसयो। सेसपदेसुपि एसेव नयो।

परिच्छेदपरिच्छिन्नुद्देसवारवण्णना।

## उप्पत्तिद्वानवारवण्णना

२. इदानि तेसं उप्पत्तिद्वानं पकासेतुं कत्थ कामरागानुसयो अनुसेतीितआदिमाह। तत्थ कामधातुया द्वीसु वेदनासूित कामावचरभूमियं सुखाय च उपेक्खाय चाित द्वीसु वेदनास्। एत्थ कामरागानुसयो अनुसेतीित इमासु द्वीसु वेदनासु उप्पज्जित। सो पनेस अकुसलवेदनासु सहजातवसेन आरम्मणवसेन चाित द्वीहाकारेहि अनुसेति। अकुसलाय सुखाय वेदनाय चेव उपेक्खाय वेदनाय च सहजातोिप हुत्वा उप्पज्जित। ता वेदना आरम्मणं कत्वािप उप्पज्जिति। अत्येसा पन कामावचरकुसलिविपाकिकिरियवेदना आरम्मणमेव कत्वा उप्पज्जित। कामधातुया द्वीसु वेदनासु अनुसयमानो चेस तािह वेदनािह सम्पयुत्तेसु सञ्जासङ्घारिवञ्जाणेसुिप अनुसेतियेव। न हि सक्का वेदनासु अनुसयमानेन तंसम्पयुत्तेहि सञ्जादीिह सिद्धं असहजातेन वा भिवतुं, तंसम्पयुत्ते वा सञ्जादयो आरम्मणं अकत्वा उप्पज्जितुं। एवं सन्तेषि पन यस्मा इमा द्वे वेदनाव सातसन्तसुखत्ता अस्सादट्ठेन कामरागानुसयरस उप्पत्तिया सेससम्पयुत्तधम्मेसु पधाना, तस्मा "द्वीसु वेदनासु एत्थ कामरागानुसयो अनुसेती"ित वृत्तं, ओळारिकवसेन हि बोधनेय्ये सुखं बोधेतुन्ति।

ननु चेस आरम्मणवसेन अनुसयमानो न केवलं इमासु द्वीसु वेदनासु चेव वेदनासम्पयुत्तधम्मेसु च अनुसेति, इहेसु पन रूपादीसुपि अनुसेतियेव। वृत्तम्पि चेतं विभङ्गप्पकरणे (विभ॰ ८१६) ''यं लोके पियरूपं सातरूपं, एत्थ सत्तानं कामरागानुसयो अनुसेती''ति इमिस्मिम्पि पकरणे अनुसयवारस्स पिटलोमनये वृत्तं। ''यत्थ कामरागानुसयो नानुसेति तत्थ दिह्वानुसयो नानुसेति। अपिरयापन्ने एत्थ कामरागानुसयो च नानुसेति, दिह्वानुसयो च नानुसेति'ति। एत्थ हि दुक्खवेदनाय चेव रूपधातुआदीसु च नानुसेतीति वृत्तता ससम्पयुत्तधम्मं दुक्खवेदनं सओकासे रूपारूपावचरधम्मे नव च, लोकुत्तरधम्मे टपेत्वा अवसेसेसु रूपसद्दगन्धरसफोडुब्बेसु अनुसेतीति वृत्तं होति। तं इध कस्मा न वृत्तन्ति? अनोळारिकत्ता। हेट्ठा वृत्तनयेन हि वेदनानञ्जेव ओळारिकत्ता इमेसं पन अनोळारिकत्ता एतेसु रूपादीसु अनुसेतीति न वृत्तं, अत्थतो पन लब्भिति। तस्मा एतेसुपि कामरागानुसयो अनुसेतियेवाति वेदितब्बो। न हि सत्था सब्बं सब्बत्थ कथेति। बोधनेय्यसत्तानं पन वसेन कत्थिच यं लब्भिति, तं सब्बं कथेति, कत्थिच न कथेति। तथा हि अनेन कत्थिच दिट्ठानुसयो अनुसेतीति पृच्छित्वा ''सब्बसक्कायपरियापन्नेसु धम्मेसु एत्थ दिट्ठानुसयो अनुसेती'ति वं लब्भिति तं सब्बं कथितं। अपरिस्मं ठाने विस्सञ्जन्तेन ''रूपधातुया अरूपधातुया एत्थ विचिकिच्छानुसयो च कामरागानुसयो च मानानुसयो च दिट्ठानुसयो च अनुसेन्ति, कामधातुया द्वीसु वेदनासु एत्थ विचिकिच्छानुसयो च कामरागानुसयो च मानानुसयो च दिट्ठानुसयो च अनुसेन्ति, दुक्खाय वेदनाय एत्थ विचिकिच्छानुसयो च पटिघानुसयो च दिट्ठानुसयो च अविदा किञ्चािप न कथितं। विद्वानुसयो पनेत्थ अनुसेतियेवाित। एवं ताव कामरागानुसयसस अनुसयनहानं वेदितब्बं।

पटिघानुसयस्स पन ''दुक्खाय वेदनायां'ति वचनतो द्वे दोमनस्सवेदना कायविञ्जाणसम्पयुत्ता दुक्खवेदनाति तिस्सो वेदना अनुसयनहानं। सो पनेस दोमनस्सवेदनासु सहजातवसेन आरम्मणवसेन चाति द्वीहाकारेहि अनुसेति। अवसेसदुक्खवेदनाय पन आरम्मणवसेनेव अनुसेति। तासु वेदनासु अनुसयमानो चेस ताहि सम्पयुत्तेसु सञ्जाक्खन्धादीसुपि अनुसेतियेव। याय हि वेदनाय एस सहजातो, तंसम्पयुत्तेहि सञ्जादीहिपि सहजातोव। या च वेदना आरम्मणं करोति, ताहि सम्पयुत्ते सञ्जादयोपि करोतियेव। एवं सन्तेषि पन यस्मा दुक्खवेदनाव असातदुक्खवेदियतत्ता निरस्सादट्ठेन पटिघानुसयस्स उप्पत्तिया सेससम्पयुत्तधम्मेसु अधिका; तस्मा ''दुक्खाय वेदनाय एत्थ पटिघानुसयो अनुसेती''ति वुत्तं, ओळारिकवसेन हि बोधनेय्ये सुखं बोधेतृन्ति।

ननु चेस आरम्मणवसेन अनुसयमानो न केवलं दुक्खवेदनाय चेव तंसम्पयुत्तधम्मेसु च अनुसेति, अनिट्ठेसु पन रूपादीसुपि अनुसेतियेव? वृत्तम्पि चेतं विभङ्गप्पकरणे (विभ॰ ८१६) ''यं लोके अप्पियरूपं असातरूपं, एत्थ सत्तानं पिटघानुसयो अनुसेती''ित इमिस्मिम्पि पकरणे अनुसयवारस्स पिटलोमनये वृत्तं — ''कामधातुया द्वीसु वेदनासु एत्थ पिटघानुसयो नानुसेति, नो च तत्थ कामरागानुसयो नानुसेति। रूपधातुया अरूपधातुया अपरियापन्ने एत्थ पिटघानुसयो च नानुसेति, कामरागानुसयो च नानुसेती''ित। एत्थ हि द्वीसु कामावचरवेदनासु चेव रूपधातुआदीसु च नानुसेतीति वृत्तत्ता ससम्पयुत्तधम्मा द्वे वेदना सओकासे रूपारूपावचरधम्मे नव च, लोकुत्तरधम्मे ठपेत्वा अवसेसेसु रूपादीसु अनुसेतीति वृत्तं होति। तं इथ कस्मा न वृत्तन्ति? अनोळारिकता। हेट्ठा वृत्तनयेन हि दुक्खवेदनाय एव ओळारिकत्ता इमेसं पन अनोळारिकत्ता एतेसु रूपादीसु अनुसेतीति न वृत्तं। अत्थतो पन लब्भित, तस्मा एतेसुपि पिटघानुसयो अनुसेतियेवाति वेदितब्बो।

किं पन इतरा द्वे वेदना इट्ठारम्मणं वा पटिघस्स आरम्मणं न होन्तीति? नो न होन्ति। परिहीनज्झानस्स विप्पटिसारवसेन ससम्पयुत्तथम्मा ता वेदना आरब्भ दोमनस्सं उप्पज्जित। इट्ठारम्मणस्स च पटिलद्धस्स विपरिणामं वा अप्पटिलद्धस्स अप्पटिलाभं वा समनुस्सरतोपि दोमनस्सं उप्पज्जित। दोमनस्समत्तमेव पन तं होति, न पटिघानुसयो। पटिघानुसयो हि अनिद्वारम्मणे पटिहञ्जनवसेन उप्पन्नो थामगतो किलेसो, तस्मा एत्थ दोमनस्सेन सिद्धं पटिघो उप्पन्नोपि अत्तनो पटिघिकच्चं अकरणभावेन एव पटिघानुसयो न होति अब्बोहारिकत्तं गच्छिति। यथा हि पाणाितपातचेतनाय सिद्धं उप्पन्नोपि ब्यापादो मनोकम्मं नाम न होति अब्बोहारिकत्तं गच्छिति, एवं पटिघानुसयो न होति, अब्बोहारिकत्तं गच्छिति। वृत्तम्पि चेतं एकच्चं इह्वारम्मणं नेक्खम्मसितिम्पि वा दोमनस्सं सन्धाय ''यं एवरूपं दोमनस्सं पटिघं तेन पजहित न तत्थ पटिघानुसयो अनुसेती''ित (म॰ नि॰ १.४६५)। एवं पटिघानुसयस्स अनुसयनहानं वेदितब्बं।

मानानुसयस्स पन ''कामधातुया द्वीसु वेदनासू''तिआदिवचनतो द्वे कामावचरवेदना रूपारूपधातुयो चाति इदं तिविधं अनुसयनट्ठानं। तस्स अकुसलासु वेदनासु कामरागानुसयस्स विय सहजातानुसयता वेदितब्बा। ससम्पयुत्तधम्मासु पन सब्बासुपि कामावचरासु सुखअदुक्खमसुखवेदनासु रूपारूपधातूसु च आरम्मणवसेनेव अनुसेति। अनुसयवारस्स पन पटिलोमनये ''दुक्खाय वेदनाय अपरियापन्ने एत्थ कामरागानुसयो च नानुसेति, मानानुसयो च नानुसेती''ति वृत्तत्ता उपेत्वा दुक्खवेदनञ्चेव नविवधं लोकृत्तरधम्मञ्च सेसरूपारूपधम्मेसुपि अयं अनुसेतियेवाति। एवं मानानुसयस्स अनुसयनट्ठानं वेदितब्बं।

दिट्ठानुसर्याविचिकिच्छानुसया पन केवलं लोकुत्तरधम्मेस्वेव नानुसेन्ति। तेभूमकेसु पन सब्बेसुपि अनुसेन्तियेव। तेन वृत्तं — "सब्बसक्कायपरियापन्नेसु धम्मेसु एत्थ विद्यानुसयो अनुसेति, एत्थ विचिकिच्छानुसयो अनुसेती"ति। तत्थ सब्बसक्कायपरियापन्नेसूति संसारवट्टिनिस्सितट्टेन सक्कायपरियापन्नेसु सब्बधम्मेसूति अत्थो। तत्थ पनेते पञ्चसु चित्तुप्पादेसु सहजातानुसयनवसेन अनुसेन्ति। ते वा पन पञ्च चित्तुप्पादे अञ्जे वा तेभूमकधम्मे आरब्भ पवित्तकाले आरम्मणानुसयनवसेन अनुसेन्तीति। एवं विद्वानुसर्यविचिकिच्छानुसयानं अनुसयनद्वानं वेदितब्बं।

भवरागानुसयो पन किञ्चापि दिद्विविप्पयुत्तेसु चतूसु चित्तेसु उप्पञ्जनतो सहजातानुसयनवसेन "कामधातुया द्वीसु वेदनासु अनुसेती" ति वत्तब्बो भवेय्य। कामधातुयं पनेस द्वीहि वेदनाहि सिद्धं उप्पञ्जमानोपि रूपारूपावचरधम्ममेव पिटलभित। कामधातुया पिरयापन्नं एकधम्मिप्प आरम्मणं न करोति, तस्मा आरम्मणानुसयनवसेन नियमं कत्वा "रूपधातुया अरूपधातुया एत्य भवरागानुसयो अनुसेती" ति वृत्तं। अपिच रागो नामेस कामरागभवरागवसेन दुविधो। तत्य कामरागो कामधातुया द्वीसु वेदनासु अनुसेतीति वृत्तो। सचे पन भवरागोपि कामरागो विय एवं वृच्चेय्य, कामरागेन सिद्धं देसना संकिण्णा विय भवेय्याति रागिकलेसं द्विधा भिन्दित्वा कामरागतो भवरागस्स विसेसदस्सनत्थिम्प एवं देसना कताति। एवं भवरागानुसयस्स अनुसयनद्वानं वेदितब्बं।

अविज्जानुसयो पन सब्बेसुपि तेभूमकथम्मेसु अनुसेति। तेन वृत्तं ''सब्बसक्कायपरियापन्नेसु धम्मेसु एत्थ अविज्जानुसयो अनुसेती''ति। तस्स द्वादससु चित्तुप्पादेसु सहजातानुसयता वेदितब्बा। आरम्मणकरणवसेन पन न किञ्चि तेभूमकथम्मं आरब्भ न पवत्ततीति। एवं अविज्जानुसयस्स अनुसयनहानं वेदितब्बं। अयं ताव परिच्छेदवारपरिच्छिन्नुदेसवारउप्पत्तिट्टानवारेसु विनिच्छयकथा।

उप्पत्तिड्ठानवारवण्णना।

## महावारो

## १. अनुसयवारवण्णना

3. सत्तन्नं पन महावारानं पटमे अनुसयवारे यस्स कामरागानुसयो अनुसेति, तस्स पटिघानुसयो अनुसेतीित एत्थ यदेतं "आमन्ता"ति पटिवचनं दिन्नं, तं दुिहन्नं विय खायित। करमा? कामरागपिटघानं एकक्खणे अनुप्पत्तितो। यथा हि "यस्स मनायतनं उप्पज्जिति, तस्स धम्मायतनं उप्पज्जितीतं 'आमन्ता', अस्सासपस्सासानं उप्पादक्खणे तेसं कायसङ्खारो च उप्पज्जित, वचीसङ्खारो च उप्पज्जिती'तिआदीसु मनायतनधम्मायतनािन कायसङ्खारवचीसङ्खारा च एकक्खणे उप्पज्जित, न तथा कामरागपिटघा। कामरागो हि अट्ठसु लोभसहगतिचत्तुप्पादेसु उप्पज्जित। पिटघो द्वीसु दोमनस्ससहगतेसूित, नित्थि नेसं एकक्खणे उप्पत्ति; तस्मा एत्थ 'नो'ति पिटसेधो कत्त्रब्बो सिया। तं अकत्वा पन 'आमन्ता'ति पिटवचनस्स दिन्नत्ता हेट्ठायमकेसु विय एत्थ खणपच्चुप्पन्तवसेन वत्तमानवोहारं अग्गहेत्वा अञ्जथा गहेतब्बो।

कथं? अप्पहीनवसेन। अप्पहीनतिव्ह सन्धाय अयं "अनुसेती"ति वत्तमानवोहारो वृत्तो, न खणपच्चुप्पन्ततं। यस्मा च अप्पहीनतं सन्धाय वृत्तो, तस्मा "यस्स कामरागानुसयो अनुसेति, तस्स पिट्यानुसयो अनुसेती"ति पुच्छाय यस्स कामरागानुसयो अप्पहीनो, न अनुप्पत्तिधम्मतं आपिततो, तस्स पिट्यानुसयोपि अप्पहीनोति एवमत्थो दहुब्बो। यस्मा च तेसु यस्सेको अप्पहीनो, तस्स इतरोपि अप्पहीनोव होति, तस्मा "आमन्ता"ति वृत्तं। यिद एवं, यं उपिर उप्पञ्जनवारे 'यस्स कामरागानुसयो उप्पञ्जित, तस्स पिट्यानुसयो उप्पञ्जितो ति पुच्छित्वा 'आमन्ता'ति वृत्तं; तत्थ कथं अत्थो गहेतब्बोति? तत्थािप अप्पहीनवसेनेव उप्पत्तिपच्चये सित उप्पत्तिया अनिवारितवसेन वा। यथा हि चित्तकम्मादीिन आरिभत्वा अपिरिनिष्ठितकम्मन्ता चित्तकारादयो तेसं कम्मन्तानं अकरणक्खणेषि मित्तसुहज्जादीहि दिद्वदिद्वद्वाने "इमेसु दिवसेसु किं करोथा"ति वृत्ता, "चित्तकम्मं करोम, कहुकम्मं करोमा"ति वदन्ति। ते किञ्चािप तिस्मं खणे न करोन्ति अविच्छिन्नकम्मन्तत्ता पन कतखणञ्च कत्तब्बखणञ्च उपादाय करोन्तियेव नाम होन्ति। एवमेव यम्हि सन्ताने अनुसया अप्पहीना, यम्हि वा पन नेसं सन्ताने उप्पत्तिपच्चये सित उप्पत्ति अनिवारिता, तत्थ अनुप्पज्जनक्खणेषि उप्पन्तपुब्बञ्चेव कालन्तरे उप्पज्जनकञ्च उपादाय यस्स कामरागानुसयो उप्पज्जित, तस्स पिट्यानुसयो उप्पज्जितयेव नामाति एवमत्थो वेदितब्बो। इतो परेसुिप एवरूपेसु विस्सज्जनेसु एसेव नयो। नो च तस्साित इदं अनागािमस्स कामरागब्यापादानं अनवसेसतो पहीनत्ता वृत्तं। तिण्णं पुग्गलानित्ति पुथुज्जनसोतापन्नसकदागामीनं। परतोिप एवरूपेसु ठानेसु एसेव नयो।

- **१४**. ओकासवारस्स पठमदुतियपुच्छासु यस्मा कामरागानुसयो कामधातुया द्वीसु वेदनासु अनुसेति, पटिघानुसयो दुक्खवेदनाय; तस्मा '**नो**'ति पटिसेधो कतो। ततियपुच्छायं उभिन्नम्पि कामधातुया द्वीसु वेदनासु अनुसयनतो '**आमन्ता**'ति पटिवचनं दिन्नं। रूपधातुअरूपधातुया पन मानानुसयस्स कामरागानुसयेन सद्धि असाधारणं उप्पत्तिद्वानं। तस्मा **नो च तत्थ कामरागानुसयो**ति वृत्तं। इमिना नयेन सब्बेसं उप्पत्तिद्वानवारं ओलोकेत्वा साधारणासाधारणं उप्पत्तिद्वानं वेदितब्बं।
- **२०**. दुकमूलकपुच्छायं यस्मा कामरागपटिघानुसया नापि एकस्मिं ठाने उप्पज्जन्ति, न एकं धम्मं आरम्मणं करोन्ति, तस्मा **नत्थी**ति पटिक्खेपो कतो। अयञ्हेत्थ अधिप्पायो। यस्मिं इमे द्वे अनुसया अनुसयेय्युं, तं ठानमेव नित्थ। तस्मा ''कत्थ मानानुसयो अनुसेती''ति अयं पुच्छा अपुच्छायेवाति। अञ्जेसुपि एवरूपेसु एसेव नयो।

- २७. पुग्गलोकासवारे चतुन्नन्ति पुथुज्जनसोतापन्नसकदागामिअनागामीनं।
- **३६**. पटिलोमनये **यस्स कामरागानुसयो नानुसेती**ति अयं पुच्छा अनागामिं गहेत्वा पुच्छित।
- **५६. द्विन्नं पुग्गलानं सब्बत्थ कामरागानुसयो नानुसेती**ति अनागामिअरहन्तानं। **कामधातुया तीसु वेदनासू**ति च वेदनाग्गहणेन वेदनासम्पयुत्तकानिम्प तेसं वत्थारम्मणानम्पीति सब्बेसिम्प कामावचरधम्मानं गहणं वेदितब्बं। अयं अनुसयवारे विनिच्छयकथा।

अनुसयवारवण्णना।

#### २. सानुसयवारवण्णना

**६६-१३१**. सानुसयवारे पन **यो कामरागानुसयेन सानुसयो**ति यथा एकन्तरिकजरादिरोगेन आबाधिको याव तम्हा रोगा न मुच्चित, ताव तस्स रोगस्स अनुप्पत्तिक्खणेपि सरोगोयेव नाम होति। एवं ससंकिलेसस्स वट्टगामिसत्तस्स याव अरियमग्गेन अनुसया समुग्घातं न गच्छन्ति, ताव तेसं अनुसयानं अनुप्पत्तिक्खणेपि सानुसयोयेव नाम होति। एवरूपं सानुसयतं सन्धाय **'आमन्ता'**ति वृत्तं। सेसमेत्थ अनुसयवारसदिसमेव।

ओकासवारे पन "रूपधातुया अरूपधातुया एत्थ मानानुसयेन सानुसयो"ति वृत्ते तासु धातूसु पुग्गलस्स सानुसयता पञ्जायेय्य, अनुसयस्स उप्पत्तिद्वानं न पञ्जायेय्य। अनुसयस्स च उप्पत्तिद्वानदस्सनत्थं अयं वारो आरद्धो, तस्मा ततो मानानुसयेन सानुसयोति वृत्तं। एवव्हि सित ततो धातुद्वयतो उप्पन्नेन मानानुसयेन सानुसयोति अनुसयस्स उप्पत्तिद्वानं दिस्सतं होति। इमस्स पन पञ्हस्स अत्थे अवृत्ते आदिपञ्हस्स अत्थो पाकटो न होतीति पठमं न वृत्तो, तस्मा सो एवं वेदितब्बो। यतो कामरागानुसयेनिति यतो उप्पन्नेन कामरागानुसयेन सानुसयो, िकं सो ततो उप्पन्नेन पिटघानुसयेनिप सानुसयोति? यस्मा पनेते द्वे एकस्मा ठाना नुप्पज्जन्ति; तस्मा "नो"ति पिटसेधो कतो। अरहा सब्बत्थम्मेसु उप्पज्जनकेन केनचि अनुसयेन निरानुसयोति। इमिना अत्थवसेन निप्पदेसद्वानेसु भुम्मवचनमेव कतन्ति। इमिना उपायेन सब्बत्थ अत्थविनिच्छयो वेदितब्बोति।

सानुसयवारवण्णना।

## ३. पजहनवारवण्णना

**१३२-१९७**. पजहनवारे **पजहती**ति तेन तेन मग्गेन पहानपरिञ्ञावसेन पजहित, आर्यातं अनुष्पत्तिधम्मतं आपादेति। **आमन्ता**ति अनागामीमग्गष्टं सन्धाय पिटवचनं। **तदेकटुं पजहती**ति पहानेकट्ठतं सन्धाय वृत्तं। **नो**ति अरहत्तमगगटुं सन्धाय पिटसेधो।

यतो कामरागानुसयं पजहतीित यतो उप्पञ्जनकं कामरागानुसयं पजहतीित अत्थो। अद्दमकोति अरहत्तफलट्ठतो पट्टाय पच्चोरोहनगणनाय गिणयमानो सोतापित्तमग्गड्ठो अड्टमको नाम। दिक्खणेय्यगणनाय हि अरहा अग्गदिक्खणेय्यत्ता पठमो, अरहत्तमग्गड्ठो दुतियो, अनागामी तितयो...पे॰... सोतापित्तमग्गड्ठो अट्टमो। सो इध ''अट्टमको''ित वृत्तो। नामसञ्जायेव वा एसा तस्साति। अनागामिमग्गसमिङ्गञ्च अट्टमकञ्च ठपेत्वा अवसेसाित सिद्धं पृथुज्जनेन सेक्खासेक्खा। तेसु हि पृथुज्जनो पहानपरिञ्जाय अभावेन नप्पजहित। सेसा तेसं अनुसयानं पहीनत्ता। द्विन्नं मग्गसमङ्गीनित्ति द्वे मग्गसमिङ्गनो ठपेत्वाित अत्थो। इमिना नयेन सब्बत्थ विनिच्छयो वेदितब्बोित।

पजहनवारवण्णना।

#### ४. परिञ्जावारवण्णना

**१९८-२६३**. परिञ्ञावारे **परिजानाती**ति तीहि परिञ्ञाहि परिजानाति। सेसमेत्थ हेट्ठा वृत्तनयमेव। अयम्पि हि वारो पजहनवारो विय मग्गड्ठानञ्जेव वसेन विस्सज्जितोति।

परिञ्जावारवण्णना।

#### ५. पहीनवारवण्णना

२६४-२७४. पहीनवारे फलट्ठवसेनेव देसना आरद्धा। अनागामिस्स हि उभोपेते अनुसया पहीना, तस्मा ''आमन्ता''ति वृत्तं।

२७५-२९६. ओकासवारे यत्थ कामरागानुसयो पहीनो तत्थ पटिघानुसयो पहीनोति पुच्छित्वा न वत्तब्बो पहीनोति वा अप्पहीनोति वाति वुत्तं तं कस्माति? उप्पत्तिद्वानस्स असाधारणत्ता। अञ्जं हि कामरागानुसयस्स उप्पत्तिद्वानं, अञ्जं पटिघानुसयस्स। अभावितमग्गस्स च यत्थ अनुसयो उप्पञ्जिति, मग्गे भाविते तत्थेव सो पहीनो नाम होति। तत्थ यस्मा नेव कामरागानुसयद्वाने पटिघानुसयो उप्पञ्जिति, न पटिघानुसयद्वाने कामरागानुसयो, तस्मा तत्थ सो पहीनोति वा अप्पहीनोति वा न वत्तब्बो। सो हि यस्मिं अत्तनो उप्पत्तिद्वाने कामरागानुसयो पहीनो, तस्मिं अप्पहीनत्ता तत्थ पहीनोति न वत्तब्बो। यं कामरागानुसयस्स उप्पत्तिद्वानं, तस्मिं अद्वितत्ता तत्थ अप्पहीनोति न वत्तब्बो।

यत्थ कामरागानुसयो पहीनो, तत्थ मानानुसयो पहीनोति एत्थ पन साधारणड्ठानं सन्धाय आमन्ताति वृत्तं। कामरागानुसयो हि कामधातुया द्वीसु वेदनासु अनुसेति। मानानुसयो तासु चेव रूपारूपधातूसु च। सो ठपेत्वा असाधारणड्ठानं साधारणड्ठाने तेन सिद्धं पहीनो नाम होति। तस्मा 'आमन्ता'ति वृत्तं। इमिना नयेन सब्बस्मिम्प ओकासवारे पहीनता च नवत्तब्बता च वेदितब्बा। 'नत्थी'ति आगतट्ठानेसु पन हेड्डा वृत्तसिदसोव विनिच्छयो। पुग्गलोकासवारो, ओकासवारगितकोयेव।

**२९७-३०७**. पटिलोमनये **यस्स कामरागानुसयो अप्पहीनो**ति पुथुज्जनसोतापन्नसकदागामिवसेन पुच्छति। किञ्चापि हि इमे द्वे अनुसया पुथुज्जनतो पड्डाय याव

अनागामिमग्गहा छन्नं पुग्गलानं अप्पहीना। इध पन परतो ''तिण्णं पुग्गलानं द्विन्नं पुग्गलान''न्तिआदिवचनतो मग्गहा अनिधप्पेता, तस्मा पुथुज्जनसोतापन्नसकदागामिनोव सन्धाय 'आमन्ता'ति वृत्तं। **द्विन्नं पुग्गलान**न्ति सोतापन्नसकदागामीनं। इमिना नयेन पुग्गलवारे विनिच्छयो वेदितब्बो।

३०८-३२९. ओकासवारपुग्गलोकासवारा पन हेट्ठा वृत्तनयेनेव वेदितब्बाति।

पहीनवारवण्णना।

## ६. उप्पज्जनवारवण्णना

३३०. उप्पज्जनवारो अनुसयवारसिदसोयेव।

## ७. धातुपुच्छावारवण्णना

**३३२-३४०**. धातुवारस्स पुच्छावारे ताव **कित अनुसया अनुसेन्ती**ति कित अनुसया सन्तानं अनुगता हुत्वा सयन्ति। **कित अनुसया नानुसेन्ती**ति कित अनुसया सन्तानं न अनुगता हुत्वा सयन्ति। **कित अनुसया भङ्ग**ति कित अनुसया अनुसेन्ति नानुसेन्तीित एवं विभिजतब्बाित अत्थो। सेसमेत्थ यं वत्तब्बं सिया, तं हेड्डा पाळिववत्थाने वृत्तमेव।

## ७. धातुविस्सज्जनावारवण्णना

३४१-३४९. निद्देसवारे पनस्स कस्सचि सत्त अनुस्तया अनुसेन्तीति पृथुज्जनवसेन वृत्तं। कस्सचि पञ्चाित सोतापन्नसकदागामिवसेन वृत्तं। तेसिव्हि दिट्ठानुसयो च विचिकिच्छानुसयो च पहीनाित पञ्चेव अनुसेन्ति। तत्थ यथा अनुसयवारे "अनुसेन्ती"ित पदस्स उप्पज्जन्तीित अत्थो गहितो, एविमध न गहेतब्बो। कस्मा? तिस्मं खणे अनुप्पज्जनतो। कामधातुं उपपज्जन्तस्स हि विपाकचित्तञ्चेव कम्मसमुद्ठानरूपञ्च उप्पज्जित, अकुसलिचित्तं नित्थ। अनुसया च अकुसलिचित्तक्खणे उप्पज्जित, न विपाकचित्तक्खणेति तिस्मं खणे अनुप्पज्जनतो तथा अत्थो न गहेतब्बो। कथं पन गहेतब्बोति? यथा लब्भिति तथा गहेतब्बो। कथञ्च लब्भिति? अप्पहीनद्वेन। यथा हि रागदोसमोहानं अप्पहीनत्ता। कुसलाब्याकतिचत्तसमङ्गी पुग्गलो "सरागो सदोसो समोहो"ित वुच्चिति, एवं मग्गभावनाय अप्पहीनत्ता पटिसन्धिक्खणेपि तस्स तस्स पुग्गलस्स ते ते अनुसया अनुसेन्तीित वुच्चित्त। न केवलञ्च वुच्चिन्त, अप्पहीनत्ता पन ते अनुसेन्तियेव नामाित वेदितब्बा।

**अनुसया भङ्गा नत्थी**ति यस्स हि यो अनुसेति, सो अनुसेतियेव; यो नानुसेति, सो नानुसेतियेव। अयं अनुसेति च नानुसेति च, अयं सिया अनुसेति सिया नानुसेतीित, एवं विभिजतब्बो अनुसयो नाम नित्थ। **रूपधातुं उपपज्जन्तस्स कस्सचि तयो**ति अनागामिवसेन वृत्तं। तस्स हि कामरागपटिघिदिट्ठिविचिकिच्छानुसया चत्तारोपि अनवसेसतो पहीना। इतरे तयोव अप्पहीना। तेन वृत्तं — ''कस्सचि तयो अनुसया अनुसेन्ती''ति।

न कामधातुन्त कामधातुया पटिसिद्धत्ता सेसा द्वे धातुयो उपपज्जन्तस्साति अत्थो। सत्ते वाति यस्मा अरियसावकस्स रूपधातुया चृतस्स कामधातुयं उपपित्त नाम नित्य, पृथुज्जनस्सेव होति, तस्मा सत्तेवाित नियमेत्वा वृत्तं। ''अरूपधातुया चृतस्स कामधातुं उपपज्जन्तस्स सत्तेवा''ति एत्थािप एसेव नयो। रूपधातुया उपपित्त नत्थीित कस्मा नित्थि? उपपित्तिनिप्फादकस्स रूपावचरज्झानस्स अभावा। सो हि सब्बसो रूपसञ्जानं समितिककमा तं धातुं उपपन्नोित नास्स तत्थ रूपावचरज्झानं अत्थि। तदभावा रूपधातुयं उपपित्त नत्थीित वेदितब्बा। अरूपधातुया चृतस्स न कामधातुन्ति एत्थ अरूपधातुयेव अधिप्येता। इमिना नयेन सब्बविस्सज्जनेसु अत्थो वेदितब्बोति।

धातुवारवण्णना ।

अनुसययमकवण्णना निद्विता।

## ८. चित्तयमकं

#### उद्देसवारवण्णना

**१-६२**. इदानि तेसञ्जेव मूलयमके देसितानं कुसलादिधम्मानं लब्भमानवसेन एकदेसमेव सङ्गण्हित्वा अनुसययमकानन्तरं देसितस्स चित्तयमकरस अत्थवण्णना होति। तत्थ पाळिववत्थानं ताव वेदितब्बं। इमस्मिञ्हि चित्तयमके मातिकाठपनं, ठिपतमातिकाय विस्सज्जनन्ति द्वे वारा होन्ति। तत्थ मातिकाठपने पुग्गलवारो, धम्मवारो, पुग्गलधम्मवारोति आदितोव तयो सुद्धिकमहावारा होन्ति।

तत्थ ''यस्स चित्तं उप्पज्जित, न निरुज्झती''ति एवं पुग्गलवसेन चित्तस्स उप्पज्जनिरुज्झनिदभेदं दीपेन्तो गतो पुग्गलवारो नाम। ''यं चित्तं उप्पज्जित, न निरुज्झती''ति एवं धम्मवसेनेव चित्तस्स उप्पज्जित चित्तस्स उप्पज्जित न निरुज्झती''ति एवं उभयवसेन चित्तस्स उप्पज्जित न निरुज्झती''ति एवं उभयवसेन चित्तस्स उप्पज्जित न निरुज्झती''ति एवं उभयवसेन चित्तस्स उप्पज्जितन्तरुझनादिभेदं दीपेन्तो गतो पुग्गलधम्मवारो नाम। ततो ''यस्स सरागं चित्त''न्ति सोळसन्नं पदानं वसेन अपरे सरागादिपदिवसेसिता सोळस पुग्गलवारा, सोळस धम्मवारा, सोळस पुग्गलधम्मवाराति अट्टचत्तालीसं मिस्सकवारा होन्ति। ते सरागादिपदमत्तं दस्सेत्वा सिद्धित्ततपुग्गलधम्मवाराति अट्टचत्तिवित्तिसत्तिता छसिद्विद्वसतपुग्गलवारा, छसिद्विद्वसतधम्मवारा छसिद्विद्वसतपुग्गलधम्मवाराति अट्टनवृतिसत्तसता मिस्सकवारा होन्ति। तेपि कुसलादिपदमत्तं दस्सेत्वा सिद्धुत्तायेव। यानिपेत्थ सिनदस्सनादीनि पदानि चित्तेन सिद्धं न युज्जन्ति, तानि मोघपुच्छावसेन ठिपतानि।

तेसु पन तीसु वारेसु सब्बपठमे सुद्धिकपुग्गलमहावारे उप्पादिनरोधकालसम्भेदवारो, उप्पादुप्पन्नवारो, निरोधुप्पन्नवारो, उप्पादवारो, निरोधवारो, उप्पादिनरोधवारो

उप्पज्जमानितरोधवारो, उप्पज्जमानुप्पन्नवारो, निरुज्झमानुप्पन्नवारो, उप्पन्नुप्पादवारो, अतीतानागतवारो, उप्पन्नुप्पज्जमानवारो, निरुद्धिनरुज्झमानवारो, अतिक्कन्तकालवारोति चुद्दस अन्तरवारा। तेसु उप्पादवारो, निरोधवारो, उप्पादिनरोधवारोति इमेसु तीसु वारेसु अनुलोमपिटलोमवसेन छ छ कत्वा अद्वारस यमकानि। उप्पन्नुप्पादवारे अतीतानागतकालवसेन अनुलोमतो द्वे, पिटलोमतो द्वेति चत्तारि यमकानि। सेसेसु आदितो निह्दिद्वेसु तीसु, अनन्तरे निह्दिद्वेसु तीसु; अवसाने निह्दिद्वेसु चतूसूति दससु वारेसु अनुलोमतो एकं, पिटलोमतो एकन्ति द्वे द्वे कत्वा वीसति यमकानि। एवं सब्बेसुपि चुद्दससु अन्तरवारेसु द्वाचत्तालीस यमकानि, चतुरासीति पुच्छा अद्वसद्विअत्थसतं होति। यथा च एकिस्मिं सुद्धिकपुग्गलमहावारे, तथा सुद्धिकधम्मवारेपि सुद्धिकपुग्गलधम्मवारेपीति तीसु महावारेसु छब्बीसितयमकसतं, ततो दिगुणा पुच्छा, ततो दिगुणा अत्था च वेदितब्बा। इदं पन वारत्तयं सरागादिवसेन सोळसगुणं, कुसलादिवसेन छसद्विद्विसतगुणं कत्वा इमिस्मिं चित्तयमके अनेकानि यमकसहस्सानि, ततो दिगुणा पुच्छा, ततो दिगुणा अत्था च होन्तीति। पाठो पन संखित्तोति। एवं ताव इमिस्में चित्तयमके पाळिववत्थानं वेदितब्बं।

मातिकाठपनवण्णना।

#### निद्देसो

#### १. पुग्गलवारवण्णना

६३. इदानि ठिपतानुक्कमेन मातिकं विस्सज्जेतुं यस्स चित्तं उप्पज्जित न निरुद्धातीतिआदि आरद्धं। तत्थ उप्पज्जितीत उपादक्खणसमिङ्गताय उप्पज्जित न निरुद्धातीति जिरोधक्खणं अप्पत्तताय न निरुद्धाति। तस्स चित्तन्ति तस्स पुग्गलस्स ततो पट्टाय चित्तं निरुद्धिस्सित नुप्पिज्जिस्सतीति पुच्छित। तस्स चित्तन्ति येसं पिरिच्छिन्तवट्टदुक्खानं खीणासवानं सब्बपच्छिमस्स चुितचित्तस्स उप्पादक्खणो वत्तिति, एतेसं तदेव चुितचित्तं उप्पादप्तताय उप्पज्जित नाम, भङ्गं अप्पत्तताय न निरुद्धाति। इदानि पन भङ्गं पत्वा तं तेसं चित्तं निरुद्धारसिति, ततो अप्पिटसन्धिकत्ता अञ्जं नुप्पिज्जिस्सित। इत्ररेसिन्त पिच्छिमचित्तसमिङ्गं खीणासवं ठपेत्वा अवसेसानं सेक्खासेक्खपुथुज्जनानं निरुद्धिस्सित चेव उप्पिज्जिस्सित चाित यं तं उप्पादक्खणप्पत्तं तं निरुद्धिस्सिते । अञ्जं पन तस्मि वा अञ्जस्मि वा अत्तभावे उप्पिज्जिस्सिति चेव निरुद्धिस्सिति च। दितियपुच्छाविस्सज्जनेपि तथारूपस्सेव खीणासवस्स चित्तं सन्धाय 'आमन्ता'ति वृत्तं। नुप्पज्जिति निरुद्धातीति भङ्गक्खणे अरहतो पिच्छिमचित्तिम्प सेसानं भिज्जमानचित्तिम्प। ततो पट्टाय पन अरहतो चित्तं न निरुद्धिस्सितीत सक्का वत्तुं उप्पिज्जिस्सितीति पन न सक्का। सेसानं उप्पिज्जिस्सितीति सक्का वत्तुं, न निरुद्धिस्सितीति न सक्का। तस्मा 'नो'ति पिटक्खेपो कतो। दुतियपञ्हे यस्स चित्तं न निरुद्धिस्सिती, उप्पिज्जिस्सितीति सो पुग्गलोयेव निर्ह्येत तस्मा नत्थीति पिटक्खेपो कतो।

**६५-८२. उप्पन्न**ित उप्पादसमङ्गिनोपेतं नामं। उप्पादं पत्वा अनिरुद्धस्सापि। तत्थ उप्पादसमङ्गितं सन्धाय 'आमन्ता'ति, उप्पादं पत्वा अनिरुद्धभावं सन्धाय 'तेसं चित्तं उप्पन्न''न्ति वृत्तं। अनुप्पन्नित उप्पादं अप्पत्तं। तेसं चित्तं उप्पिज्जित्थाति एत्थापि सब्बेसं ताव चित्तं खणपच्चुप्पन्नमेव हुत्वा उप्पादक्खणं अतीतत्ता उप्पिज्जित्थ नाम, निरोधसमापन्नानं निरोधतो पुब्बे उप्पन्नपुब्बत्ता, असञ्जसत्तानं सञ्जीभवे उप्पन्नपुब्बत्ता। उप्पिज्जित्थ चेव उप्पज्जित चाित उप्पादं पत्तत्ता उप्पिज्जित्थ, अनतीतत्ता उप्पज्जिति नामाित अत्थो।

उप्पादक्खणे अनागतञ्चाति उप्पादक्खणे च चित्तं अनागतञ्च चित्तन्ति अत्थो।

- **८३**. अतिक्कन्तकालवारे **उप्पज्जमानं खण**न्त उप्पादक्खणं। तत्थ किञ्चापि उप्पादक्खणो उप्पज्जमानो नाम न होति, उप्पज्जमानस्स पन खणत्ता एवं वृत्तो। **खणं** वीतिक्कन्तं अतिक्कन्तकालिन्त न चिरं वीतिक्कन्तं तमेव पन उप्पादक्खणं वीतिक्कन्तं हुत्वा अतिक्कन्तकालिन्त सङ्खं गच्छित। **निरुज्झमानं खण**न्ति निरोधक्खणं। तत्थ किञ्चापि निरोधक्खणो निरुज्झमानो नाम न होति, निरुज्झमानस्स पन खणत्ता एवं वृत्तो। खणं वीतिक्कन्तं अतिक्कन्तकालिन्ति किं तस्स चित्तं एवं निरोधक्खणम्पि वीतिक्कन्तं हुत्वा अतिक्कन्तकालं नाम होतीति पुच्छित। तत्थ यस्मा भङ्गक्खणं चित्तं उप्पादक्खणं खणं वीतिक्कन्तं हुत्वा अतिक्कन्तकालं होति, निरोधक्खणं खणं वीतिक्कन्तं हुत्वा अतिक्कन्तकालं नाम न होति। अतीतं पन चित्तं उभोपि खणे खणं वीतिक्कन्तं हुत्वा अतिक्कन्तकालं नाम, तस्मा ''भङ्गक्खणं चित्तं उप्पादक्खणं वीतिक्कन्तं, भङ्गक्खणं अवीतिक्कन्तं, अतीतं चित्तं उप्पादक्खणं चित्तं उप्पादक्खणं चित्तं उपपादक्खणं चित्तं अनागतं चित्त'न्ति वृत्तं। दुतियिवस्ररज्जनं पाकटमेव।
  - ८४-११३. धम्मवारेपि इमिनावुपायेन सब्बविस्सज्जनेसु अत्थो वेदितब्बो। पुग्गलधम्मवारो धम्मवारगतिकोयेव।
- १९४-१९६. सब्बेपि मिस्सकवारा यस्स सरागं चित्तन्तिआदिना नयेन मुखमत्तं दस्सेत्वा सिङ्खत्ता। वित्थारो पन नेसं हेट्ठा वृत्तनयेनेव वेदितब्बो। तेसु पन ''यस्स सरागं चित्तं उप्पञ्जित, न निरुञ्झितं; तस्स चित्तं निरुञ्झिस्सिति, नुप्पञ्जिस्सिती''ित एवं वित्थारेतब्बताय पुच्छाव सिदसा होित। यस्मा पन सरागं चित्तं पिच्छमिचत्तं न होिति, तस्मा ''यस्स सरागं चित्तं उप्पञ्जिति, न निरुञ्झिति; तस्स चित्तं निरुञ्झिस्सिति, नुप्पञ्जिस्सितीित नो''ित एवं विस्सिज्जितब्बत्ता विस्सञ्जनं असिदसं होित। तं तं तस्सा तस्सा पुच्छाय अनुरूपवसेन वेदितब्बन्ति।

चित्तयमकवण्णना निद्विता।

## ९. धम्मयमकं

## १. पण्णत्तिउद्देसवारवण्णना

**१-१६**. इदानि तेसञ्ञेव मूलयमके देसितानं कुसलादिधम्मानं मातिकं ठपेत्वा चित्तयमकानन्तरं देसितस्स धम्मयमकस्स वण्णना होति। तत्थ खन्धयमके वृत्तनयेनेव पाळिववत्थानं वेदितब्बं। यथा हि तत्थ पण्णत्तिवारादयो तयो महावारा, अवसेसा अन्तरवारा च होन्ति, तथा इधापि। ''यो कुसलं धम्मं भावेति, सो अकुसलं धम्मं पजहतीं 'ति आगतत्ता पनेत्थ परिञ्जावारो, भावनावारो नामाति वेदितब्बो। तत्थ यस्मा अब्याकतो धम्मो नेव भावेतब्बो, न पहातब्बो, तस्मा तं पदमेव न उद्धटं। पण्णित्तवारे पनेत्थ तिण्णं कुसलादिधम्मानं वसेन पदसोधनवारो, पदसोधनमूलचक्कवारो, सुद्धधम्मवारो, सुद्धधम्ममूलचक्कवारोति इमेसु चतूसु वारेसु यमकगणना वेदितब्बा।

#### १. पण्णित्तिनिद्देसवारवण्णना

**१७-३२**. पण्णित्तवारनिद्देसे पन **कुसला कुसलधम्मा**ति कुसलानं एकन्तेन कुसलधम्मत्ता ''आमन्ता''ति वृत्तं। सेसविस्सज्जनेसुपि एसेव नयो। **अवसेसा धम्मा न अकुसला धम्मा**ति अवसेसा धम्मा अकुसला न होन्ति, धम्मा पन होन्तीति अत्थो। इमिना नयेन सब्बविस्सज्जनानि वेदितब्बानि।

पण्णत्तिवारवण्णना।

#### २. पवत्तिवारवण्णना

**३३-३४**. पर्वत्तिवारे पनेत्थ पच्चुप्पन्नकाले पुग्गलवारस्स अनुलोमनये ''यस्स कुसला धम्मा उप्पज्जन्ति, तस्स अकुसला धम्मा उप्पज्जन्ति; यस्स वा पन अकुसला धम्मा उप्पज्जन्ति, तस्स कुसला धम्मा उप्पज्जन्ती''ति कुसलधम्ममूलकानि द्वे यमकानि, अकुसलधम्ममूलकं एकन्ति तीणि यमकानि होन्ति। तस्स पिटलोमनयेपि ओकासवारादीसुपि एसेव नयो। एवमेत्थ सब्बवारेसु तिण्णं तिण्णं यमकानं वसेन यमकगणना वेदितब्बा। अत्थिविनच्छये पनेत्थ इदं लक्खणं — इमस्स हि धम्मयमकस्स पवित्तमहावारे ''उप्पज्जन्ति निरुज्झन्ती''ति इमेसु उप्पादिनरोधेसु कुसलाकुसलधम्मा ताव एकन्तेन पवित्तयंयेव लब्भन्ति, न चुतिपिटसन्धीसु। अब्याकतधम्मा पन पवत्ते च चुतिपिटसन्धीसु चाति तीसुपि कालेसु लब्भन्ति। एवमेत्थ यं यत्थ यत्थ लब्भिति, तस्स वसेन तत्थ तत्थ विनिच्छयो वेदितब्बो।

तित्रदं नयमुखं — कुसलाकुसलानं ताव एकक्खणे अनुप्पज्जनतो ''नो''ति पटिसेधो कतो। **अब्याकता चा**ति चित्तसमुट्टानरूपवसेन वुत्तं।

- **३५-३६. यत्थ कुसला धम्मा नुप्पज्जन्ती**ति असञ्जभवं सन्धाय वृत्तं। तेनेवेत्थ ''आमन्ता''ति विस्सज्जनं कतं। **उप्पज्जन्ती**ति इदम्पि असञ्जभवंयेव सन्धाय वृत्तं। अब्याकतानं पन अनुप्पत्तिहानस्स अभावा ''नत्थी''ति पटिक्खेपो कतो।
- **४९. दुतिये अकुसले**ति भवं अस्सादेत्वा उप्पन्नेसु निकन्तिजवनेसु दुतिये जवनिचत्ते। **दुतिये चित्ते वत्तमाने**ति पटिसन्धितो दुतिये भवङ्गचित्ते वत्तमाने सह वा पटिसन्धिया भवङ्गं विपाकवसेन एकमेव कत्वा भवनिकन्तिया आवज्जनिचत्ते। तञ्हि किरियचित्तत्ता अब्याकतजातियं विपाकतो दुतियं नाम होति।
  - **५७. यस्स चित्तस्स अनन्तरा अग्गमग्ग**न्ति गोत्रभुचित्तं सन्धाय वृत्तं। **कुसला धम्मा उप्पज्जिस्सन्ती**ति ते अग्गमग्गधम्मेयेव सन्धाय वृत्तं।
- **७९. यस्स चित्तस्स अनन्तरा अग्गमग्गं पटिलभिस्सन्ति, तस्स चित्तस्स उप्पादक्खणे**ति इदं चित्तजातिवसेन वृत्तं। तज्जातिकस्स हि एकावज्जनेन उप्पन्नस्स ततो ओरिमचित्तस्स उप्पादक्खणेपि एतं लक्खणं लब्भतेव।
  - ९९. निरोधवारेपि कुसलाकुसलानं एकतो अनिरुज्झनतो ''नो''ति वुत्तं। इमिना नयमुखेन सब्बत्थ विनिच्छयो वेदितब्बोति।

धम्मयमकवण्णना निद्धिता।

# १०. इन्द्रिययमकं

इदानि तेसञ्जेव मूलयमके देसितानं कुसलादिधम्मानं लब्धमानवसेन एकदेसं संगण्हित्वा धम्मयमकानन्तरं देसितस्स इन्द्रिययमकस्स वण्णना होति। तत्थ खन्धयमकादीसु वुत्तनयेनेव पाळिववत्थानं वेदितब्बं। इधापि हि पण्णित्तवारादयो तयो महावारा अवसेसा अन्तरवारा च सिद्धं कालण्पभेदादीहि खन्धयमकादीसु आगतसिदसाव। इन्द्रियानं पन बहुताय धातुयमकतोपि बहुतरानि यमकानि होन्ति। यथा पन हेट्ठा पुग्गलवारादीसु चक्खायतनचक्खुधातुमूलके नये चक्खायतनचक्खुधातूहि सिद्धं जिव्हायतनकायायतनानि न योजितानि। जिव्हायतनकायायतनमूलकानि च यमकानेव न गहितानि, तथा इधापि चक्खुन्द्रियमूलके नये जिव्हिन्द्रियकायिन्द्रियानि न योजितानि, जिव्हिन्द्रियकायिन्द्रियमूलकोनि च यमकानेव न गहितानि। तेसं अग्गहणे कारणं तत्थ वृत्तनयेनेव वेदितब्बं। मिनिन्द्रियं पन यथा चक्खुन्द्रियादिमूलकेहि तथेव इत्थिन्द्रियादिमूलकेहिपि सिद्धं यस्मा योजनं गच्छिति, तस्मा निक्खित्तपटिपाटिया अयोजेत्वा सब्बेहिपि चक्खुन्द्रियमूलकादीहि सिद्धं परियोसाने योजितन्ति वेदितब्बं। चक्खुन्द्रियने सिद्धं इत्थिन्द्रियपुरिसिन्द्रियजीवितिन्द्रियानि योजितानि सुखिन्द्रियदुक्खिन्द्रियदोमनस्सिन्द्र्यानि पटिसन्धियं उप्पत्तिसब्भावतो गहितानि। तथा सिद्धन्द्रियादीनि पञ्च। लोकुत्तरानि तीणि पटिसन्धियं अभावेनेव न गहितानि। इति यानि गहितानि, तेसं वसेनेत्थ चक्खुन्द्रियमूलके नये यमकगणना वेदितब्बं। यथा चेत्थ, एवं सब्बत्थ। यानि पन न गहितानि, तेसं वसेन यमकानि न गणेतब्बानि। गणेन्तेन वा मोधपुच्छावसेन गणेतब्बानीति एवं ताव सब्बवारेसु पाळिववत्थानमेव वेदितब्बं।

#### पवित्तवारवण्णना

१-८६. अत्थिविनिच्छये पनेत्थ इदं नयमुखं — सचक्खुकानं न इत्थीनित्त ब्रह्मपारिसज्जादीनञ्चेव रूपीनं पुरिसनपुंसकानञ्च वसेन वृत्तं। तेसिव्ह इत्थिन्द्रियं नुप्पज्जित। सचक्खुकानं न पुरिसानित रूपीब्रह्मानञ्चेव इत्थिनपुंसकानञ्च वसेन वृत्तं। तेसिव्ह पुरिसिन्द्रियं नुप्पज्जित। अचक्खुकानं उपपज्जन्तानं तेसं जीवितिन्द्रियं उप्पज्जतीति एकवोकारचतुवोकारकामधातुसत्ते सन्धाय वृत्तं। सचक्खुकानं विना सोमनस्सेनाति उपेक्खासहगतानं चतुन्नं महाविपाकपिटसन्धीनं वसेन वृत्तं। सचक्खुकानं विना सोमनस्सेनाति उपेक्खायाति सोमनस्ससहगतपिटसन्धिकानं वसेन वृत्तं। उपेक्खाय अचक्खुकानन्ति अहेतुकपिटसन्धिवसेन वृत्तं। अहेतुकानन्ति अहेतुकपिटसन्धिकानं तत्थि हि एकन्तेनेव सद्धासितपञ्जायो नित्थ। समाधिवीरियानि पन इन्द्रियपत्तानि न होन्ति। सहेतुकानं अचक्खुकानन्ति गड्भसेय्यकवसेन चेव

अरूपीवसेन च वृत्तं। अञ्ञो हि सहेतुको अचक्खुको नाम नित्थि। **सचक्खुकानं अहेतुकानि**त्त अपाये ओपपातिकवसेन वृत्तं। **सचक्खुकानं ञाणिवप्पयुत्तानि**त कामधातुयं दुहेतुकपिटसन्धिकानं वसेन वृत्तं। **सचक्खुकानं ञाणसम्पयुत्तानि**त्त रूपीब्रह्मानो चेव कामावचरदेवमनुस्से च सन्धाय वृत्तं। **ञाणसम्पयुत्तानं अचक्खुकानि**त्त अरूपिनो च तिहेतुकगब्भसेय्यके च सन्धाय वृत्तं।

- **१९०**. जीवितिन्द्रियमूलके **विना सोमनस्सेन उपपज्जन्तान**न्ति द्वेपि जीवितिन्द्रियानि सन्धाय वृत्तं। **पवत्ते सोमनस्सविप्पयुत्तचित्तस्स उप्पादक्खणे**ति अरूपजीवितिन्द्रियं सन्धाय वृत्तं। इमिना नयेन सब्बत्थापि पटिसन्धिपवित्तवसेन जीवितिन्द्रिययोजना वेदितब्बा। सोमनस्सिन्द्रियादिमूलकेसुपि पटिसन्धिपवित्तवसेनेवत्थो गहेतब्बो। पटिलोमनये पन निरोधवारे च एतेसञ्चेव अञ्जेसञ्च धम्मानं यथालाभवसेन चृतिपटिसन्धिपवत्तेसु तीसुपि अनुप्पादिनरोधा वेदितब्बा।
- २८१. अनागतवारे **एतेनेव भावेना**ति एतेन पुरिसभावेनेव, अन्तरा इत्थिभावं अनापज्जित्वा पुरिसपिटसन्धिग्गहणेनेवाति अत्थो। **कतिचि भवे दस्सेत्वा परिनिब्बायिस्सन्ती**ति कतिचि पटिसन्धियो गहेत्वा इत्थिभावं अप्पत्वाव परिनिब्बायिस्सन्तीति अत्थो। दुतियपुच्छायपि एसेव नयो।
- **३६१**. पच्चुप्पन्नेन अतीतवारे **सुद्धावासानं उपपत्तिचित्तस्स भङ्गक्खणे मनिन्द्रियञ्च नुप्पज्जित्था**ति चित्तयमके विय उप्पादक्खणातिक्कमवसेन अत्थं अग्गहेत्वा तस्मिं भवे अनुप्पन्नपुब्बवसेन गहेतब्बोति। इमिना नयमुखेन सब्बस्मिम्पि पर्वात्तवारे अत्थिविनिच्छयो वेदितब्बो।

पवत्तिवारवण्णना।

#### परिञ्जावारवण्णना

४३५-४८२. परिञ्जावारे पन चक्खुमूलकादीसु एकमेव चक्खुसोतयमकं दस्सितं। यस्मा पन सेसानिपि लोकियअब्याकतानि चेव लोकियअब्याकतिमस्सकानि च परिञ्जेय्यानेव, तस्मा तानि अनुपदिद्वानिपि इमिनाव दस्सितानि होन्ति। यस्मा पन अकुसलं एकन्ततो पहातब्बमेव, एकन्तं कुसलं भावेतब्बमेव, लोकुत्तराब्याकतं सिच्छकातब्बं, तस्मा "दोमनस्सिन्द्रियं पजहती"ति "अनञ्जातञ्जस्सामीतिन्द्रियं भावेती"ति "अञ्जाताविन्द्रियं सिच्छकरोती"ति वृत्तं। अञ्जिन्द्रियं पन भावेतब्बम्पि अत्थि सिच्छकातब्बम्पि, तं भावनावसेनेव गहितं। तत्थ द्वे पुग्गलाति सकदागामिमग्गसमङ्गी च, अरहत्तमग्गसमङ्गी च। तेसु एको समुच्छिन्दितुं असमत्थत्ता दोमनस्सिन्द्रियं न परिजानातीति अनुप्पादं आपादेतुं असमत्थताय न परिजानाति। इमिना नयेन सब्बविस्सज्जनेसु अत्थो वेदितब्बोति।

परिञ्जावारवण्णना।

इन्द्रिययमकवण्णना निद्गिता।

### निगमनकथा

एत्तावता च —

यस्सोवादे उत्वा, निट्ठितिकच्चस्स किच्चसम्पन्नो। युर्वातजनोपि अतीतो, सुविहितनियमो यमस्साणं॥

देवपरिसाय मज्झे, देवपुरे सब्बदेवदेवेन। यमकं नाम पकासितं, यमामललोमेन यं तेन॥

पाळिववत्थानविधि, पुच्छाविस्सज्जने च अत्थनयं। दस्सेतुं आरद्धा, यमकअट्ठकथा मया तस्स॥

सा सुबहुअन्तराये, लोकम्हि यथा अनन्तरायेन। अयमज्ज पञ्चमत्तेहि, तन्तिया भाणवारेहि॥

निट्ठं पत्ता एवं, निट्ठानं पापुणन्तु सब्बेपि। हितसुखनिब्बत्तिकरा, मनोरथा सब्बसत्तानन्ति॥

यमकप्पकरण-अडुकथा निद्धिता।

॥ नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स॥

# अभिधम्मपिटके

पट्टानप्पकरण-अट्टकथा

देवातिदेवो देवानं, देवदानवपूजितो, देसियत्वा पकरणं, यमकं सुद्धसंयमो॥

अत्थतो धम्मतो चेव, गम्भीरस्साथ तस्स यं, अनन्तरं महावीरो, सत्तमं इसिसत्तमो॥

पड्डानं नाम नामेन, नामरूपनिरोधनो, देसेसि अतिगम्भीर-नयमण्डितदेसनं॥

इदानि तस्स सम्पत्तो, यस्मा संवण्णनाक्कमो, तस्मा नं वण्णयिस्सामि, तं सुणाथ समाहिताति॥

## पच्चयुद्देसवण्णना

सम्मासम्बुद्धेन हि अनुलोमपट्ठाने द्वावीसित तिके निस्साय तिकपट्ठानं नाम निद्दिट्ठं, सतं दुके निस्साय दुकपट्ठानं नाम निद्दिट्ठं। ततो परं द्वावीसित तिके गहेत्वा दुकसते पिक्खिपित्वा दुकितकपट्ठानं नाम दिस्सितं। ततो परं दुकसतं गहेत्वा द्वावीसितया तिकेसु पिक्खिपित्वा तिकदुकपट्ठानं नाम दिस्सितं। तिके पन तिकेसुयेव पिक्खिपित्वा तिकितकपट्ठानं नाम दिस्सितं। दुके च दुकेसुयेव पिक्खिपित्वा दुकदुकपट्ठानं नाम दिस्सितं। एवं —

तिकञ्च पट्ठानवरं दुकुत्तमं, दुकं तिकञ्चेव तिकं दुकञ्च। तिकं तिकञ्चेव दुकं दुकञ्च, छ अनुलोमम्हि नया सुगम्भीराति॥

पच्चनीयपट्टानेपि द्वावीसित तिके निस्साय तिकपट्टानं नाम। दुकसतं निस्साय दुकपट्टानं नाम। द्वावीसित तिके दुकसते पिक्खिपित्वा दुकितकपट्टानं नाम। दुकसतं द्वावीसितया तिकेसु पिक्खिपित्वा तिकदुकपट्टानं नाम। तिके तिकेसुयेव पिक्खिपित्वा तिकितकपट्टानं नाम। दुके दुकेसुयेव पिक्खिपित्वा दुकदुकपट्टानं नाम।ति एवं पच्चनीयेपि छिह नयेहि पट्टानं निद्दिष्टं। तेन वृत्तं —

''तिकञ्च पट्ठानवरं दुकुत्तमं, दुकं तिकञ्चेव तिकं दुकञ्च। तिकं तिकञ्चेव दुकं दुकञ्च, छ **पच्चनीयम्हि** नया सुगम्भीरा''ति॥

ततो परं अनुलोमपच्चनीयेपि एतेनेवुपायेन छ नया दस्सिता। तेनाह —

''तिकञ्च पट्टानवरं दुकुत्तमं, दुकं तिकञ्चेव तिकं दुकञ्च। तिकं तिकञ्चेव दुकं दुकञ्च, छ **अनुलोमपच्चनीयम्हि** नया सुगम्भीरा''ति॥

तदनन्तरं पच्चनीयानुलोमिम्ह एतेहेव छहि नयेहि निद्दिद्वं। तेनाह —

''तिकञ्च पट्ठानवरं दुकुत्तमं, दुकं तिकञ्चेव तिकं दुकञ्च। तिकं तिकञ्चेव दुकं दुकञ्च, छ **पच्चनीयानुलोमम्हि** नया सुगम्भीरा"ति॥

एवं अनुलोमे छ पद्मानानि, पच्चनीये छ, अनुलोमपच्चनीये छ, पच्चनीयानुलोमे छ पद्मानानीति इदं "चतुवीसतिसमन्तपद्मानसमोधानपद्मानमहापकरणं नामा"ति हि वृत्तं।

तत्थ येसं चतुर्वीसितया समन्तपट्ठानानं समोधानवसेनेतं चतुर्वीसितसमन्तपट्ठानसमोधानं पट्ठानमहापकरणं नामाति वृत्तं, तेसञ्चेव इमस्स च पकरणस्स नामत्थो ताव एवं वेदितब्बो। केनट्ठेन **पट्ठान**न्ति? नानप्पकारपच्चयट्ठेन। 'प-कारो' हि नानप्पकारत्थं दीपेति, ठानसद्दो पच्चयत्थं। ठानाट्ठानकुसलतातिआदीसु हि पच्चयो ठानन्ति वृत्तो। इति नानप्पकारानं पच्चयानं वसेन देसितत्ता इमेसु चतुर्वीसितया पट्ठानेसु एकेकं पट्ठानं नाम। इमेसं पन पट्ठानानं समृहतो सब्बम्पेतं पकरणं पट्ठानन्ति वेदितब्बं।

अपरो नयो — केनड्रेन पट्ठानन्ति? विभजनड्ठेन। ''पञ्जापना पट्ठपना विवरणा विभजना उत्तानीकम्म''न्ति (म॰ नि॰ १.३७१) आगतट्ठानस्मिञ्हि विभजनड्ठेन पट्ठानं पञ्जायति। इति कुसलादीनं धम्मानं हेतुपच्चयादिवसेन विभत्तत्ता इमेसु चतुवीसितया पट्ठानेसु एकेकं पट्ठानं नाम। इमेसं पन पट्ठानानं समूहतो सब्बम्पेतं पकरणं पट्ठानं नामाति वेदितब्बं।

अपरो नयो — केनड्रेन पट्ठानन्ति? पड्ठितत्थेन। गमनड्रेनाति अत्थो। ''गोड्ठा पड्ठितगावो''ति (म॰ नि॰ १.१५६) आगतट्ठानस्मिञ्हि येन पट्ठानेन पट्ठितगावोति वृत्तो, तं अत्थतो गमनं होति। इति नातिवित्थारितनयेसु धम्मसङ्गणीआदीसु अनिस्सङ्गगमनस्स सब्बञ्जुतञ्जाणस्स हेतुपच्चयादिभेदभिन्नेसु कुसलादीसु वित्थारितनयलाभतो निस्सङ्गवसेन पवत्तगमनत्ता इमेसु चतुवीसतिया पट्ठानेसु एकेकं पट्ठानं नाम। इमेसं पन पट्ठानानं समूहतो सब्बम्पेतं पकरणं पट्ठानं नामाति वेदितब्बं।

तत्थ अनुलोमिन्ह ताव पठमं तिकवसेन देसितत्ता तिकपट्ठानं नाम। तस्स पदच्छेदो — तिकानं पट्ठानं एत्थ अत्थीति **तिकपट्ठानं**। तिकानं नानप्पकारका पच्चया एतिस्सा देसनाय अत्थीति अत्थो। दुतियविकप्पेपि तिकानं पट्ठानन्त्वेव तिकपट्ठानं। हेतुपच्चयादिवसेन तिकानं विभजनाति अत्थो। तितयविकप्पे हेतुपच्चयादिभेदिभन्नताय लद्भवित्थारा तिका एव पट्ठानं तिकपट्ठानं। सब्बञ्जुतञ्जाणस्स निस्सङ्गगमनभूमीति अत्थो। दुकपट्ठानादीसुपि एसेव नयो। एवं अनुलोमे छपट्ठानानि विदित्वा पच्चनीयादीसुपि इमिनावुपायेन वेदितब्बानि।

यस्मा पनेतानि अनुलोमे, पच्चनीये, अनुलोमपच्चनीये, पच्चनीयानुलोमेति समन्ता छ छ हुत्वा चतुवीसित होन्ति; तस्मा ''चतुवीसित समन्तपद्वानानी''ति वुच्चन्ति । इति इमेसं चतुवीसितया खुदकपद्वानसङ्खातानं समन्तपद्वानानं समोधानवसेनेतं चतुवीसितसमन्तपद्वानसमोधानं पद्वानमहापकरणं नाम।

तं पनेतं ये तिकादयो निस्साय निद्दिङ्कता ''तिकपङ्घानं दुकपङ्घानं...पे॰... दुकदुकपङ्घान''न्ति वृत्तं, ते अनामसित्वा येसं पच्चयानं वसेन ते तिकादयो विभत्ता ते पच्चये दस्सेतुं आदितो तावस्स मातिकानिक्खेपवारो नाम वृत्तो; पच्चयविभङ्गवारोतिपि तस्सेव नामं। सो उद्देसनिद्देसतो दुविधो। तस्स **हेतुपच्चयो...पे॰... अविगतपच्चयो**ति अयं उद्देसो।

तत्थ हेतु च सो पच्चयो चाति **हेतुपच्चयो**। हेतु हुत्वा पच्चयो, हेतुभावेन पच्चयोति वृत्तं होति। आरम्मणपच्चयादीसुपि एसेव नयो। तत्थ **हेतू**ति वचनावयवकारणमूलानमेतं अधिवचनं। "पिटञ्जा हेतूं"तिआदीसु हि लोके वचनावयवो हेतूति, वुच्चित। सासने पन "ये धम्मा हेतुप्पभवां"तिआदीसु (महाव॰ ६०) कारणं। "तयो कुसला हेतू, तयो अकुसला हेतूं तिआदीसु (ध॰ स॰ १०५९) मूलं हेतूति वुच्चिति। तं इध अधिप्पेतं। **पच्चयो**ति एत्थ पन अयं वचनत्थो — पिटच्च एतस्मा एतीति पच्चयो, अप्पच्चक्खाय नं वत्ततीति अत्थो। यो हि धम्मो यं धम्मं अप्पच्चक्खाय तिद्वति वा उप्पञ्जित वा, सो तस्स पच्चयोति वृत्तं होति।

लक्खणतो पन उपकारकलक्खणो पच्चयो, यो हि धम्मो यस्स धम्मस्स ठितिया वा उप्पत्तिया वा उपकारको होति, सो तस्स पच्चयोति वृच्चित। पच्चयो, हेतु; कारणं निदानं सम्भवो, पभवोति अत्थतो एकं, ब्यञ्जनतो नानं। इति मूलट्ठेन हेतु, उपकारकट्ठेन पच्चयोति सङ्खेपतो मूलट्ठेन उपकारको धम्मो हेतुपच्चयो। सो हि सालिआदीनं सालिबीजादीनि विय, मणिप्पभादीनं विय च मणिवण्णादयो कुसलादीनं कुसलादिभावसाधकोति आचिरयानं अधिप्पायो। एवं सन्ते पन तंसमुद्वानरूपेसु हेतुपच्चयता न सम्पज्जित। न हि सो तेसं कुसलादिभावं साधेति, न च पच्चयो न होतीति। वुत्तञ्हेतं "हेतू हेतुसम्पयुत्तकानं धम्मानं तंसमुद्वानानञ्च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयों"ित। अहेतुकचित्तानञ्च विना एतेन अब्याकतभावो सिद्धो।

सहेतुकानम्पि च योनिसोमनिसकारादिपटिबद्धो कुसलादिभावो न सम्पयुत्तहेतुपटिबद्धो। यदि च सम्पयुत्तहेतूसु सभावतोव कुसलादिभावो सिया, तंसम्पयुत्तेसु हेतुपटिबद्धो अलोभो कुसलो वा सिया अब्याकतो वा। यस्मा पन उभयथापि होति, तस्मा यथा सम्पयुत्तेसु, एवं हेतूसुपि कुसलादिता परियेसितब्बा। कुसलादिभावसाधनवसेन पन हेतूनं मूलहुं अग्गहेत्वा सुप्पतिद्वितभावसाधनवसेन गव्हमाने न किञ्चि विरुज्झित। लद्धहेतुपच्चया हि धम्मा विरुव्हमूला विय पादपा थिरा होन्ति सुप्पतिद्विता, अहेतुका पन तिलबीजकादिसेवाला विय न सुप्पतिद्विता। इति मूलहुंन उपकारकोति सुप्पतिद्वितभावसाधनेन उपकारको धम्मो हेतुपच्चयोति वेदितब्बो।

ततो परेसु आरम्मणवसेन उपकारको धम्मो **आरम्मणपच्चयो**। सो ''रूपायतनं चक्खुविञ्जाणधातुयां'ति आरिभत्वापि ''यं यं धम्मं आरब्भ ये ये धम्मा उप्पज्जन्ति चित्तचेतिसका धम्मा, ते ते धम्मा तेसं तेसं धम्मानं आरम्मणपच्चयेन पच्चयों'ति ओसापितत्ता न कोचि धम्मो न होति। यथा हि दुब्बलो पुरिसो दण्डं वा रज्जुं वा आलम्बित्वाव उद्वहति चेव तिहति च, एवं चित्तचेतिसका धम्मा रूपादिआरम्मणं आरब्भेव उप्पज्जन्ति चेव तिहन्ति च। तस्मा सब्बेपि चित्तचेतिसकानं धम्मानं आरम्मणभूता धम्मा आरम्मणपच्चयोति वेदितब्बा।

जेड्ठकड्ठेन उपकारको धम्मा अधिपतिपच्चयो। सो सहजातारम्मणवसेन दुविधो। तत्य "छन्दाधिपति छन्दसम्पयुत्तकानं धम्मानं तंसमुद्वानानञ्च रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो"तिआदिवचनतो छन्दवीरियचित्तवीमंससङ्घाता चत्तारो धम्मा सहजाताधिपतिपच्चयोति वेदितब्बा, नो च खो एकतो। यदा हि छन्दं धुरं जेड्ठकं कत्वा चित्तं पवत्तति, तदा छन्दोव अधिपति, न इतरे। एस नयो सेसेसुपि। यं पन धम्मं गरुं कत्वा अरूपधम्मा पवत्तन्ति, सो नेसं आरम्मणाधिपति। तेन वृत्तं — "यं यं धम्मं गरुं कत्वा ये ये धम्मा उपपञ्चति चित्तचेतिसका धम्मा, ते ते धम्मा तेसं तेसं धम्मानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो"ति।

अनन्तरभावेन उपकारको धम्मो **अनन्तरपच्चयो**। समनन्तरभावेन उपकारको धम्मो **समनन्तरपच्चयो**। इदञ्च पच्चयद्वयं बहुधा पपञ्चयन्ति। अयं पनेत्थ सारो — यो हि एस चक्खुविञ्जाणानन्तरा मनोधातु, मनोधातुअनन्तरा मनोविञ्जाणधातूतिआदि चित्तनियमो, सो यस्मा पुरिमचित्तवसेनेव इञ्झिति, न अञ्जथा। तस्मा अत्तनो अत्तन्तरं अनुरूपस्स चित्तुप्पादस्स उप्पादनसमत्थोव धम्मो अनन्तरपच्चयो। तेनेवाह — "अनन्तरपच्चयोति चक्खुविञ्जाणधातु तंसम्पयुत्तका च धम्मा मनोधातुया तंसम्पयुत्तकानञ्च धम्मानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो"तिआदि।

यो अनन्तरपच्चयो, स्वेव समनन्तरपच्चयो। ब्यञ्जनमत्तमेव हेत्थ नानं, उपचयसन्तितआदीसु विय, अधिवचनिरुत्तिदुकादीसु विय च, अत्थतो पन नानं नित्थ। यम्पि "अद्भानन्तरताय अनन्तरपच्चयो, कालानन्तरताय समनन्तरपच्चयो"ित आचिरयानं मतं, तं "िनरोधा बुद्धहन्तस्स नेवसञ्जानासञ्जायतनकुसलं फलसमापित्तया समनन्तरपच्चयेन पच्चयो"ितआदीहि विरुज्झित। यम्पि तत्थ वदन्ति — "धम्मानं समुद्धापनसमत्थता न परिहायित, भावनाबलेन पन वारितत्ता धम्मा समनन्तरं नृप्पज्जन्ती"ित, तिम्प कालानन्तरताय अभावमेव साधेति। भावनाबलेन हि तत्थ कालानन्तरता नत्थीित, मयम्पि एतदेव वदाम। यस्मा च कालानन्तरता नत्थि, तस्मा समनन्तरपच्चयता न युज्जित। कालानन्तरताय हि तेसं समनन्तरपच्चयो होतीित लिद्ध। तस्मा अभिनिवेसं अकत्वा ब्यञ्जनमत्ततोवेत्थ नानाकरणं पच्चेतब्बं, न अत्थतो। कथं? नित्थ एतेसं अन्तरिन्ति हि अनन्तरा। सण्ठानाभावतो सुद्ध अनन्तराति समनन्तरा।

उप्पज्जमानो सह उप्पज्जमानभावेन उपकारको धम्मो **सहजातपच्चयो,** पकासस्स पदीपो विय। सो अरूपक्खन्धादिवसेन छिब्बिधो होति। यथाह — चत्तारो खन्धा अरूपिनो अञ्जमञ्जं सहजातपच्चयेन पच्चयो। चत्तारो महाभूता अञ्जमञ्जं...पे०... ओक्किन्तिक्खणे नामरूपं अञ्जमञ्जं...पे०... चित्तचेतिसका धम्मा चित्तसमुट्ठानानं रूपानं... पे०... महाभूता उपादारूपानं...पे०... रूपिनो धम्मा अरूपीनं धम्मानं किञ्चिकाले सहजातपच्चयेन पच्चयो; किञ्चि काले न सहजातपच्चयेन पच्चयोति। इदं हदयवत्थुमेव सन्धाय वृत्तं।

अञ्जमञ्जं उप्पादनुपत्थम्भनभावेन उपकारको धम्मो **अञ्जमञ्जपच्चयो**। अञ्जमञ्जुपत्थम्भकं तिदण्डं विय। सो अरूपक्खन्धादिवसेन तिविधो होति। यथाह — चत्तारो खन्धा अरूपिनो अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो। चत्तारो महाभूता...पे०... ओक्कन्तिक्खणे नामरूपं अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयोति।

अधिट्ठानाकारेन निस्सयाकारेन च उपकारको धम्मो निस्सयपच्चयो, तरुचित्तकम्मादीनं पथवीपटादयो विय। सो ''चत्तारो खन्धा अरूपिनो अञ्जमञ्जं निस्सयपच्चयेन पच्चयो''ति एवं सहजाते वृत्तनयेनेव वेदितब्बो। छट्ठो पनेत्य कोट्ठासो ''चक्खायतनं चक्खुविञ्जाणधातुया, सोतघानजिव्हाकायायतनं कार्यावञ्जाणधातुया तंसम्पयुत्तकानञ्च धम्मानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो। यं रूपं निस्साय मनोधातु च मनोविञ्जाणधातु च वत्तन्ति, तं रूपं मनोधातुया च मनोविञ्जाणधातुया च तंसम्पयुत्तकानञ्च धम्मानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो''ति एवं विभत्तो।

उपनिस्सयपच्चयोति इध पन अयं ताव वचनत्थो — तदधीनवृत्तिताय अत्तनो फलेन निस्सितो, न पटिक्खित्तोति निस्सयो। यथा पन भुसो आयासो उपायासो, एवं भुसो निस्सयो उपनिस्सयो। बलवकारणस्सेतं अधिवचनं। तस्मा बलवकारणभावेन उपकारको धम्मो उपनिस्सयपच्चयोति वेदितब्बो। सो आरम्मणूपनिस्सयो, अनन्तरूपिनस्सयो पकतूपिनस्सयोति तिविधो होति। तत्थ ''दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसथकम्मं कत्वा तं गरुं कत्वा पच्चवेक्खिति, पुब्बे सुचिण्णानि गरुं कत्वा पच्चवेक्खिति, झाना वुट्ठहित्वा झानं गरुं कत्वा पच्चवेक्खिति, सेक्खा गोत्रभुं गरुं कत्वा पच्चवेक्खिति, वोदानं गरुं कत्वा पच्चवेक्खिति, सेक्खा मग्गा वुट्ठहित्वा मग्गं गरुं कत्वा पच्चवेक्खन्ती''ति एवमादिना नयेन आरम्मणूपिनस्सयो ताव आरम्मणाधिपितना सिद्धं नानत्तं अकत्वा विभत्तो। तत्थ यं आरम्मणं गरुं कत्वा चित्तचेतिसका उप्पज्जन्ति, तं नियमतो तेसं आरम्मणेसु बलवारम्मणं होति। इति गरुकातब्बमत्तट्टेन आरम्मणाधिपित, बलवकारणट्टेन आरम्मणूपिनस्सयोति एवमेतेसं नानत्तं वेदितब्बं।

अनन्तरूपिनस्सयोपि ''पुरिमा पुरिमा कुसला खन्धा पिच्छमानं पिच्छमानं कुसलानं खन्धानं उपिनस्सयपच्चयेन पच्चयो''तिआदिना नयेन अनन्तरपच्चयेन सिद्धं नानत्तं अकत्वाव विभत्तो। मातिकानिक्खेपे पन नेसं ''चक्खुविञ्जाणधातु तंसम्पयुत्तका च धम्मा मनोधातुया तंसम्पयुत्तकानञ्च धम्मानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो''तिआदिना नयेन अनन्तरस्स च ''पुरिमा पुरिमा कुसला धम्मा पिच्छमानं पृच्छमानं कुसलानं धम्मानं उपिनस्सयपच्चयेन पच्चयो''तिआदिना नयेन उपिनस्सयस्स च आगतत्ता निक्खेपिवसेसो अत्थि, सोपि अत्थतो एकीभावमेव गच्छित। एवं सन्तेपि अत्तनो अत्तनत्तरं अनुरूपस्स चित्तुप्पादस्स पवत्तनसमत्थताय अनन्तरता पुरिमचित्तस्स च पिच्छमिचत्तुप्पादने बलवताय अनन्तरूपिनस्सयता वेदितब्बा। यथा हि हेतुपच्चयादीसु कञ्चि धम्मं विनापि चित्तं उप्पज्जित, न एवं अनन्तरिचत्तं, विना चित्तस्स उप्पत्ति नाम अत्थि, तस्मा बलवपच्चयो होति। इति अत्तनो अत्तनो अनन्तरं अनुरूपिचतुप्पादवसेन अनन्तरपच्चयो, बलवकारणवसेन अनन्तरूपिनस्सयोति एवमेतेसं नानत्तं वेदितब्बं।

पकतूपनिस्सयो पन पकतो उपनिस्सयो पकतूपनिस्सयो। पकतो नाम अत्तनो सन्ताने निष्फादितो वा सद्धासीलादि; उपसेवितो वा उतुभोजनादि। पकितयायेव वा उपनिस्सयो पकतूपनिस्सयो, आरम्मणानन्तरेहि असिम्मस्सोति अत्थो। तस्स "पकतूपनिस्सयो — सद्धं उपनिस्साय दानं देति, सीलं समादियित, उपोसथकम्मं करोति, झानं उप्पादेति, विपस्सनं उप्पादेति, मग्गं उप्पादेति, अभिञ्ञं उप्पादेति, समापितं उप्पादेति, सीलं... सुतं... चागं... पञ्जं उपनिस्साय दानं देति...पे॰... समापितं उप्पादेति। सद्धा... सीलं... सुतं... चागो... पञ्जा सद्धाय... सीलस्स... सुतस्स... चागस्स... पञ्जाय उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो''तिआदिना नयेन अनेकप्पकारको पभेदो वेदितब्बो। इति इमे सद्धादयो पकता चेव बलवकारणट्ठेन उपनिस्सया चाति पकतूपनिस्सयोति।

पठमतरं उप्पज्जित्वा वत्तमानभावेन उपकारको धम्मो **पुरेजातपच्चयो**। सो पञ्चद्वारे वत्थारम्मणहदयवत्थुवसेन एकादसिवधो होति। यथाह — चक्खायतनं चक्खुविञ्जाणधातुया तंसम्पयुत्तकानञ्च धम्मानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। सोत... घान... जिव्हा... कायायतनं, रूपायतनं, सद्द... गन्ध... रस... फोट्टब्बायतनं, कायिवञ्जाणधातुया तंसम्पयुत्तकानञ्च धम्मानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। रूपसद्दगन्धरसफोट्टब्बायतनं मनोधातुया तंसम्पयुत्तकानञ्च धम्मानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। यं रूपं निस्साय मनोधातु च मनोविञ्जाणधातु च वत्तन्ति, तं रूपं मनोधातुया तंसम्पयुत्तकानञ्च धम्मानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयो, मनोविञ्जाणधातुया तंसम्पयुत्तकानञ्च धम्मानं किञ्च काले न पुरेजातपच्चयेन पच्चयोति।

पुरेजातानं रूपधम्मानं उपत्थम्भकट्ठेन उपकारको अरूपधम्मो **पच्छाजातपच्चयो**, गिज्झपोतकसरीरानं आहारासाचेतना विय। तेन वृत्तं — ''पच्छाजाता चित्तचेतिसका धम्मा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो''ति।

आसेवनट्ठेन अनन्तरानं पगुणबलवभावाय उपकारको धम्मो **आसेवनपच्चयो,** गन्थादीसु पुरिमापुरिमाभियोगो विय। सो कुसलाकुसलकिरियजवनवसेन तिविधो होति। यथाह — पुरिमा पुरिमा कुसला धम्मा पच्छिमानं पच्छिमानं कुसलानं धम्मानं आसेवनपच्चयेन पच्चयो। पुरिमा पुरिमा अकुसला...पे॰... किरियाब्याकता धम्मा पच्छिमानं पच्छिमानं किरियाब्याकतानं धम्मानं आसेवनपच्चयेन पच्चयोति।

चित्तपयोगसङ्घातेन किरियाभावेन उपकारको धम्मो **कम्मपच्चयो।** सो नानाक्खणिकाय चेव कुसलाकुसलचेतनाय सहजाताय च सब्बायपि चेतनाय वसेन दुविधो होति। यथाह — कुसलाकुसलं कम्मं विपाकानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। चेतना सम्पयुत्तकानं धम्मानं तं समुद्वानानञ्च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयोति।

निरुस्साहसन्तभावेन निरुस्साहसन्तभावाय उपकारको विपाकधम्मो **विपाकपच्चयो**। सो पवत्ते चित्तसमुद्वानानं, पटिसन्धियं कटत्ता च रूपानं, सब्बत्थ च सम्पयुत्तधम्मानं विपाकपच्चयो होति। यथाह — विपाकाब्याकतो एको खन्धो तिण्णं खन्धानं, चित्तसमुद्वानानञ्च रूपानं, विपाकपच्चयेन पच्चयो...पे॰... पटिसन्धिक्खणे विपाकाब्याकतो एको खन्धो...पे॰... द्वे खन्धा द्विन्नं खन्धानं कटत्ता च रूपानं विपाकपच्चयेन पच्चयो। खन्धा वत्युरस विपाकपच्चयेन पच्चयोति।

रूपारूपानं उपत्थम्भकट्ठेन उपकारका चत्तारो आहारा **आहारपच्चयो**। यथाह — कबळीकारो आहारो इमस्स कायस्स आहारपच्चयेन पच्चयो। अरूपिनो आहारा

सम्पयुत्तकानं धम्मानं तंसमुद्वानानञ्च रूपानं आहारपच्चयेन पच्चयोति। पञ्हावारे पन ''पटिसन्धिक्खणे विपाकाब्याकता आहारा सम्पयुत्तकानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं आहारपच्चयेन पच्चयों''तिपि वृत्तं।

अधिपतियहेन उपकारका इत्थिन्द्रियपुरिसिन्द्रियवज्जा वीसितिन्द्रिया **इन्द्रियपच्चयो**। तत्थ चक्खुन्द्रियादयो पञ्च अरूपधम्मानंयेव, सेसा रूपारूपानं पच्चया होत्ति। यथाह — चक्खुन्द्रियं चक्खुविञ्जाणधातुया, सोत... घान... जिव्हा... कायिन्द्रियं कायविञ्जाणधातुया तंसम्पयुत्तकानञ्च धम्मानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो। रूपजीवितिन्द्रियं कटत्तारूपानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो। अरूपिनो इन्द्रिया सम्पयुत्तकानं धम्मानं तंसमुद्धानानञ्च रूपानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयोति। पञ्हावारे पन ''पिटसन्धिक्खणे विपाकाब्याकता इन्द्रिया सम्पयुत्तकानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो''तिपि वृत्तं।

उपनिज्झायनड्रेन उपकारकानि ठपेत्वा द्विपञ्चविञ्ञाणेसु कायिकसुखदुक्खवेदनाद्वयं सब्बानिपि कुसलादिभेदानि सत्त झानङ्गानि **झानपच्चयो**। यथाह — झानङ्गानि झानसम्पयुत्तकानं धम्मानं तंसमुद्वानानञ्च रूपानं झानपच्चयेन पच्चयोति। पञ्हावारे पन पटिसन्धिक्खणे विपाकाब्याकतानि झानङ्गानि सम्पयुत्तकानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं झानपच्चयेन पच्चयों ''तिपि वृत्तं।

यतो ततो वा निय्यानट्ठेन उपकारकानि कुसलादिभेदानि द्वादस मग्गङ्गानि **मग्गपच्चयो**। यथाह — ''मग्गङ्गानि मग्गसम्पयुत्तकानं धम्मानं तंसमुद्वानानञ्च रूपानं मग्गपच्चयेन पच्चयो''ति। पञ्हावारे पन ''पटिसन्धिक्खणे विपाकाब्याकतानि मग्गङ्गानि सम्पयुत्तकानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं मग्गपच्चयेन पच्चयो''ति वुत्तं। न एते पन द्वेपि झानमग्गपच्चया यथासङ्ख्यं द्विपञ्चविञ्ञाणाहेतुकचित्तेसु लब्भन्तीति वेदितब्बा।

एकवत्थुकएकारम्मणएकुप्पादेकिनरोधसङ्खातेन सम्पयुत्तभावेन उपकारका अरूपधम्मा **सम्पयुत्तपच्चयो**। यथाह — ''चत्तारो खन्धा अरूपिनो अञ्जमञ्जं सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो"ति।

एकवत्थुकादिभावानुपगमेन उपकारका रूपिनो धम्मा अरूपीनं, अरूपिनो धम्मा रूपीनं विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। सो सहजातपच्छाजातपुरेजातवसेन तिविधो होति। वृत्तन्न्हेतं — सहजाता कुसला खन्धा चित्तसमुद्वानानं रूपानं विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता कुसला खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयोति। अब्याकतपदस्स पन सहजातिवभङ्गे ''पिटसन्धिक्खणे विपाकाब्याकता खन्धा कटत्तारूपानं विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। खन्धा वत्थुस्स, वत्थु खन्धानं विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो'ंति वृत्तं। पुरेजातं पन चक्खुन्द्रियादिवत्थुवसेनेव वेदितब्बं। यथाह — पुरेजातं चक्खायतनं चक्खुविञ्जाणस्स...पे॰... कायायतनं कायविञ्जाणस्स विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। वत्थु विपाकाब्याकतानं किरियाब्याकतानं खन्धानं वत्थु कुसलानं खन्धानं, वत्थु अकुसलानं खन्धानं विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयोति।

पच्चुप्पन्नलक्खणेन अत्थिभावेन तादिसस्सेव धम्मस्स उपत्थम्भकट्टेन उपकारको धम्मो **अत्थिपच्चयो**। तस्स अरूपक्खन्थमहाभूतनामरूपिचत्तचेतिसकमहाभूतायतनवत्थुवसेन सत्तथा मातिका निक्खता। यथाह — चत्तारो खन्धा अरूपिनो अञ्जमञ्जं अत्थिपच्चयेन पच्चयो; चत्तारो महाभूता अञ्जमञ्जं, ओक्कन्तिक्खणे नामरूपं अञ्जमञ्जं, चित्तचेतिसका धम्मा चित्तसमुद्वानानं रूपानं महाभूता उपादारूपानं, चक्खायतनं चक्खुविञ्जाणधातुया...पे॰... कायायतनं...पे॰... रूपायतनं...पे॰... फोट्ठब्बायतनं कायविञ्जाणधातुया तंसम्पयुत्तकानञ्च धम्मानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। रूपायतनं...पे॰... फोट्ठब्बायतनं मनोधातुया तंसम्पयुत्तकानञ्च धम्मानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। यं रूपं निस्साय मनोधातु च मनोविञ्जाणधातु च वत्तन्ति, तं रूपं मनोधातुया च मनोविञ्जाणधातुया च तंसम्पयुत्तकानञ्च धम्मानं अत्थिपच्चयेन पच्चयोति। पञ्हावारे पन सहजातं, पुरेजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियन्तिपि निक्खिपत्वा सहजाते ताव ''एको खन्धो तिण्णं खन्धानं चित्तसमुद्वानानञ्च रूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो'तिआदिना नयेन निद्देसो कतो। पुरेजाते पुरेजातानं चक्खादीनं वसेन निद्देसो कतो। पच्छाजाते पुरेजातस्स इमस्स कायस्स पच्छाजातानं चित्तचेतिसकानं पच्चयवसेन निद्देसो कतो। आहारिन्द्रियेसु पन ''कबळीकारो आहारो इमस्स कायस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो। रूपजीवितिन्द्रियं कटत्तारूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो'ति एवं निद्देसो कतोति।

अत्तनो अनन्तरं उप्पज्जमानानं अरूपधम्मानं पर्वत्तिओकासस्स दानेन उपकारका समनन्तरिनरुद्धा अरूपधम्मा **नत्थिपच्चयो**। यथाह — समनन्तरिनरुद्धा चित्तचेतिसका धम्मा पटुप्पन्नानं चित्तचेतिसकानं धम्मानं नित्थिपच्चयेन पच्चयोति।

ते एव विगतभावेन उपकारकत्ता **विगतपच्चयो**। यथाह — समनन्तरविगता चित्तचेतिसका धम्मा पटुप्पन्नानं चित्तचेतिसकानं धम्मानं विगतपच्चयेन पच्चयोति।

अत्थिपच्चयधम्मा एव अविगतभावेन उपकारकत्ता **अविगतपच्चयो**ति वेदितब्बा। देसनाविलासेन पन तथा विनेतब्बवेनेय्यवसेन वा अयं दुको वृत्तो; सहेतुकदुकं वत्वापि हेतुसम्पयुत्तदुको वियाति।

इमेसु पन चतुवीसितया पच्चयेसु असम्मोहत्थं -

धम्मतो कालतो चेव, नानप्पकारभेदतो। पच्चयुप्पन्नतो चेव, विञ्ञातब्बो विनिच्छयो॥

तत्थ **धम्मतो**ति — इमेसु हि पच्चयेसु हेतुपच्चयो ताव नामरूपधम्मेसु नामधम्मेकदेसो। आरम्मणपच्चयो सद्धिं पञ्जित्तया च अभावेन सब्बेपि नामरूपधम्मा। अधिपतिपच्चये सहजाताधिपित नामधम्मेकदेसो, तथा कम्मझानमग्गपच्चया। आरम्मणाधिपित सब्बेपि गरुकातब्बा आरम्मणधम्मा। अनन्तरसमनन्तरपच्छाजातआसेवनविपाकसम्पयुत्तनित्थिविगतपच्चया नामधम्माव। निब्बानस्स असङ्गहितत्ता नामधम्मेकदेसोतिपि वत्तुं वट्टति। पुरेजातपच्चयो रूपेकदेसो। सेसा यथालाभवसेन नामरूपधम्माति एवं तावेत्थ धम्मतो विञ्जातब्बो विनिच्छयो।

**कालतो**ति —

पच्चुप्पन्नाव होन्तेत्थ, पच्चया दस पञ्च च। अतीता एव पञ्चेको, ते काले द्वेपि निस्सितो। तयो तिकालिका चेव, विमुत्ता चापि कालतोति॥

एतेसु हि हेतुपच्चयो सहजातअञ्जमञ्जनिस्सयपुरेजातपच्छाजातिवपाकआहारइन्द्रियझानमग्गसम्पयुत्तविष्पयुत्तअत्थिअविगतपच्चयोति इमे पन्नरस पच्चया पच्चुप्पन्नधम्माव होन्ति। अनन्तरपच्चयो समनन्तरआसेवननित्थिविगतपच्चयोति इमे पञ्च अतीतायेव होन्ति। एको पन कम्मपच्चयो, सो पच्चुप्पन्नातीते द्वेपि काले निस्सितो होति। सेसा आरम्मणपच्चयो अधिपतिपच्चयो उपनिस्सयपच्चयोति इमे तयो पच्चया तेकालिकापि होन्ति, पञ्जित्तया सिद्धं निब्बानस्स सङ्गहितत्ता कालिवमुत्तापीति। एवमेत्थ कालतोपि विञ्जातब्बो विनिच्छयो।

नानप्पकारभेदतो पच्चयुप्पन्नतोति इमेसं पन द्विन्नं पदानं अत्थो निद्देसवारे आविभविस्सतीति।

पच्चयुद्देसवण्णना।

## पच्चयनिद्देसो

## १. हेतुपच्चयनिद्देसवण्णना

१. इदानि सब्बेपि ते पच्चये उद्दिट्ठपटिपाटिया निर्दिसित्वा दस्सेतुं हेतुपच्चयोति हेतू हेतुसम्पयुत्तकानं धम्मानं तंसमुद्दानानञ्च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयोतिआदिमाह। तत्थ हेतुपच्चयोति चतुवीसितया पच्चयेसु निक्खित्तपटिपाटिया सब्बपटमं भाजेतब्बस्स पदुद्धारो। सेसपच्चयेसुपि इमिनाव नयेन पटमं भाजेतब्बपदं उद्धिरत्वा विस्सज्जनं कर्तान्ति वेदितब्बं। अयं पनेत्थ सम्बन्धो — यो पच्चयुद्देसे हेतुपच्चयोति उद्दिट्ठो, सो निद्देसतो "हेतू हेतुसम्पयुत्तकानं धम्मानं तंसमुट्ठानानञ्च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो"ित एवं वेदितब्बो। इमिना उपायेन सब्बपच्चयेसु भाजेतब्बस्स पदस्स विस्सज्जनेन सिद्धं सम्बन्धो वेदितब्बो।

इदानि **हेतू हेतुसम्पयुत्तकान**ित एत्थ ''हेतुसम्पयुत्तकान''न्ति अवत्वा ''हेतू हेतुसम्पयुत्तकान''न्ति कस्मा वृत्तन्ति? पच्चयस्स चेव पच्चयुप्पन्नानञ्च ववत्थापनतो। हेतुसम्पयुत्तकानिति हि वृत्ते हेतुना सम्पयुत्तकानं हेतुपच्चयेन पच्चयोति अत्थो भवेय्य। एवं सन्ते असुको नाम धम्मो हेतुपच्चयेन पच्चयोति पच्चयववत्थानं न पञ्जायेय्य। अथापि हेतुना सम्पयुत्तकानं हेतुसम्पयुत्तकानित अत्थं अग्गहेत्वाव येसं केसिञ्च सम्पयुत्तकानं हेतू हेतुपच्चयेन पच्चयोति अत्थो भवेय्य, एवं सन्ते हेतुना विप्पयुत्ता चक्खुविञ्जाणादयोपि सम्पयुत्तकायेव, हेतुना सम्पयुत्ता कुसलादयोपि। तत्थ अयं हेतु असुकस्स नाम सम्पयुत्तकधम्मस्स पच्चयोति पच्चयुप्पन्नववत्थानं न पञ्जायेय्य। तस्मा पच्चयञ्चेव पच्चयुप्पन्नञ्च ववत्थापेन्तो ''हेतू हेतुसम्पयुत्तकान''न्ति आह। तस्सत्थो — हेतुसम्पयुत्तकानं कुसलादिधम्मानं यो हेतु सम्पयुत्तको, सो हेतुपच्चयेन पच्चयोति। तत्रापि ''पच्चयो''ति अवत्वा ''हेतुपच्चयेना''ति वचनं हेतुनो अञ्जथा पच्चयभावपिटसेधनत्थं। अयिज्ञ हेतु हेतुपच्चयेनािप पच्चयो होति, सहजातािदपच्चयेनािप। तत्रास्स व्यायं सहजातािदपच्चयवसेन अञ्जथािप पच्चयभावो, तस्स पिटसेधनत्थं हेतुपच्चयेनाित वृत्तं। एवं सन्तेिप ''तंसम्पयुत्तकान''न्ति अवत्वा कस्मा ''हेतुसम्पयुत्तकान''नित वृत्तन्ति? निद्दिसितब्बस्स अपाकटता। तंसम्पयुत्तकानन्ति हि वृत्ते येन ते तंसम्पयुत्तका नाम होन्ति, अयं नाम सोति निद्दिसितब्बो अपाकटो। तस्स अपाकटता येन सम्पयुत्ता ते तंसम्पयुत्तकाति वृच्चन्ति, तं सरूपतोव दस्सोनुं ''हेतुसम्पयुत्तकान''न्ति वृत्तं।

तंसमुद्वानानित् एत्थ पन निर्द्विसतब्बस्स पाकटत्ता तं-गहणं कतं। अयञ्केत्थ अत्थो — ते हेतू चेव हेतुसम्पयुत्तका च धम्मा समुद्वानं एतेसन्ति तंसमुद्वानािन। तेसं तंसमुद्वानानं, हेतुतो चेव हेतुसम्पयुत्तधम्मेहि च निब्बत्तानन्ति अत्थो। इमिना चित्तसमुद्वानरूपं गण्हाति। किं पन तं चित्ततो अञ्जेनिप समुद्वातीित? आम, समुद्वाति। सब्बेपि हि चित्तचेतिसका एकतो हुत्वा रूपं समुद्वापेन्ति। लोकियधम्मदेसनायं पन चित्तस्स अधिकभावतो तथाविधं रूपं चित्तसमुद्वानन्ति वुच्चित। तेनेवाह चित्तचेतिसका धम्मा चित्तसमुद्वानानं रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयोति।

यदि एवं इधापि ''तंसमुट्ठानान''न्ति अवत्वा चित्तसमुट्ठानानन्ति कस्मा न वृत्तन्ति? अचित्तसमुट्ठानानम्पि सङ्गण्हनतो। पञ्हावारिस्मिञ्हि ''पिटसिन्धिक्खणे विपाकाब्याकता हेतू सम्पयुत्तकानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयोति आगतं''। तस्स सङ्गण्हनत्थं इध चित्तसमुट्ठानानन्ति अवत्वा तंसमुट्ठानानिन्त वृत्तं। तस्सत्थो — चित्तजरूपं अजनयमानापि ते हेतू हेतुसम्पयुत्तका धम्मा सहजातादिपच्चयवसेन समुट्ठानं एतेसन्ति तंसमुट्ठानािन। तेसं तंसमुट्ठानानं पवत्ते चित्तजानं पटिसिन्धियञ्च कटत्तारूपानिम्पि हेतू हेतुपच्चयेन पच्चयोति। इमिना उपायेन अञ्जेसुपि तंसमुट्ठानानिन्ति आगतट्ठानेसु अत्थो वेदितब्बो।

कस्मा पनायं हेतु पटिसन्धियमेव कटत्तारूपानं हेतुपच्चयो होति, न पवत्तेति? पटिसन्धियं कम्मजरूपानं चित्तपटिबद्धवृत्तिताय। पटिसन्धियद्धि कम्मजरूपानं चित्तपटिबद्धा पवित्त, चित्तवसेन उप्पञ्जन्ति चेव तिट्ठन्ति च। तस्मिद्धि खणे चित्तं चित्तजरूपं जनेतुं न सक्कोति, तानिपि विना चित्तेन उप्पञ्जितुं वा ठातुं वा न सक्कोन्ति। तेनेवाह — ''विञ्जाणपच्चया नामरूपं, तस्मिं पतिट्ठिते विञ्जाणे नामरूपस्स अवक्कन्ति होतीं'ति (सं॰ नि॰ २.३९)। पवित्तयं पन तेसं चित्ते विज्जमानेपि कम्मपटिबद्धाव पवित्त, न चित्तपटिबद्धा। अविज्जमाने चापि चित्ते निरोधसमापन्नानं उप्पज्जन्तियेव।

कस्मा पन पटिसन्धिक्खणे चित्तं चित्तजरूपं जनेतुं न सक्कोतीित? कम्मवेगिक्खत्ताय चेव अप्पतिद्वितवत्थुताय च दुब्बलत्ता। तिव्हि तदा कम्मवेगिक्खत्तं अपुरेजातवत्थुकत्ता च अप्पतिद्वितवत्थुकन्ति दुब्बलं होति। तस्मा पपाते पिततमत्तो पुरिसो किञ्चि सिप्पं कातुं विय रूपं जनेतुं न सक्कोति; कम्मजरूपमेव पनस्स चित्तसमुद्वानरूपट्वाने तिद्वति। तञ्च कम्मजरूपस्सेव बीजद्वाने तिद्वति। कम्मं पनस्स खेत्तसिद्दंसं, किलेसा आपसिदसा। तस्मा सन्तेपि खेत्ते आपे च पटमुप्पत्तियं बीजानुभावेन रुक्खुप्पत्ति विय पटिसन्धिक्खणे चित्तानुभावेन रूपकायस्स उप्पत्ति। बीजे पन विगतेपि पथवीआपानुभावेन रुक्खस्स उपरूपिर पवित्त विय; विना चित्तेन कम्मतोव कटत्तारूपानं पवित्त होतीित वेदितब्बा। वृत्तम्पि चेतं — ''कम्मं खेत्तं विञ्जाणं बीजं तण्हा स्रेहों'ति (अ॰ नि॰ ३.७७)।

अयञ्च पनत्थो ओकासवसेनेव गहेतब्बो। तयो हि ओकासा — नामोकासो, रूपोकासो, नामरूपोकासोति। तत्थ अरूपभवो नामोकासो नाम। तत्र हि हदयवत्थुमत्तम्पि

रूपपच्चयं विना अरूपधम्माव उप्पज्जन्ति। असञ्जभवो रूपोकासो नाम। तत्र हि पटिसन्धिचित्तमत्तम्मि अरूपपच्चयं विना रूपधम्माव उप्पज्जन्ति। पञ्चवोकारभवो नामरूपोकासो नाम। तत्र हि वत्थुरूपमत्तम्पि विना पटिसन्धियं अरूपधम्मा, पटिसन्धिचित्तञ्च विना कम्मजापि रूपधम्मा नुप्पज्जन्ति। युगनद्भाव रूपारूपानं उप्पत्ति। यथा हि सस्सामिके सराजके गेहे सद्वारपालके राजाणितं विना पटमप्पवेसो नाम नित्थ, अपरभागे पन विनापि आणितं पुरिमाणित्तआनुभावेनेव होति, एवमेव पञ्चवोकारे पटिसन्धिविञ्जाणराजस्स सहजातादिपच्चयतं विना रूपस्स पटिसन्धिवसेन पठमुप्पत्ति नाम नित्थ। अपरभागे पन विनापि पटिसन्धिविञ्जाणस्स सहजातादिपच्चयानुभावं पुरिमानुभाववसेन लद्धप्पवेसस्स कम्मतो पवित्त होति। असञ्जभवो पन यस्मा अरूपोकासो न होति, तस्मा तत्थ विनाव अरूपपच्चया असञ्जोकासत्ता रूपं पवत्तिति, अस्सामिके सुञ्जगेहे अत्तनो गेहे च पुरिसस्स पवेसो विय। अरूपभवोपि यस्मा रूपोकासो न होति, तस्मा तत्थ विनाव रूपपच्चया अञ्जोकासत्ता अरूपधम्मा पवत्तन्ति। पञ्चवोकारभवो पन रूपारूपोकासोति नत्थेत्थ अरूपपच्चयं विना पटिसन्धिक्खणे रूपानं उप्पत्तीति। इति अयं हेतु पटिसन्धियमेव कटतारूपानं पच्चयो होति, न पवत्तेति।

ननु ''हेतू सहजातानं हेतुपच्चयेन पच्चयोति वृत्ते सब्बोपि अयमत्थो गहितो होति, अथ कस्मा ''हेतुसम्पयुत्तकानं धम्मानं तंसमुद्वानानञ्च रूपान''न्ति इदं गहितन्ति? पर्वत्तियं कटत्तारूपादीनं पच्चयभावपटिबाहनतो। एवञ्हि सति यानि पर्वत्तियं हेतुना सह एकक्खणे कटत्तारूपानि चेव उतुआहारसमुद्वानानि च जायन्ति, तेसम्पि हेतू हेतुपच्चयोति आपज्जेय्य, न च सो तेसं पच्चयो। तस्मा तेसं पच्चयभावस्स पटिबाहनत्थमेतं गहितन्ति वेदितब्बं।

इदानि ''नानप्पकारभेदतो पच्चयुप्पन्नतो''ति इमेसं पदानं वसेनेत्थ विञ्ञातब्बो विनिच्छयो। तेसु नानप्पकारभेदतोति अयिक् हेतु नाम जातितो कुसलाकुसलिवपाकिकिरियभेदतो चतुब्बिधो। तत्थ कुसलहेतु भूमन्तरतो कामावचरादिभेदेन चतुब्बिधो, अकुसलहेतु कामावचरोव विपाकहेतु कामावचरादिभेदेन चतुब्बिधो, किरियहेतु कामावचरो रूपावचरो अरूपावचरोति तिविधो। तत्थ कामावचरकुसलहेतु नामतो अलोभादिवसेन तिविधो। रूपावचरादिकुसलहेतूसुपि एसेव नयो। अकुसलहेतु लोभादिवसेन तिविधो। विपाकिकिरियहेतू पन अलोभादिवसेन तयो तयो होन्ति। तंर्ताचित्तसम्पयोगवसेन पन तेसं तेसं हेतूनं नानप्पकारभेदोयेवाति एवं तावेत्थ नानप्पकारभेदतो विञ्जातब्बो विनिच्छयो।

**पच्चयुप्पन्नतो**ति इमिना पच्चयेन इमे धम्मा उप्पज्जन्ति, इमेसं नाम धम्मानं अयं पच्चयोति एवम्पि विञ्ञातब्बो विनिच्छयोति अत्थो। तत्थ इमिस्मं ताव हेतुपच्चये कामावचरकुसलहेतु कामभवरूपभवेसु अत्तना सम्पयुत्तधम्मानञ्चेव चित्तसमुद्वानरूपानञ्च हेतुपच्चयो होति, अरूपभवे सम्पयुत्तधम्मानंयेव। रूपावचरकुसलहेतु कामभवरूपभवेसुयेव सम्पयुत्तधम्मानञ्चेव चित्तसमुद्वानरूपानञ्च हेतुपच्चयो। अरूपावचरकुसलहेतु कामावचरकुसलहेतु। तथा अपिरयापन्नकुसलहेतु, तथा अकुसलहेतु। कामावचरविपाकहेतु पन कामभवस्मियेव अत्तना सम्पयुत्तधम्मानं, पटिसन्धियं कटत्तारूपानं, पवत्ते चित्तसमुद्वानरूपानञ्च हेतुपच्चयो। रूपावचरविपाकहेतु रूपभवे वृत्तप्पकारानञ्जेव हेतुपच्चयो। अरूपावचरविपाकहेतु अरूपभवे सम्पयुत्तकानञ्जेव हेतुपच्चयो। अपिरयापन्नविपाकहेतु कामभवरूपभवेसु सम्पयुत्तकानञ्चेव चित्तसमुद्वानरूपानञ्च अरूपभवे अरूपधम्मानञ्जेव हेतुपच्चयो। किरियहेतूसु पन तेभूमकेसुपि कुसलहेतुसिदसोव पच्चयोति। एवमेत्थ पच्चयुप्पन्नतोपि विञ्जातब्बो विनिच्छयोति।

## हेत्पच्चयनिद्देसवण्णना।

#### २. आरम्मणपच्चयनिद्देसवण्णना

२. आरम्मणपच्चयिनद्देसे रूपायतनित्त रूपसङ्घातं आयतनं। सेसेसुपि एसेव नयो। चक्खुविञ्जाणधातुयाति चक्खुविञ्जाणसङ्घाताय धातुया। सेसपदेसुपि एसेव नयो। तंसम्ययुत्तकानित्त ताय चक्खुविञ्जाणधातुया सम्पयुत्तकानं तिण्णं खन्धानं, सब्बेसिम्म चक्खुपसादवत्थुकानं चतुन्नं खन्धानं रूपायतनं आरम्मणपच्चयेन पच्चयोति अत्थो। इतो परेसुपि एसेव नयो। मनोधातुयाति ससम्पयुत्तधम्माय तिविधायपि मनोधातुया रूपायतनादीनि पञ्च आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, नो च खो एकक्खणे। सब्बे धम्माति एतानि च रूपायतनादीनि पञ्च अवसेसा च सब्बेपि जेय्यधम्मा इमा छ धातुयो ठपेत्वा सेसाय ससम्पयुत्तधम्माय मनोविञ्जाणधातुया आरम्मणपच्चयेन पच्चयोति अत्थो। यं यं धम्मं आरब्भाति इमिना ये एते एतासं सत्तन्नं विञ्जाणधातूनं आरम्मणधम्मा वृत्ता, ते तासं धातूनं आरम्मण कत्वा उप्पञ्जनक्खणेयेव आरम्मणपच्चयो होन्तीति दीपेति। एवं होन्तापि च न एकतो होन्ति, यं यं आरब्भ ये ये उप्पञ्जन्ति, तेसं तेसे ते वेसुं विसुं आरम्मणपच्चयो होन्तीतिपि दीपेति। उप्पञ्जन्तीति इदं यथा नज्जो सन्दित्त, पब्बता तिद्वन्तीति सब्बकालसङ्गहवसेन, एवं वृत्तन्ति वेदितब्बं। तेन येपि आरब्भ ये उप्पञ्जिस्तन्ते, ते सब्बे आरम्मणपच्चयेनेव उप्पञ्जिसु च उप्पञ्जस्तित्त चािति सिद्धं होति। चित्तचेतिसका धम्माति इदं ''ये ये धम्मा''ति वृत्तानं सरूपतो निदस्सनं। ते ते धम्माति ते ते आरम्मणधम्मा। तेसं तेसन्ति तेसं तेसं चित्तचेतिसकधम्मानं। अयं तावेत्थ पाळिवण्णना।

इदं पन आरम्मणं नाम रूपारम्मणं सद्दगन्धरसफोट्ठब्बधम्मारम्मणित्त कोट्ठासतो छिब्बधं होति। तत्थ ठपेत्वा पञ्जितं अवसेसं भूमितो कामावचरं....पे॰... अपिरयापन्नित्ति चतुब्बिधं होति। तत्थ कामावचरं कुसलाकुसलविपाकिकिरियरूपभेदतो पञ्चिवधं; रूपावचरं कुसलविपाकिकिरियतो तिविधं, तथा अरूपावचरं, अपिरयापन्नं कुसलविपाकिनिब्बानवसेन तिविधं होति। सब्बमेव वा एतं कुसलाकुसलविपाकिकिरियरूपिनब्बानपञ्जित्तभेदतो सत्त्विधं होति। तत्थ कुसलं भूमिभेदतो चतुब्बिधं होति, अकुसलं कामावचरमेव, विपाकं चतुभूमकं, किरियं तिभूमकं, रूपं एकभूमकं कामावचरमेव, निब्बानिम्म एकभूमकं अपिरयापन्नमेव, पञ्जित भूमिविनिमुत्ताित एवमेत्थ नानप्पकारभेदतो विञ्जातब्बो विनिच्छयो।

एवं भिन्ने पनेतस्मिं आरम्मणे कामावचरकुसलारम्मणं कामावचरकुसलस्स, रूपावचरकुसलस्स, अकुसलस्स, कामावचरिवपाकस्स, कामावचरिकरियस्स, रूपावचरिकरियस्स चाित इमेसं छन्नं रासीनं आरम्मणपच्चयो होित। रूपावचरकुसलारम्मणं तेसु छसु रासीसु कामावचरिवपाकवज्जानं पञ्चन्नं रासीनं आरम्मणपच्चयो होित। अरूपावचरकुसलारम्मणं कामावचरिवपाकक्ष्यलस्स, रूपावचरकुसलस्स, अरूपावचरकुसलस्स, अरूपावचरिवपाकस्स, कामावचरिवरियस्स, रूपावचरिकरियस्स, रूपावचरिकरियस्स, अरूपावचरिकरियस्स, अरूपावचरिकरियस्स, अरूपावचरिकरियस्स, अरूपावचरिकरियस्स, अरूपावचरिकरियस्स चाित इमेसं अर्झन्नं रासीनं आरम्मणपच्चयो होित। अर्कुसलारम्मणं कामावचरिकरियस्स चाित इमेसं छन्नं रासीनं आरम्मणपच्चयो होित। अर्कुसलारम्मणं कामावचरिवर्षिरयस्स चाित इमेसं छन्नं रासीनं आरम्मणपच्चयो होित।

कामावचरविपाकारम्मणं कामावचररूपावचरकुसलस्स, अकुसलस्स, कामावचरिवपाकस्स, कामावचररूपावचरिकरियस्स चाति इमेसं छन्नं रासीनं आरम्मणपच्चयो होति। रूपावचरिवपाकारम्मणं कामावचररूपावचरकुसलस्स, अकुसलस्स, कामावचररूपावचरिकरियस्स चाति इमेसं पञ्चन्नं रासीनं आरम्मणपच्चयो होति। अरूपावचरिवपाकारम्मणिम्प इमेसंयेव पञ्चन्नं रासीनं आरम्मणपच्चयो होति। अपरियापन्नविपाकारम्मणं कामावचररूपावचरकुसलिकरियानञ्जेव आरम्मणपच्चयो होति।

कामावचरिकरियारम्मणं कामावचररूपावचरकुसलस्स, अकुसलस्स, कामावचरिवपाकस्स, कामावचररूपावचरिकरियस्स चाित इमेसं छन्नं रासीनं आरम्मणपच्चयो होित। रूपावचरिकरियारम्मणं इमेसु छसु रासीसु कामावचरिवपाकवज्जानं पञ्चन्नं रासीनं आरम्मणपच्चयो होित। अरूपावचरिकरियारम्मणं तेसं पञ्चन्नं अरूपावचरिकरियारम्मणं इमेसु छसु रासीसु कामावचरिवपाकवज्जानं पञ्चन्नं रासीनं आरम्मणपच्चयो होित। अरूपावचरिकरियरस्स चाित इमेसं छन्नं रासीनं आरम्मणपच्चयो होित। निब्बानारम्मणं कामावचररूपावचरकुसलस्स अकुसलस्स कामावचरिवपाकस्स कामावचररूपावचरिवरस्स चाित इमेसं छन्नं रासीनं आरम्मणपच्चयो होित। निब्बानारम्मणं कामावचररूपावचरकुसलस्स, अपरियापन्नतो कुसलिवपाकस्स, कामावचररूपावचरिवरस्स चाित इमेसं छन्नं रासीनं आरम्मणपच्चयो होित। रूपावचरकुसलिकरियानं केचि निच्छन्ति, तं युत्तितो उपधारेतब्बं। नानप्पकारकं पन पञ्चित्रआरम्मणं तेभूमककुसलस्स, अकुसलस्स, रूपावचरिवपाकस्स, अरूपावचरिवपाकस्स, तेभूमकिकिरियस्स चाित इमेसं नवन्नं रासीनं आरम्मणपच्चयो होित। तत्थ यं यं आरम्मणं येसं येसं पच्चयो, ते ते तंतंपच्चयुप्पन्ना नाम होन्तीित एवमेत्थ पच्चयुप्पन्नतोिप विञ्जातब्बो विनिच्छयोित।

आरम्मणपच्चयनिद्देसवण्णना।

## ३. अधिपतिपच्चयनिद्देसवण्णना

3. अधिपतिपच्चयिनद्देसे छन्दाधिपतीित छन्दसङ्खातो अधिपति। छन्दं धुरं कत्वा छन्दं जेट्ठकं कत्वा चित्तुप्पत्तिकाले उप्पन्नस्स कत्तुकम्यताछन्दरसेतं नामं। सेसेसुपि एसेव नयो। कस्मा पन यथा हेतुपच्चयिनद्देसे हेतू हेतुसम्पयुत्तकान''न्ति वृत्तं, एविमध ''अधिपती अधिपतिसम्पयुत्तकानन्ति अवत्वा ''छन्दाधिपति छन्दसम्पयुत्तकान''न्तिआदिना नयेन देसना कताित? एकक्खणे अभावतो। पुरिमनयिस्मिन्हि द्वे तयो हेतू एकक्खणेपि हेतुपच्चयो होन्ति मूलद्वेन। उपकारकभावस्स अविजहनतो। अधिपति पन जेट्ठकट्वेन उपकारको, न च एकक्खणे बहू जेट्ठका नाम होन्ति। तस्मा एकतो उप्पन्नानिम्प नेसं एकक्खणे अधिपतिपच्चयभावो नित्थ। तस्स अधिपतिपच्चयभावस्स एकक्खणे अभावतो इथ एवं देसना कताित।

एवं सहजाताधिपतिं दस्सेत्वा इदानि आरम्मणाधिपतिं दस्सेतुं **यं धम्मं गरुं कत्वा**तिआदि आरद्धं। तत्थ **यं धम्म**न्ति यं यं आरम्मणधम्मं। **गरुं कत्वा**ति गरुकारिचत्तीकारवसेन वा अस्सादवसेन वा गरुं भारियं लद्धब्बं अविजहितब्बं अनवञ्जातं कत्वा। **ते ते धम्मा**ति ते ते गरुकातब्बधम्मा। **तेसं तेस**न्ति तेसं तेसं गरुकारकधम्मानं। **अधिपतिपच्चयेना**ति आरम्मणाधिपतिपच्चयेन पच्चयो होतीति अयं तावेत्थ पाळिवण्णना।

अयं पन अधिपति नाम सहजातारम्मणवसेन दुविधो। तत्थ सहजातो छन्दादिवसेन चतुब्बिधो। तेसु एकेको कामावचरादिवसेन भूमितो चतुब्बिधो। तत्थ कामावचरो कुसलाकुसलिकिरियवसेन तिविधो। अकुसलं पत्वा पनेत्थ वीमंसाधिपति न लब्भित। रूपारूपावचरो कुसलिकिरियवसेन दुविधो, अपरियापन्नो कुसलिवपाकवसेन दुविधो। आरम्मणाधिपति पन जातिभेदतो कुसलाकुसलिवपाकिकिरियरूपनिब्बानानं वसेन छब्बिधोति एवमेत्थ नानप्पकारभेदतो विञ्जातब्बो विनिच्छयो।

एवं भिन्ने पनेत्य सहजाताधिपितिम्हि ताव कामावचरकुसलिकिरयसङ्खातो अधिपित दुहेतुकितिहेतुकेसु चित्तुप्पादेसु छन्दादीनं अञ्जतरं जेट्ठकं कत्वा उप्पत्तिकाले अत्तना सम्पयुत्तधम्मानञ्चेव चित्तसमुद्वानरूपस्स च अधिपितपच्चयो होति। रूपावचरकुसलिकिरियसङ्खातेपि एसेव नयो। अयं पन एकन्तेनेव लब्भित। न हि ते धम्मा सहजाताधिपितं विना उप्पज्जन्ति। अरूपावचरकुसलिकिरियसङ्खातो पन पञ्चवोकारे रूपावचरअधिपितसिदसोव चतुवोकारे पन सम्पयुत्तधम्मानञ्जेव अधिपितपच्चयो होति। तथा तत्थुप्पन्नो सब्बोपि कामावचराधिपित। अपिरयापन्नो कुसलतोपि विपाकतोपि पञ्चवोकारे एकन्तेनेव सम्पयुत्तधम्मानञ्चेव चित्तसमुद्वानरूपानञ्च अधिपितपच्चयो होति, चतुवोकारे अरूपधम्मानञ्जेव। अकुसलो कामभव मिच्छत्तनियतिचत्तेसु एकन्तेनेव सम्पयुत्तकानञ्चेव चित्तसमुद्वानरूपानञ्च अधिपितपच्चयो होति। अनियतो कामभवरूपभवेसु अत्तनो अधिपितकाले तेसञ्जेव। अरूपभवे अरूपधम्मानञ्जेव अधिपितपच्चयो होति। अर्य ताव सहजाताधिपितिम्हि नयो।

आरम्मणाधिपतिम्हि पन कामावचरकुसलो आरम्मणाधिपति कामावचरकुसलस्स लोभसहगताकुसलस्साति इमेसं द्विन्नं रासीनं आरम्मणाधिपतिपच्चयो होति। रूपावचरारूपावचरेपि कुसलारम्मणाधिपतिम्हि एसेव नयो। अपरियापन्नकुसलो पन आरम्मणाधिपति कामावचरतो आणसम्पयुत्तकुसलस्स चेव आणसम्पयुत्तकिरियस्स च आरम्मणाधिपतिपच्चयो होति। अकुसलो पन आरम्मणाधिपति नाम लोभसहगतिचतुप्पादो वुच्चिति। सो लोभसहगताकुसलस्सेव आरम्मणाधिपतिपच्चयो होति। कामावचरो पन विपाकारम्मणाधिपति लोभसहगताकुसलस्सेव आरम्मणाधिपतिपच्चयो होति। तथा रूपावचरारूपावचरिवपाकारम्मणाधिपति। लोकुत्तरो पन विपाकारम्मणाधिपति कामावचरतो आणसम्पयुत्तकुसलकिरियानञ्जेव आरम्मणाधिपतिपच्चयो होति। कामावचरादिभेदतो पन तिविधोपि किरियारम्मणाधिपति लोभसहगताकुसलस्सेव आरम्मणाधिपतिपच्चयो होति। चतुसमुद्वानिकरूपसङ्घातो रूपक्खन्थो आरम्मणाधिपति लोभसहगताकुसलस्सेव आरम्मणाधिपतिपच्चयो होति। निब्बानं कामावचरतो आणसम्पयुत्तकुसलस्स लोकुत्तरकुसलस्स लोकुत्तरविपाकस्स चाति इमेसं चतुन्नं रासीनं आरम्मणाधिपतिपच्चयो होतीत एवमेत्थ पच्चयुप्पन्नतोपि विञ्जातब्बो विनिच्छयोति।

अधिपतिपच्चयनिद्देसवण्णना।

## ४. अनन्तरपच्चयनिद्देसवण्णना

४. अनन्तरपच्चयनिद्देसे **मनोधातुया**ति विपाकमनोधातुया। **मनोविञ्जाणधातुया**ति सन्तीरणिकच्चाय अहेतुकविपाकमनोविञ्जाणधातुया। ततो परं पन वोडुब्बनजवनतदारम्मणभवङ्गिकच्चा मनोविञ्जाणधातुयो वत्तब्बा सियुं, ता अवृत्तापि इमिनाव नयेन वेदितब्बाति नयं दस्सेत्वा देसना सिङ्कत्ता। ''पुरिमा पुरिमा कुसला धम्मा''तिआदिके च छट्ठनये ता सङ्गिहतातिपि इध न वृत्ताति वेदितब्बा। तत्थ **पुरिमा पुरिमा**ति छसु द्वारेसुपि अनन्तरातीता कुसलजवनधम्मा दट्टब्बा। **पच्छिमानं** पच्छिमानन्ति अनन्तरउप्पञ्जमानानञ्जेव। कुसलानन्ति सदिसकुसलानं। अब्याकतानन्ति इदं पन कुसलानन्तरं तदारम्मणभवङ्गफलसमापत्तिवसेन वृत्तं। अकुसलमूलके **अब्याकतान**न्ति तदारम्मणभवङ्गसङ्खातानञ्जेव। अब्याकतमूलके **अब्याकतान**न्ति आवज्जनजवनवसेन वा भवङ्गवसेन वा पवत्तानं किरियविपाकाब्याकतानं किरियमनोधातुतो पट्ठाय पन याव वोट्ठब्बनिकच्चा मनोविञ्जाणधातु, ताव पवत्तेसु वीथिचित्तेसुपि अयं नयो लब्भतेव। **कुसलान**न्ति पञ्चद्वारे वोट्ठब्बनानन्तरानं मनोद्वारे आवज्जनान्तरानं पटमजवनकुसलानं। **अकुसलान**न्ति पदेपि एसेव नयो। **येसं येस**न्ति इदं सब्बेसिम्प अनन्तरपच्चयधम्मानं। सङ्खेपलक्खणन्ति अयं तावेत्थ पाळिवण्णना।

अयं पन अनन्तरपच्चयो नाम ठपेत्वा निब्बानं चतुभूमको अरूपधम्मरासियेवाति वेदितब्बो। सो जातिवसेन कुसलाकुसलविपाकिकरियतो चतुधा भिज्जित। तत्थ कुसलो कामावचरादिभेदतो चतुब्बिधो होति, अकुसलो कामावचरोव विपाको चतुभूमको, किरियानन्तरपच्चयो पन ते भूमकोति एवमेत्थ नानप्पकारभेदतो विञ्जातब्बो विनिच्छयो।

एवं भिन्ने पनेत्थ कामावचरकुसलो अत्तना सिद्सस्सेव कामावचरकुसलस्स अनन्तरपच्चयो होति। जाणसम्पयुत्तकामावचरकुसलो पन रूपावचरकुसलस्स अरूपावचरकुसलस्स लोकुत्तरकुसलस्साति इमेसं तिण्णं रासीनं अनन्तरपच्चयो होति। कामावचरकुसलो च कामावचरिवपाकस्स, रूपावचरारूपावचरिवपाकस्स, जाणसम्पयुत्तो लोकुत्तरिवपाकस्सापीति इमेसं चतुन्नं रासीनं अनन्तरपच्चयो होति। रूपावचरकुसलो रूपावचरकुसलस्स, जाणसम्पयुत्तकामावचरिवपाकस्स, रूपावचरिवपाकस्साति इमेसं तिण्णं रासीनं अनन्तरपच्चयो होति। अरूपावचरकुसलो तेसं द्विन्नं विपाकानं अत्तनो कुसलस्स विपाकस्स चाति अविसेसेन चतुन्नं रासीनं अनन्तरपच्चयो होति। विसेसेन पनेत्थ नेवसञ्जानासञ्जायतनकुसलो अनागामिफलसङ्खातस्स लोकुत्तरिवपाकस्सिप अनन्तरपच्चयो होति। लोकुत्तरकुसलो लोकुत्तरिवपाकस्सेव अनन्तरपच्चयो होति। अकुसलो अविसेसेन अकुसलस्स चेव कुसलाकुसलिवपाकस्स च। विसेसेन पनेत्थ सुखमज्झत्तवेदनासम्पयुत्तो अकुसलो रूपावचरारूपावचरिवपाकस्सापीति इमेसं चतुन्नं रासीनं अनन्तरपच्चयो होति।

कामावचरविपाकस्स ञाणसम्पयुत्तो वा ञाणविप्पयुत्तो वा विपाको कामावचरिकरियावज्जनस्स, ञाणसम्पयुत्तविपाको पनेत्थ पटिसन्धिवसेन उप्पज्जमानस्स रूपावचरारूपावचरविपाकस्सापीति इमेसं चतुन्नं रासीनं अनन्तरपच्चयो होति। रूपावचरिवपाको सहेतुककामावचरिवपाकस्स रूपावचरारूपावचरिवपाकस्स कामावचरिकरियावज्जनस्साति इमेसं चतुन्नं रासीनं अनन्तरपच्चयो होति। अरूपावचरिवपाको तिहेतुककामावचरिवपाकस्स अरूपावचरिवपाकस्स कामावचरिकरियावज्जनस्साति तिण्णं रासीनं अनन्तरपच्चयो होति। लोकुत्तरिवपाको तिहेतुककामावचरिवपाकस्स रूपावचरारूपावचरलोकुत्तरिवपाकस्साति चतुन्नं रासीनं अनन्तरपच्चयो होति।

कामावचरिकारियं कामावचरकुसलाकुसलस्स चतुभूमकविपाकस्स तेभूमकिकिरयस्साति नवन्नं रासीनं अनन्तरपच्चयो होति । रूपावचरिकरियं तिहेतुककामावचरिवपाकस्स रूपावचरिवपाकस्स रूपावचरिकरियस्साति तिण्णं रासीनं अनन्तरपच्चयो होति । अरूपावचरिकरियं तिहेतुककामावचरिवपाकस्स रूपावचरारूपावचरलोकुत्तरिवपाकस्स अरूपावचरिकरियस्साति पञ्चन्नं रासीनं अनन्तरपच्चयो होतीति । एवमेत्थ पच्चयुप्पन्नतोपि विञ्ञातब्बो विनिच्छयोति ।

अनन्तरपच्चयनिद्देसवण्णना।

#### ५. समनन्तरपच्चयनिद्देसवण्णना

५. समनन्तरपच्चयनिद्देसोपि इमिना समानगतिकोव। इमे पन द्वे पच्चया महावित्थारा, तस्मा सब्बचित्तुप्पत्तिवसेन तेसं उपपरिक्खित्वा वित्थारो गहेतब्बोति।

समनन्तरपच्चयनिद्देसवण्णना।

#### ६. सहजातपच्चयनिद्देसवण्णना

६. सहजातपच्चयनिद्देसे अञ्जमञ्जन्ति अञ्जो अञ्जस्स। इमिना एतेसं धम्मानं एकक्खणे पच्चयभावञ्चेव पच्चयुप्पन्नभावञ्च दीपेति। ओक्कन्तिक्खणेति पञ्चवोकारभवे पिटसन्धिक्खणे। तस्मिञ्हि खणे नामरूपं ओक्कन्तं विय पक्खन्दन्तं विय परलोकतो इमं लोकं आगन्त्वा पिवसन्तं विय उप्पज्जित, तस्मा सो खणो "ओक्कन्तिक्खणो"ित वुच्चित। एत्थ च रूपिन्ति हदयवत्थुमत्तमेव अधिप्पतं। तिञ्हि नामस्स, नामञ्च तस्स अञ्जमञ्जं सहजातपच्चयद्धं फरित। चित्तचेतिसकाति पवित्तयं चत्तारो खन्था। सहजातपच्चयेनाित एत्थ चित्तसमुद्वानरूपा चित्तचेतिसकानं पच्चयद्धं न फरिन्ति, तस्मा "अञ्जमञ्ज"ित न वृत्तं। तथा उपादारूपा भूतानं। रूपिनो धम्मा अरूपीनं धम्मानित्त हदयवत्थु चतुन्नं खन्थानं। किञ्चि कालेित किस्मिञ्चि काले। सहजातपच्चयेनाित पिटसिन्धं सन्धाय वृत्तं। न सहजातपच्चयेनाित पवित्तं सन्धाय वृत्तं।

अयं पन 'चत्तारो खन्धा अरूपिनो अञ्जमञ्जं सहजातपच्चयेन पच्चयो'ित एवं छहि कोट्ठासेहि ठितो। तत्थ तयो कोट्ठासा अञ्जमञ्जवसेन वृत्ता, तयो न अञ्जमञ्जवसेन। तत्थ पठमकोट्ठासे अरूपमेव पच्चयो चेव पच्चयुप्पन्नञ्च, दुतिये रूपमेव, तितये नामरूपं, चतुत्थे पच्चयो अरूपं, पच्चयुप्पन्नं रूपं; पञ्चमे पच्चयोपि पच्चयुप्पन्नम्पि रूपमेव; छट्ठे पच्चयो रूपं, पच्चयुप्पन्नं अरूपन्ति अयं तावेत्थ पाळिवण्णना।

अयं पन सहजातपच्चयो जातिवसेन कुसलो अकुसलो विपाको किरियं रूपन्ति पञ्चधा भिज्जति। तत्य कुसलो भूमितो चतुब्बिधो होति, अकुसलो एकविधोव विपाको चतुब्बिधो, किरियसङ्खातो तिविधो, रूपं एकविधं कामावचरमेवाति एवं तावेत्थ नानप्पकारभेदतो विञ्ञातब्बो विनिच्छयो।

एवं भिन्ने पनेत्थ चतुभूमकम्पि कुसलं पञ्चवोकारभवे अत्तना सम्पयुत्तधम्मानञ्चेव चित्तसमुद्वानरूपस्स च सहजातपच्चयो होति, तथा अकुसलं। यं पनेत्थ अरूपे उप्पज्जित, तं अरूपधम्मानंयेव सहजातपच्चयो होति।

कामावचररूपावचरविपाकं चित्तसमुद्वानरूपस्स चेव सम्पयुत्तधम्मानञ्च सहजातपच्चयो होति। यं पनेत्थ रूपं न समुद्वापेति, तं सम्पयुत्तधम्मानञ्जेव। यं पटिसन्धियं उप्पञ्जति, तं कटत्तारूपानञ्चापि सहजातपच्चयो होति। अरूपावचरविपाकं सम्पयुत्तधम्मानञ्जेव। लोकुत्तरविपाकं पञ्चवोकारे सम्पयुत्तधम्मानञ्चेव चित्तसमुद्वानरूपानञ्च, चतुवोकारे अरूपानञ्जेव। कामावचरअरूपावचरिकरिया पञ्चवोकारे सम्पयुत्तकानञ्चेव चित्तसमुद्वानरूपानञ्च सहजातपच्चयो होति, चतुवोकारे अरूपानञ्जेव। रूपावचरिकरिया सम्पयुत्तधम्मानञ्चेव चित्तसमुद्वानरूपानञ्च एकन्तेन सहजातपच्चयो होति।

चतुसमुद्वानिकस्स रूपस्स कम्मसमुद्वानरूपे एकं महाभूतं तिण्णं, तीणि एकस्स, द्वे द्विन्नं महाभूतानं, महाभूता उपादारूपस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो। कामावचररूपावचरपटिसन्धिक्खणे वत्थुरूपं विपाकक्खन्धानं सहजातपच्चयेन पच्चयो। उतुचित्ताहारसमुद्वानेसु पन महाभूतानि अञ्जमञ्जञ्चेव उपादारूपस्स च सहजातपच्चयेन पच्चयोति एवमेत्थ पच्चयुप्पन्नतोपि विञ्जातब्बो विनिच्छयोति।

सहजातपच्चयनिद्देसवण्णना।

#### ७. अञ्जमञ्जपच्चयनिद्देसवण्णना

**७.** अञ्जमञ्जपच्चयनिद्देसे सहजातपच्चयनिद्देसस्स पुरिमानं तिण्णं कोट्ठासानं वसेन पाळि आगता। तस्सा तत्थ वृत्तसदिसाव वण्णनाति पुन न गहिता। अयम्पि च अञ्जमञ्जपच्चयो जातिवसेन कुसलो अकुसलो विपाको किरियं रूपन्ति पञ्चधा भिन्नो। तत्थ कुसलो भूमितो चतुब्बिधो। सब्बं पुरिमसदिसमेवाति एवमेत्थ नानप्पकारभेदतो विञ्जातब्बो विनिच्छयो।

एवं भिन्ने पनेत्थ सब्बम्पि चतुभूमकं कुसलं अत्तना सम्पयुत्तधम्मानं अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो। तथा अकुसलं। विपाके पन कामावचररूपावचरविपाकं पिटसन्धियं वत्युरूपस्स, पवत्ते सम्पयुत्तधम्मानञ्जेव। अरूपावचरलोकुत्तरिवपाकं अत्तना सम्पयुत्तधम्मानञ्जेव अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो। सब्बम्पि किरियं सम्पयुत्तधम्मानञ्जेव अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो। चतुसमुद्वानिकरूपस्स कम्मसमुद्वाने एकं महाभूतं तिण्णं, तीणि एकस्स, द्वे द्विन्नं महाभूतानं अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो। कामावचररूपावचरपिटसन्धियं वत्युरूपं विपाकक्खन्धानं अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो। उतुचित्ताहारसमुद्वानेसु महाभूतानेव महाभूतानं अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयोति एवमेत्थ पच्चयुप्पन्नतोपि विञ्जातब्बो विनिच्छयोति।

अञ्जमञ्जपच्चयनिद्देसवण्णना।

#### ८. निस्सयपच्चयनिद्देसवण्णना

८. निस्सयपच्चयनिद्देसे सहजातपच्चयनिद्देसस्स पुरिमानं पञ्चन्नं कोट्ठासानं वसेन सहजातिनस्सयनयं दस्सेत्वा पुन छट्ठेन कोट्ठासेन पुरेजातिनस्सयनयं दस्सेतुं चक्खायतनं चक्खुविञ्जाणधातुयातिआदि आरद्धं। तत्थ यं रूपं निस्सायाति वत्थुरूपं सन्थाय वृत्तं। तञ्हि निस्साय तिविधा मनोधातु, ठपेत्वा अरूपविपाकं द्वासत्तितिधा मनोविञ्जाणधातूति इमानि पञ्चसत्तिति चत्तानि वत्तन्तीति अयं तावेत्थ पाळिवण्णना। अयिम्प निस्सयपच्चयो जातिवसेन कुसलादिभेदतो पञ्चधाव भिज्जित। तत्थ कुसलो भूमितो चतुब्बिधोव अकुसलो एकविधो विपाको चतुब्बिधो, किरियसङ्खातो तिविधो, रूपं एकविधमेवाति एवमेत्थ नानप्पकारभेदतो विञ्जातब्बो विनिच्छयो।

एवं भिन्ने पनेत्थ चतुभूमकम्पि कुसलं पञ्चवोकारे सम्पयुत्तक्खन्धानञ्चेव चित्तसमुद्वानरूपस्स च निस्सयपच्चयो होति। तथा अकुसलं। यं पनेत्थ आरुप्पे उप्पञ्जित, तं अरूपधम्मानञ्जेव निस्सयपच्चयो होति। कामावचररूपावचरिवपाकं पवत्ते सम्पयुत्तधम्मानञ्चेव चित्तसमुद्वानरूपस्स च, पिटसन्धियं कटत्तारूपस्सापि निस्सयपच्चयो होति। अरूपावचरिवपाकं सम्पयुत्तकखन्धानंयेव होति। लोकुत्तरिवपाकं पञ्चवोकारे; सम्पयुत्तकानञ्चेव चित्तसमुद्वानरूपस्स च, चतुवोकारे अरूपस्सेव निस्सयपच्चयो होति। कामावचरअरूपावचरिकरिया पञ्चवोकारे सम्पयुत्तकानञ्चेव चित्तसमुद्वानरूपस्स च निस्सयपच्चयो होति, चतुवोकारे अरूपानञ्जेव। रूपावचरिकरिया सम्पयुत्तकानञ्चेव चित्तसमुद्वानरूपस्स च एकन्तेन निस्सयपच्चयो होति।

चतुसमुद्वानिकरूपस्स च कम्मसमुद्वानरूपे एकं महाभूतं तिण्णं, तीणि एकस्स, द्वे द्विन्नं महाभूतानं, महाभूता उपादारूपानं, वत्थुरूपं पञ्चवोकारभवे चतुभूमककुसलस्स, अकुसलस्स, ठपेत्वा आरुप्पविपाकञ्चेव द्वे पञ्चविञ्ञाणानि च सेसतेभूमकविपाकस्स, तेभूमकिकिरियस्साति इमेसं चतुन्नं धम्मरासीनं निस्सयपच्चयो होति। चक्क्खायतनादीनि पञ्च ससम्पयुत्तानं चक्क्बुविञ्ञाणादीनं निस्सयपच्चयो होति। उतुचित्ताहारसमुद्वानेसु पन महाभूता महाभूतानञ्चेव उपादारूपस्स च निस्सयपच्चयेन पच्चयोति एवमेत्थ पच्चयुप्पन्नतोपि विञ्ञातब्बो विनिच्छयोति।

निस्सयपच्चयनिद्देसवण्णना।

#### ९. उपनिस्सयपच्चयनिद्देसवण्णना

९. उपनिस्सयपच्चयिनहेसे पुरिमा पुरिमाति अनन्तरूपिनस्सये समनन्तरातीता लब्धन्ति, आरम्मणूपिनस्सयपकतूपिनस्सयेसु नानाविधिवसेन पुरिमतरा। ते तयोपि रासयो कुसलवसेन कुसलपदे लब्धन्ति, कुसलेन पन अकुसले समनन्तरातीता न लब्धन्ति। तेनेव वुत्तं — "अकुसलानं धम्मानं केसञ्च उपिनस्सयपच्चयेन पच्चयों"ति। इदिन्ति — "कुसलो धम्मो अकुसलस्स धम्मरस उपिनस्सयपच्चयेन पच्चयों; आरम्मणूपिनस्सयो पकतूपिनस्सयो। आरम्मणूपिनस्सयो — दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसथकम्मं कत्वा तं गरुं कत्वा अस्सादेति अभिनन्दिति, तं गरुं कत्वा रागो उप्पज्जिति, पृब्बे सुचिण्णािन गरुं कत्वा अस्सादेति अभिनन्दिति, तं गरुं कत्वा रागो उप्पज्जिति, दिद्वि उप्पज्जिति। झाना बुद्वित्वा झानं गरुं कत्वा अस्सादेति अभिनन्दिति, तं गरुं कत्वा रागो उप्पज्जिति, दिद्वि उप्पज्जित। पकतूपिनस्सयो — सद्धं उपिनस्साय मानं जप्पेति, दिद्वि गण्हाित। सीलं सुतं चागं पञ्जं उपिनस्साय मानं जप्पेति, दिद्वि गण्हाित। सिलं सुतं चागं पञ्जं उपिनस्सय वुत्तं। कुसलेन अब्याकते तयोपि लब्धन्ति, तथा अकुसलेन अकुसले।

अकुसलेन पन कुसले समनन्तरातीता न लब्भन्ति। तेन वृत्तं — "कुसलानं धम्मानं केसञ्चि उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो"ति। इदम्पि हि — "अकुसलो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। पकतूपनिस्सयो — रागं उपनिस्साय दानं देति, सीलं समादियति, उपोसथकम्मं करोति, झानं उप्पादेति विपस्सनं उप्पादेति, मग्गं उप्पादेति, अभिञ्जं उप्पादेति, समापत्तिं उप्पादेति; दोसं मोहं मानं दिद्विं पत्थनं उपनिस्साय दानं देति...पे०... समापत्तिं उप्पादेति। रागो दोसो मोहो मानो दिद्वि पत्थना सद्धाय सीलस्स सुतस्स चागस्स पञ्जाय उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। पाणं हन्त्वा तस्स पटिघातत्थाय दानं देती''तिआदिना नयेन पञ्हावारे आगतं पकतूपिनस्सयमेव सन्धाय वृत्तं। अकुसलं पन कुसलस्स आरम्मणूपिनस्सयो न होति। कस्मा? तं गरुं कत्वा तस्स अप्पवत्तनतोति यथा अनन्तरूपिनस्सयो, एवं आरम्मणूपिनस्सयोपेत्थ न लब्भतीति वेदितब्बो। अकुसलेन अब्याकतपदे आरम्मणूपिनस्सयोव न लब्भति। न हि अब्याकता धम्मा अकुसलं गरुं करोन्ति। यस्मा पन अनन्तरता लब्भिति, तस्मा एत्थ ''केसञ्ची''ति न वृत्तं। अब्याकतेन पन अब्याकते कुसले अकुसलेति तीसु नयेसु तयोपि उपिनस्सया लब्भन्तेव। **पुग्गलोपि सेनासनम्पी**ति इदं द्वयं पकतूपिनस्सयवसेन वृत्तं। इदिन ब्हितब्बोति अयं तावेत्थ पाळिवण्णना।

अयं पन उपनिस्सयपच्चयो नाम सिद्धं एकच्चाय पञ्जित्तया सब्बेपि चतुभूमकधम्मा। विभागतो पन आरम्मणूपिनस्सयोदिवसेन तिविधो होति। तत्थ आरम्मणूपिनस्सयो आरम्मणिधिपितना निन्नानाकरणोति हेट्ठा बुत्तनयेनेव नानप्पकारभेदतो गहेतब्बो। अनन्तरूपिनस्सयो अनन्तरपच्चयेन निन्नानाकरणो, सोपि हेट्ठा बुत्तनयेनेव नानप्पकारभेदतो वेदितब्बो। पच्चयुप्पन्नतोपि नेसं तत्थ बुत्तनयेनेव विनिच्छयो वेदितब्बो। पकतूपिनस्सयो पन जातिवसेन कुसलाकुसलिवपाकिकरियरूपभेदतो पञ्चिवधो होति, कुसलादीनं पन भूमिभेदतो अनेकविधोति एवं तावेत्थ नानप्पकारभेदतो विञ्जातब्बो विनिच्छयो।

एवं भिन्ने पनेत्य तेभूमककुसलो चतुभूमकस्सापि कुसलस्स अकुसलस्स विपाकिकिरियस्साति चतुन्नं रासीनं पकतूपिनस्सयो होति। लोकुत्तरो अकुसलस्सेव न होति। अम्हाकं आचिरयेन "लोकुत्तरधम्मो निब्बत्तितो"ति इमिना पन नयेन अञ्जेसं अकुसलस्सापि होति। यस्स वा उप्पिज्जस्सित, तस्सापि अनुत्तरेसु विमोक्खेसु पिहं उपट्ठापयतो इमिना नयेन होतियेव। अकुसलो सब्बेसिम्प चतुभूमकानं खन्धानं पकतूपिनस्सयो होति, तथा तेभूमकिवपाको। लोकुत्तरिवपाके हेिहुमािन तीिण फलािन अकुसलस्सेव न होिन्ति, उपरिद्विमं कुसलस्सापि। पुरिमनयेन पन अञ्जेसं वा यस्स वा उप्पिज्जिस्सिति, तस्स सन्ताने सब्बोपि लोकुत्तरिवपाको सब्बेसं कुसलादीनं अरूपक्खन्थानं पकतूपिनस्सयो होति। किरियसङ्घातोपि पकतूपिनस्सयो चतुभूमकानं अकुसलािदखन्धानं होितयेव, तथा रूपसङ्घातो। सयं पन रूपं इमिस्मं पट्ठानमहापकरणे आगतनयेन उपिनस्सयपच्चयं न लभित, सुत्तन्तिकपिरयायेन पन लभितीति वनुं वट्टीत। एवमेत्य पच्चयुप्पन्नतोिप विञ्जातब्बो विनिच्छयोित।

उपनिस्सयपच्चयनिद्देसवण्णना।

## १०. पुरेजातपच्चयनिद्देसवण्णना

**१०**. पुरेजातपच्चयनिद्देसे **पुरेजातपच्चयेन पच्चयो**ति एत्थ पुरेजातं नाम यस्स पच्चयो होति, ततो पुरिमतरं जातं जातिक्खणं अतिक्कमित्वा ठितिक्खणप्पत्तं। **चक्खायतन**ित्तआदि वत्थुपुरेजातवसेन वृत्तं। **रूपायतन**ित्तआदि आरम्मणपुरेजातवसेन। **किञ्चिकाले पुरेजातपच्चयेना**ति पर्वित्तं सन्धाय वृत्तं। **किञ्चिकाले न पुरेजातपच्चयेना**ति पिटसिन्धें सन्धाय वृत्तं। एवं सब्बथापि पञ्चद्वारे वत्थारम्मणवसेन, मनोद्वारे वत्थुवसेनेवायं पाळि आगता, पञ्चावारे पन ''आरम्मणपुरेजातं — सेक्खा वा पुथुज्जना वा चक्खुं अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सन्ती' ति आगतत्ता मनोद्वारेपि आरम्मणपुरेजातं लब्भतेव। इध पन सावसेसवसेन देसना कर्ताति अयं तावेत्थ पाळिवण्णना।

अयं पन पुरेजातपच्चयो सुद्धरूपमेव होति। तञ्च खो उप्पादक्खणं अतिक्किमत्वा ठितिप्पत्तं अट्ठारसिवधं रूपरूपमेव। तं सब्बम्पि वत्थुपुरेजातं आरम्मणपुरेजातिन्ति द्विधा ठितं। तत्थ चक्खायतनं...पे॰... कायायतनं वत्थुरूपन्ति इदं वत्थुपुरेजातं नाम। सेसं इमाय पाळिया आगतञ्च अनागतञ्च वण्णो सद्दो गन्धो रसो चतस्सो धातुयो तीणि इन्द्रियानि कबळीकारो आहारोति द्वादसिवधं रूपं आरम्मणपुरेजातपच्चयो नामाति एवमेत्थ नानप्पकारभेदतो विञ्जातब्बो विनिच्छयो।

एवं भिन्ने पनेत्थ चक्खायतनं द्विन्नं चक्खुविञ्ञाणानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयो, तथा इतरानि चत्तारि सोतिवञ्जाणादीनं। वत्थुरूपं पन ठपेत्वा द्विपञ्चिवञ्जाणानि चत्तारो च आरुप्पविपाके सेसानं सब्बेसम्पि चतुभूमकानं कुसलाकुसलाब्याकतानं चित्तचेतिसकानं पुरेजातपच्चयो होति। रूपादीनि पन पञ्चारम्मणानि द्विपञ्चिवञ्जाणानञ्चेव मनोधातूनञ्च एकन्तेनेव पुरेजातपच्चया होन्ति। अट्ठारसिवधिम्प पनेतं रूपरूपं कामावचरकुसलस्स रूपावचरतो अभिञ्जाकुसलस्स अकुसलस्स तदारम्मणभाविनो कामावचरविपाकस्स कामावचरिकरियस्स रूपावचरतो अभिञ्जाकिरियस्साति इमेसं छन्नं रासीनं पुरेजातपच्चयो होतीति एवमेत्थ पच्चयुप्पन्नतोपि विञ्जातब्बो विनिच्छयोति।

पुरेजातपच्चयनिद्देसवण्णना।

## ११. पच्छाजातपच्चयनिद्देसवण्णना

**११**. पच्छाजातपच्चयनिद्देसे **पच्छाजाता**ति यस्स कायस्स पच्चया होन्ति, तस्मिं उप्पज्जित्वा ठिते जाता। **पुरेजातस्सा**ति तेसं उप्पादतो पठमतरं जातस्स जातिक्खणं अतिक्किमित्वा ठितिप्पत्तस्स। **इमस्स कायस्सा**ति इमस्स चतुसमुट्ठानिकित्तसमुट्ठानिकभूतउपादारूपसङ्घातस्स कायस्स। एत्थ च तिसमुट्ठानिककायोति आहारसमुट्ठानस्स अभावतो ब्रह्मपारिसज्जादीनं कायो वेदितब्बो। अयमेत्थ पाळिवण्णना। अयं पन पच्छाजातपच्चयो नाम सङ्घेपतो ठपेत्वा आरुप्पविपाके अवसेसा चतुभूमका अरूपक्खन्था। स्रो जातिवसेन कुसलाकुसलविपाकिकिरियभेदेन चतुथा भिज्जतीति एवमेत्थ नानप्पकारभेदतो विञ्जातब्बो विनिच्छयो।

एवं भिन्ने पनेत्थ पञ्चवोकारभवे उप्पन्नं चतुभूमककुसलञ्च अकुसलञ्च उप्पादक्खणं अतिक्कमित्वा ठितिप्पत्तस्स चतुसमुद्वानिकित्तसमुद्वानिकरूपकायस्स पच्छाजातपच्चयो होति। विपाकेपि ठपेत्वा पटिसन्धिविपाकं अवसेसो कामावचररूपावचरिवपाको तस्सेव एकन्तेन पच्छाजातपच्चयो होति। लोकुत्तरोपि पञ्चवोकारे उप्पन्नविपाको तस्सेव पच्छाजातपच्चयो होति। तेभूमकिकिरियापि पञ्चवोकारे उप्पन्नाव वृत्तप्पकारस्स कायस्स पच्छाजातपच्चयो होतीति एवमेत्थ पच्चयुप्पन्नतोपि विञ्जातब्बो विनिच्छयोति।

पच्छाजातपच्चयनिद्देसवण्णना।

## १२. आसेवनपच्चयनिद्देसवण्णना

१२. आसेवनपच्चयिनद्देसे पुरिमा पुरिमाति सब्बनयेसु समनन्तरातीताव दहुब्बा। करमा पनेत्थ अनन्तरपच्चये विय "पुरिमा पुरिमा कुसला धम्मा पंछ्यानं पछ्यानं अब्याकतानं धम्मानं"न्तिआदिना नयेन भिन्नजातिकिहि सिद्धं निद्देसो न कतोति? अत्तनो गितं गाहापेतुं असमत्थताय। भिन्नजातिका हि भिन्नजातिकानं अरूपधम्मानं आसेवनगुणेन पगुणबलवभावं साधयमाना अत्तनो कुसलादिभावसङ्खातं गितं गाहापेतुं न सक्कोन्ति। तरमा तेहि सिद्धं निद्देसो कतोति वेदितब्बो। अथ विपाकाब्याकतं करमा न गहितन्ति? आसेवनाभावेन। विपाकिव्ह कम्मवसेन विपाकभावप्पत्तं कम्मपरिणामितं हुत्वा वत्तिति निरुस्साहं दुब्बलन्ति तं आसेवनगुणेन अत्तनो सभावं गाहापेत्वा परिभावेत्वा नेव अञ्जं विपाकं उप्पादेतुं सक्कोति, न पुरिमविपाकानुभावं गहेत्वा उप्पञ्जतृन्ति। कम्मवेगिक्खतं पन पतितं विय हुत्वा उप्पञ्जतीति सब्बथापि विपाकं आसेवनं नत्थीति आसेवनाभावेन विपाकं न गहितं। कुसलाकुसलिकिरियानन्तरं उप्पञ्जानम्मि चेतं कम्मपिटबद्धवृत्तिताय आसेवनगुणं न गण्हातीति कुसलादयोपिस्स आसेवनपच्चया न होन्ति। अपिच नानाजातिकत्तापेते न होन्तियेव। भूमितो पन आरम्मणतो वा नानाजातिकत्तं नाम नत्थि। तस्मा कामावचरकुसलिकिरियामहग्गतकुसलिकिरियानिम्प, सङ्खारारम्मणञ्च अनुलोमकुसलं निब्बानारम्मणस्स गोत्रभुकुसलस्स आसेवनपच्चयो होतियेवाति अयं तावेत्थ पाळिवण्णना। अयं पन आसेवनपच्चयो जातितो ताव कुसलो अकुसलो किरियाब्याकतोति तिथा ठितो। तत्थ कुसलो भूमितो कामावचरो रूपावचरो अरूपावचरोति तिविथो होति, अकुसलो कामावचरोव किरियाब्याकतो कामावचरो रूपावचरो अरूपावचरोति तिविथोव, लोकृतरो आसेवनपच्चयो नाम नत्थीति एवमेत्थ नानप्पकारभेदतो विञ्जातब्बो विनिच्छयो।

एवं भिन्ने पनेत्थ कामावचरकुसलं अत्तनो अनन्तरस्स कामावचरकुसलस्सेव। यं पनेत्थ जाणसम्पयुत्तं, तं अत्तना सिदसवेदनस्स रूपावचरकुसलस्स अरूपावचरकुसलस्स लोकुत्तरकुसलस्साति इमेसं रासीनं आसेवनपच्चयो होति। रूपावचरकुसलं पन रूपावचरकुसलस्सेव। अरूपावचरकुसलं अरूपावचरकुसलस्सेव। अकुसलं पन अकुसलस्सेव आसेवनपच्चयो होति। किरियतो पन कामावचरिकरियसङ्खातो ताव कामावचरिकरियस्सेव। यो पनेत्थ जाणसम्पयुत्तो, सो अत्तना सिदसवेदनस्स रूपावचरिकरियस्स अरूपावचरिकरियस्साति इमेसं रासीनं आसेवनपच्चयो होति। रूपावचरिकरियसङ्खातो पन रूपावचरिकरियस्सेव, अरूपावचरिकरियसङ्खातो अरूपावचरिकरियस्सेव आसेवनपच्चयो होति। विपाको पन एकधम्मस्सापि एकधम्मोपि वा कोचि विपाकस्स आसेवनपच्चयो नत्थीति एवमेत्थ पच्चयुप्पन्नतोपि विञ्जातब्बो विनिच्छयोति।

आसेवनपच्चयनिद्देसवण्णना।

### १३. कम्मपच्चयनिद्देसवण्णना

१३. कम्मपच्चयनिद्देसे कम्मन्ति चेतनाकम्ममेव। कटता च रूपानिन्त कम्मस्स कटता उप्पन्नरूपानं। कम्मपच्चयेनाति अनेकानिम्प कप्पकोटीनं मत्थके अत्तनो फलं उप्पादेतुं समत्थेन नानाक्खणिककम्मपच्चयेनाति अत्थो। कुसलाकुसलिव्ह कम्मं अत्तनो पर्वित्तक्खणे फलं न देति। यदि ददेय्य, यं मनुस्सो देवलोकूपगं कुसलकम्मं करोति, तस्सानुभावेन तिस्मियेव खणे देवो भवेय्य। यस्मिं पन खणे तं कतं, ततो अञ्जिस्में खणे अविज्जमानिम्प केवलं कटत्तायेव दिट्ठेव धम्मे उपपज्जे वा अपरे वा परियाये अवसंसपच्चयसमायोगे सित फलं उप्पादेति निरुद्धापि पुरिमिसप्पादिकिरिया विय कालन्तरे पिच्छिमिसप्पादिकिरियाय। तस्मा नानाक्खणिककम्मपच्चयोति वृच्चित। चेतना सम्पयुत्तकानं धम्मानित्त या काचि चेतना अत्तना सम्पयुत्तकानं धम्मानित्त इतं सहजातचेतनं सन्धाय वृत्तं। कुसलादीसु हि या काचि सहजातचेतना सेसधम्मानं चित्तपयोगसङ्खातेन किरियाभावेन उपकारिका होति। तस्मा सहजातकम्मपच्चयोति वृच्चित। अयं तावेत्थ पाळिबणाना।

अयं पन कम्मपच्चयो अत्थतो चतुभूमिकचेतनामत्तमेव। सो हि जातिभेदतो कुसलो अकुसलो विपाको किरियाति चतुधा भिज्जित। तत्थ कुसलो भूमितो कामावचरादिवसेन चतुधा भिज्जित। अकुसलो एकधाव विपाको चतुधा, किरिया तिधावाति एवमेत्थ नानप्पकारभेदतो विञ्ञातब्बो विनिच्छयो।

एवं भिन्ने पनेत्थ सहजाता कामावचरकुसलचेतना पञ्चवोकारे अत्तना सम्पयुत्तधम्मानञ्चेव चित्तसमुट्ठानरूपस्स च, चतुवोकारे सम्पयुत्तक्खन्धानञ्जेव सहजातकम्मपच्चयो होति। उप्पज्जित्वा निरुद्धा पन अत्तनो विपाकानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं नानाक्खणिककम्मपच्चयेन पच्चयो होति। सा च खो पञ्चवोकारेयेव, न अञ्जत्थ। सहजाता रूपावचरकुसलचेतना अत्तना सम्पयुत्तधम्मानञ्चेव चित्तसमुट्ठानरूपानञ्च एकन्तेनेव सहजातकम्मपच्चयेन पच्चयो। उप्पज्जित्वा निरुद्धा पन अत्तनो विपाकानञ्चेव कटत्तारूपानञ्च नानाक्खणिककम्मपच्चयेन पच्चयो। अरूपावचरा पन लोकुत्तरा च सहजाता कुसलचेतना पञ्चवोकारे अत्तना सम्पयुत्तधम्मानञ्चेव चित्तसमुट्ठानरूपानञ्च, चतुवोकारे सम्पयुत्तक्खन्धानञ्जेव सहजातकम्मपच्चयेन पच्चयो। उप्पज्जित्वा निरुद्धा पनेसा दुविधापि अत्तनो अत्तनो विपाकक्खन्धानञ्जेव नानाक्खणिककम्मपच्चयेन पच्चयो। उप्पज्जित्वा निरुद्धा पने विपाकक्खन्धानञ्जेव सहजातकम्मपच्चयेन पच्चयो। उप्पज्जित्वा निरुद्धा पन विपाकक्खन्धानञ्चेव कटत्तारूपानञ्च नानाक्खणिककम्मपच्चयेन पच्चयो।

कामावचररूपावचरतो विपाकचेतना अत्तना सम्पयुत्तथम्मानं पवत्ते चित्तसमुद्ठानरूपानं, पटिसन्धियं कटत्तारूपानञ्च सहजातकम्मपच्चयेन पच्चयो। अरूपावचरिवपाकचेतना अत्तना सम्पयुत्तथम्मानञ्जेव सहजातकम्मपच्चयेन पच्चयो। लोकुत्तरिवपाकचेतना पञ्चवोकारे अत्तना सम्पयुत्तथम्मानञ्चेव चित्तसमुद्ठानरूपस्स च, चतुवोकारे अरूपस्सेव सहजातकम्मपच्चयेन पच्चयो। तेभूमिका किरियचेतना पञ्चवोकारे सम्पयुत्तथम्मानञ्चेव चित्तसमुद्ठानरूपस्स च सहजातकम्मपच्चयेन पच्चयो। या पनेत्थ आरुप्पे उप्पज्जित, सा अरूपथम्मानञ्जेव सहजातकम्मपच्चयेन पच्चयोति एवमेत्थ पच्चयुप्पन्नतोपि विञ्जातब्बो विनिच्छयोति।

कम्मपच्चयनिद्देसवण्णना।

## १४. विपाकपच्चयनिद्देसवण्णना

**१४**. विपाकपच्चयनिद्देसे **विपाका चत्तारो खन्धा**ति यस्मा कम्मसमुद्रानापि रूपा विपाका न होन्ति, तस्मा ''विपाका''ति वत्वा ''चत्तारो खन्धा''ति वुत्तं। एवं अयं पाळि

अरूपधम्मानञ्जेव विपाकपच्चयवसेन आगता। पञ्हावारे पन ''विपाकाब्याकतो एको खन्धो तिण्णं खन्धानं चित्तसमुद्वानानञ्च रूपानं विपाकपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे विपाकाब्याकतो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं कटत्ता च रूपानं विपाकपच्चयेन पच्चयो''ति आगतत्ता चित्तसमुद्वानकम्मसमुद्वानरूपानम्पि विपाकपच्चयो लब्भति। इथ पन सावसेसवसेन देसना कताति अयं तावेत्थ पाळिवण्णना। अयं पन विपाकपच्चयो विपाकभावेन जातितो एकविधो, भूमिभेदतो कामावचरादिवसेन चतुधा भिज्जतीति एवमेत्थ नानप्पकारभेदतो विञ्ञातब्बो विनिच्छयो।

एवं भिन्ने पनेत्थ कामावचररूपावचरविपाको अत्तना सम्पयुत्तधम्मानं पवत्ते चित्तसमुद्वानरूपानं पटिसन्धियं कटत्तारूपानञ्च विपाकपच्चयो होति। अरूपावचरविपाको सम्पयुत्तधम्मानञ्जेव। लोकुत्तरिवपाको पञ्चवोकारे सम्पयुत्तधम्मानञ्चेव चित्तसमुद्वानरूपस्स च, चतुवोकारे सम्पयुत्तक्खन्धानञ्जेव विपाकपच्चयो होतीति एवमेत्थ पच्चयुप्पन्नतोपि विञ्जातब्बो विनिच्छयोति।

#### विपाकपच्चयनिद्देसवण्णना।

#### १५. आहारपच्चयनिद्देसवण्णना

**१५.** आहारपच्चयिनदेसे **कबळीकारो आहारो**ति चतुसन्तितसमुट्ठाने रूपे ओजा आहारो नाम। सो पन यस्मा कबळं करित्वा अज्झोहरितोव आहारिकच्चं करोति, न बिह ठितो, तस्मा आहारोति अवत्वा ''कबळीकारो आहारों'ति वृत्तं। कबळं करित्वा अज्झोहरितब्बवत्थुकत्ता वा कबळीकारोति नाममेतं तस्स। **अरूपिनो आहारा**ति फस्सचेतनाविञ्जाणाहारा। **तंसमुट्ठानान**न्ति इथापि कम्मसमुट्ठानानि गिहतानेव। वृत्तञ्हेतं पञ्हावारे — पिटसन्थिक्खणे विपाकाब्याकता आहारा सम्पयुत्तकानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं आहारपच्चयेन पच्चयोति। अयं तावेत्थ पाळिवण्णना।

अयं पन आहारपच्चयो सङ्खेपतो कबळीकारो आहारो, फस्सो, चेतना, विञ्जाणन्ति चत्तारोव धम्मा होन्ति । तत्थ ठपेत्वा कबळीकाराहारं सेसा तयो अरूपाहारा जातिवसेन कुसलाकुसलविपाकिकिरियभेदतो चतुधा भिज्जन्ति । पुन भूमिभेदेन कुसलो चतुधा, अकुसलो एकधा, विपाको चतुधा, किरिया तिधाति एवं अनेकधा भिज्जन्ति । कबळीकाराहारो पन जातितो अब्याकतो, भूमितो कामावचरोवाति एवमेत्थ नानप्पकारभेदतो विञ्जातब्बो विनिच्छयो ।

एवं भिन्ने पनेत्थ चतुभूमकापि तयो कुसलाहारा पञ्चवोकारे अत्तना सम्पयुत्तधम्मानञ्चेव चित्तसमुद्वानरूपस्स च आहारपच्चयेन पच्चयो, ठपेत्वा पन रूपावचरं अवसेसा आरुणे सम्पयुत्तधम्मानञ्जेव आहारपच्चयेन पच्चयो। अकुसलाहारेसुपि एसेव नयो। चतुभूमकिवपाकाहारा पन सब्बत्थ सम्पयुत्तकानं आहारपच्चया होन्ति। कामावचररूपावचरिवपाका पनेत्थ पञ्चवोकारे उप्पञ्जमाना पवत्ते चित्तसमुद्वानरूपस्स पिटसन्धियं कटत्तारूपस्सापि आहारपच्चया होन्ति। लोकुत्तरा पन चित्तसमुद्वानरूपस्स प्रावच्या केत्रत्य करत्तारूपस्सापि आहारपच्चया होन्ति। लोकुत्तरा पन चित्तसमुद्वानरूपस्सेव, आरुप्पे उप्पन्ना रूपस्स पच्चया न होन्ति। तेभूमकापि तयो किरियाहारा पञ्चवोकारे सम्पयुत्तधम्मानञ्चेव चित्तसमुद्वानरूपस्स च, कामावचरारूपावचरा पन आरुप्पे सम्पयुत्तधम्मानञ्जेव आहारपच्चयेन पच्चयो। चतुसन्तितसमुद्वानो कबळीकाराहारो किञ्चापि "इमस्स कायस्सा"ित अविसेसतो वृत्तो, विसेसतो पनायमेत्थ आहारसमुद्वानरूपस्स जनको चेव अनुपालको च हुत्वा आहारपच्चयेन पच्चयो होति, सेसितसन्तितसमुद्वानस्स अनुपालकोव हुत्वा आहारपच्चयेन पच्चयो होतीित एवमेत्थ पच्चयुप्पन्नतोपि विञ्जातब्बो विनिच्छयोति।

#### आहारपच्चयनिद्देसवण्णना।

## १६. इन्द्रियपच्चयनिद्देसवण्णना

**१६**. इन्द्रियपच्चयनिद्देसे **चक्खुन्द्रिय**न्ति चक्खुसङ्खातं इन्द्रियं। **इन्द्रियपच्चयेना**ति सयं पुरेजातो हुत्वा अरूपधम्मानं उप्पादतो पट्ठाय याव भङ्गा इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो होति। सोतिन्द्रियादीसुपि एसेव नयो। **अरूपिनो इन्द्रिया**ति एत्थ अरूपजीवितिन्द्रियम्पि सङ्गहितं। **तंसमुट्ठानान**न्ति एत्थ हेट्ठा वृत्तनयेनेव कटत्तारूपम्पि सङ्गहितं। वृत्तञ्हेतं पञ्हावारे — पटिसन्धिक्खणे विपाकाब्याकता इन्द्रिया सम्पयुत्तकानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयोति। एवं तावेत्थ पाळिवण्णना वेदितब्बा।

अयं पन इन्द्रियपच्चयो इत्थिन्द्रियपुरिसिन्द्रियवज्जानं समवीसितया इन्द्रियानं वसेन ठितो। इत्थिन्द्रियपुरिसिन्द्रियानि हि किञ्चापि इत्थिलिङ्गपुरिसिल्ङ्गादीनं बीजभूतानि, कललादिकाले पन विज्जमानेसुपि तेसु इत्थिलिङ्गपुरिसिलङ्गादीनं अभावा तानि नेव तेसं, न अञ्जेसं इन्द्रियपच्चयतं फरन्ति। इन्द्रियपच्चयो हि अत्तनो विज्जमानक्खणे अविनिब्भुत्तधम्मानं इन्द्रियपच्चयतं अफरन्तो नाम नत्थि, तस्मा तानि इन्द्रियपच्चया न होन्ति। येसं पनेतानि बीजभूतानि, तेसं तानि सुत्तन्तिकपरियायेन पकतूपिनस्सयभावं भजन्ति। इति इन्द्रियपच्चयो समवीसितया इन्द्रियानं वसेन ठितोति वेदितब्बो। सो जातितो कुसलाकुसलिवपाकिकिरियरूपवसेन पञ्चधा भिज्जित। तत्थ कुसलो भूमिवसेन चतुधा, अकुसलो कामावचरोव विपाको चतुधाव किरियासङ्खातो तिधा, रूपं कामावचरमेवाति एवं अनेकधा भिज्जितीत एवं तावेत्थ नानप्पकारभेदतो विञ्जातब्बो विनिच्छयो।

एवं भिन्ने पनेत्थ चतुभूमकोपि कुसिलिन्द्रियपच्चयो पञ्चवोकारे सम्पयुत्तधम्मानञ्चेव चित्तसमुद्वानरूपस्स च इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो, तथा अकुसलो। ठपेत्वा पन रूपावचरकुसलं अवसेसा कुसलाकुसला आरुप्पे सम्पयुत्तधम्मानञ्जेव इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो। चतुभूमको विपाकिन्द्रियपच्चयो एकन्तेनेव सम्पयुत्तकानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो। कामावचररूपावचरा पनेत्थ पञ्चवोकारे उप्पञ्जनतो पवत्ते चित्तसमुद्वानरूपस्स, पिटसन्धियं कटत्तारूपस्सापि इन्द्रियपच्चयेन पच्चया होन्ति। लोकुत्तरा चित्तसमुद्वानरूपस्सेव। आरुप्पे उप्पन्ना लोकुत्तरविपाका इन्द्रिया रूपस्स पच्चया न होन्ति। तेभूमका किरियिन्द्रिया पञ्चवोकारे सम्पयुत्तधम्मानञ्चेव चित्तसमुद्वानरूपस्स च, कामावचरारूपावचरा पन आरुप्पे सम्पयुत्तधम्मानञ्जेव इन्द्रियपच्चयतं फरन्ति। चक्खुन्द्रियादिवसेन छब्बिधे रूपिन्द्रिये चक्खुन्द्रियं कुसलाकुसलविपाकतो सम्पयुत्तधम्मानं द्विन्नं चक्खुविञ्जाणानं, सोतिन्द्रियादीनि तथाविधानञ्जेव सोतिवञ्जाणादीनं, रूपजीवितिन्द्रियं अत्तना सहजातरूपानं ठितिक्खणे इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो। सहजातपच्चयता पन तस्स नत्थीति एवमेत्थ पच्चयुप्पन्नतोपि विञ्जातब्बो विनिच्छयोति।

### इन्द्रियपच्चयनिद्देसवण्णना।

#### १७. झानपच्चयनिद्देसवण्णना

१७. झानपच्चयिनद्देसे **झानङ्गानी**ति द्विपञ्चविञ्ञाणवज्जेसु सेसचित्तेसु उप्पन्नानि वितक्किवचारपीतिसोमनस्सदोमनस्सुपेक्खाचित्तेकग्गतासङ्घातानि सत्त अङ्गानि। पञ्चन्नं पन विञ्ञाणकायानं अभिनिपातमत्तता तेसु विज्जमानानिपि उपेक्खासुखदुक्खानि उपिनज्झानाकारस्स अभावतो झानङ्गानीित न उद्धटानि। तत्थ पिक्चिन्नत्ता पन सेसाहेतुकेसुपि झानङ्गं न उद्धटमेव। तंसमुद्दानानित्त इधापि कटत्तारूपं सङ्गहितन्ति वेदितब्बं। वृत्तज्हेतं पञ्हावारे — ''पिटसन्धिक्खणे विपाकाब्याकतानि झानङ्गानि सम्पयुत्तकानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं झानपच्चयेन पच्चयो'ित। अयं तावेत्थ पाळिवण्णना। अयं पन झानपच्चयो सत्तन्नं झानङ्गानं वसेन ठितोपि जातिभेदतो कुसलाकुसलविपाकिकिरियवसेन चतुधा भिज्जित, पुन भूमिवसेन चतुधा; एकधा, चतुधा, तिधाति द्वादसधा भिज्जतीति एवमेत्थ नानप्पकारभेदतो विञ्जातब्बो विनिच्छयो।

एवं भिन्ने पनेत्थ चतुभूमकम्पि कुसलझानङ्गं पञ्चवोकारे सम्पयुत्तधम्मानञ्चेव चित्तसमुद्वानरूपस्स च, ठपेत्वा रूपावचरं अवसेसं आरुप्पे सम्पयुत्तधम्मानञ्चेव झानपच्चयेन पच्चयो। अकुसलेपि एसेव नयो। कामावचररूपावचरिवपाकं पवत्ते सम्पयुत्तधम्मानञ्चेव वित्तसमुद्वानरूपस्स च, पटिसन्धियं सम्पयुत्तधम्मानञ्चेव कटत्तारूपस्स च, आरुप्पविपाकं सम्पयुत्तधम्मानञ्चेव, यञ्च आरुप्पे लोकुत्तरिवपाकं उप्पञ्जित, तञ्च। पञ्चवोकारे पन तं चित्तसमुद्वानरूपस्सिप झानपच्चयेन पच्चयो होति। तेभूमकिम्प किरियझानङ्गं पञ्चवोकारे सम्पयुत्तधम्मानञ्चेव चित्तसमुद्वानरूपस्स च। यं पनेत्थ आरुप्पे उप्पञ्जित, तं सम्पयुत्तधम्मानञ्जेव झानपच्चयेन पच्चयोति। एवमेत्थ पच्चयुप्पन्नतोपि विञ्जातब्बो विनिच्छयोति।

#### झानपच्चयनिद्देसवण्णना।

#### १८. मग्गपच्चयनिद्देसवण्णना

**१८**. मग्गपच्चयनिद्देसे **मग्गङ्गानी**ति अहेतुकचित्तुप्पादवज्जेसु सेसचित्तेसु उप्पन्नानि पञ्जा, वितक्को, सम्मावाचाकम्मन्ताजीवा, वीरियं, सित, समाधि, मिच्छादिद्वि, मिच्छावाचाकम्मन्ताजीवाति इमानि द्वादसङ्गानि। मग्गस्स पन हेतुपच्छिमकत्ता अहेतुकचित्तेसु मग्गङ्गानि न उद्धटानि। **तंसमुद्वानान**ित्त इथापि कटत्तारूपं सङ्गहितमेव। वृत्तञ्हेतं पञ्हावारे — ''पटिसन्धिक्खणे विपाकाब्याकतानि मग्गङ्गानि सम्पयुत्तकानं खन्थानं कटत्ता च रूपानं मग्गपच्चयेन पच्चयो''ति। अयं तावेत्थ पाळिवण्णना।

अयं पन मग्गपच्चयो द्वादसन्नं मग्गङ्गानं वसेन ठितोपि जातिभेदतो कुसलादिवसेन चतुधा, कुसलादीनञ्च कामावचरादिभूमिभेदतो द्वादसधा भिज्जतीति एवमेत्थ नानप्पकारभेदतो विञ्ञातब्बो विनिच्छयो। एवं भिन्ने पनेत्थ चतुभूमकम्पि कुसलमग्गङ्गं पञ्चवोकारे सम्पयुत्तधम्मानञ्चेव चित्तसमुद्वानरूपस्स च, ठपेत्वा रूपावचरं अवसेसं आरुप्पे सम्पयुत्तधम्मानञ्जेव मग्गपच्चयेन पच्चयोति सब्बं झानपच्चये विय वित्थारेतब्बन्ति एवमेत्थ पच्चयुप्पन्नतोपि विञ्जातब्बो विनिच्छयोति।

#### मग्गपच्चयनिद्देसवण्णना।

## १९. सम्पयुत्तपच्चयनिद्देसवण्णना

**१९.** सम्पयुत्तपच्चयनिद्देसे पाळि उत्तानत्था एव। अयं पन सम्पयुत्तपच्चयो नाम सङ्खेपतो सब्बेपि अरूपिनो खन्धा। पभेदतो पनेस जातितो कुसलादीनं, भूमितो च कामावचरादीनं वसेन अनेकधा भिज्जतीति एवमेत्थ नानप्पकारभेदतो विञ्ञातब्बो विनिच्छयो। एवं भिन्ने पनेत्थ चतुभूमकेसुपि कुसलक्खन्धेसु एको खन्धो तिण्णं खन्धानं, तयो एकस्स, द्वे द्विन्नन्ति एवं सब्बेपि अञ्जमञ्जं सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। अकुसलिवपाकिकिरियक्खन्धेसुपि एसेव नयोति एवमेत्थ पच्चयुप्पन्नतोपि विञ्जातब्बो विनिच्छयोति।

## सम्पयुत्तपच्चयनिद्देसवण्णना।

## २०. विप्पयुत्तपच्चयनिद्देसवण्णना

२०. विष्पयुत्तपच्चयनिद्देसे रूपिनो धम्मा अरूपीनित इदं ताव हदयवत्थुनो चेव चक्खुन्द्रियादीनञ्च वसेन वेदितब्बं। रूपधम्मेसु हि एतेयेव छ कोट्ठासा अरूपक्खन्धानं विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चया होन्ति। रूपायतनादयो पन आरम्मणधम्मा किञ्चापि विष्पयुत्तधम्मा, विष्पयुत्तपच्चया पन न होन्ति। किं कारणा? सम्पयोगासङ्काय अभावतो। अरूपिनो हि खन्धा चक्खादीनं वत्थूनं अब्भन्तरतो निक्खमन्ता विय उप्पञ्जन्ति। तत्थ आसङ्का होति — "किं नु खो एते एतेहि सम्पयुत्ता, उदाहु विष्पयुत्ता'ति। आरम्मणधम्मा पन वत्थुनिस्सयेन उप्पञ्जमानानं आरम्मणमत्ता होन्तीति नित्थि तेसु सम्पयोगासङ्का। इति सम्पयोगासङ्काय अभावतो न ते विष्पयुत्तपच्चया। हदयवत्थुआदीसु एव पनायं विष्पयुत्तपच्चयता वेदितब्बा। वृत्तम्पि चेतं पञ्हावारे — वत्थु कुसलानं खन्धानं विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। चत्थु अकुसलानं खन्धानं विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। सोत... घान... जिव्हा... कायायतनं कायविञ्जाणस्स विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। वत्थु विपाकाब्याकतानं किरियाब्याकतानं खन्धानं विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयोति।

अरूपिनो धम्मा रूपीनिन्त इदं पन चतुन्नं खन्धानं वसेन वेदितब्बं। अरूपधम्मेसु हि चत्तारो खन्धाव सहजातपुरेजातानं रूपधम्मानं विप्ययुत्तपच्चया होन्ति, निब्बानं पन अरूपिम्प समानं रूपस्स विप्ययुत्तपच्चयो न होति। "चतूहि सम्पयोगो चतूहि विप्पयोगो"ित हि बुत्तं। इति चतुन्नं अरूपक्खन्धानंयेव विप्पयुत्तपच्चयता वेदितब्बा। बुत्तिम्पि चेतं पञ्हावारे — सहजाता कुसला खन्धा चित्तसमुद्वानानं रूपानं विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता कुसला खन्धा चित्तसमुद्वानानं रूपानं विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। पट्यसन्धिक्खणे विपाकाब्याकता खन्धा कटत्तारूपानं विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो, खन्धा वत्थस्साति। एवं तावेत्थ पाळिवण्णना वेदितब्बा।

अयं पन विष्पयुत्तपच्चयो नाम सङ्खेपतो पञ्चवोकारभवे वत्तमाना रूपारूपधम्मा। तेसु रूपं वत्थुनो चक्खादीनञ्च वसेन छधा भिन्नं, अरूपं पञ्चवोकारभवे उप्पन्नकुसलाकुसलविपाकिकरियवसेन चतुधा भिन्नं। तस्स भूमितो कामावचरादिवसेन चतुधा, एकधा, तिधा, तिधाति एकदसधा भेदो होति। आरुप्पविपाकिन्हि विष्पयुत्तपच्चयो न होतीति एवमेत्थ नानप्पकारभेदतो विञ्जातब्बो विनिच्छयो। एवं भिन्ने पन्त्य पञ्चवोकारभवे उप्पन्नं चतुभूमकम्पि कुसलं अकुसलञ्च अत्तना समुद्वापितिचत्तसमुद्वानरूपस्स सहजातिवप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो होति। उप्पादक्खणं पन अतिक्कमित्वा ठितिक्खणं पत्तस्स पुरेजातस्स चतुसमुद्वानिकित्तसमुद्वानिकरूपकायस्स पच्छाजातिवप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो होति। एत्थ च तिसमुद्वानिककायोति आहारसमुद्वानस्स अभावतो ब्रह्मपारिसज्जादीनं कायो वेदितब्बो। कामावचररूपावचरिवपाकं पन पवते चित्तसमुद्वानरूपस्स, पिटसन्धियं कटत्तारूपस्स च सहजातिवप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो होति। लोकुत्तरिवपाकं चित्तसमुद्वानरूपस्सेव। तिविधम्पि पनेतं पुरेजातस्स चतुसमुद्वानिकित्तसमुद्वानिककायस्स पच्छाजातिवप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। तेभूमकम्पि किरियं चित्तसमुद्वानस्स सहजातिवप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो, पुरेजातस्स चतुसमुद्वानिकित्तसमुद्वानिककायस्स पच्छाजातिवप्पयुत्तपच्चये। छधा ठितेसु पन रूपेसु वत्युरूपं पटिसन्धिक्खणे कामावचररूपावचरिवपाकानं सहजातिवप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। चक्खायतनादीनि चक्खुविञ्जाणादीनं पुरेजातिवप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयोति एवमेत्थ पच्चयुप्पन्नतोपि विञ्जातब्बो विनिच्छयोति।

## विप्पयुत्तपच्चयनिद्देसवण्णना।

## २१. अत्थिपच्चयनिद्देसवण्णना

**२१**. अत्थिपच्चयनिद्देसे **चत्तारो खन्धा**तिआदीहि सहजातवसेन अत्थिपच्चयो निद्दिङ्घो। **चक्खायतन**न्तिआदीहि पुरेजातवसेन। **यं रूपं निस्साया**ति एत्थ सहजातपुरेजातवसेन अत्थिपच्चयो निद्दिङ्घो। एवमयं पाळि सहजातपुरेजातानञ्जेव अत्थिपच्चयानं वसेन आगता। पञ्हावारे पन सहजातं, पुरेजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियन्ति इमेसं वसेन आगतत्ता पच्छाजातआहारिन्द्रियवसेनापि अत्थिपच्चयो लब्भित। इध पन सावसेसवसेन देसना कताति अयं तावेत्थ पाळिवण्णना।

अयं पन अत्थिपच्चयो नाम दुविधो — अञ्जमञ्जतो, न अञ्जमञ्जतो। तत्थ अञ्जमञ्जं तिविधं — अरूपं अरूपेन, रूपं रूपेन, रूपारूपं रूपारूपेन। ''चत्तारो खन्धा अरूपिनों'ति एत्थ हि सब्बचित्तुप्पत्तिवसेन अरूपं अरूपेन वृत्तं। ''चत्तारो महाभूता''ति एत्थ सब्बसन्तितवसेन रूपं रूपेन। ''ओक्कन्तिक्खणे नामरूप''न्ति एत्थ पिटसन्धिखन्धानञ्चेव वत्थुनो च वसेन रूपारूपं रूपारूपेन वृत्तं। न अञ्जमञ्जिम्प तिविधं — ''अरूपं रूपस्स, रूपं रूपस्स, रूपं अरूपस्स चित्तचेतिसका धम्मा''ति एत्थ हि पञ्चवोकारवसेन अरूपं रूपस्स वृत्तं। ''महाभूता उपादारूपान''न्ति एत्थ सब्बसन्तितवसेन रूपं रूपस्स। ''चक्खायतनं चक्खुविञ्जाणधातुया''तिआदीसु वत्थारम्मणवसेन रूपं अरूपस्स अत्थिपच्चयोति वृत्तं।

अपिचेस अत्थिपच्चयो नाम सङ्खेपतो खणत्तयप्पत्तं नामञ्चेव रूपञ्च, वत्तमाना पञ्चक्खन्थातिपि वत्तुं वट्टति। सो जातिभेदतो कुसलाकुसलिवपाकिकिरियरूपवसेन पञ्चधा भिज्जित। तत्थ कुसलो सहजातपच्छाजातवसेन दुविधो होति, तथा अकुसलो विपाकिकिरियसङ्खातो च। तेसु कुसलो कामावचरादिभेदेन चतुधा भिज्जित, अकुसलो कामावचरोव विपाको चतुभूमको, किरियासङ्खातो तिभूमको। रूपसङ्खातो अत्थिपच्चयो कामावचरोव। सो पन सहजातपुरेजातवसेन दुविधो। तत्थ पञ्च वत्थूनि आरम्मणानि च पुरेजातानेव, हदयवत्थु सहजातं वा होति पुरेजातं वा। पञ्हावारे पन आगतो आहारो इन्द्रियञ्च सहजातादिभेदं न लभतीति एवमेत्थ नानप्पकारभेदतो विञ्जातब्बो विनिच्छयो।

एवं भिन्ने पनेत्थ चतुभूमककुसलोपि सहजातो अत्थिपच्चयो पञ्चवोकारे ''एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धान''न्तिआदिना नयेन अञ्जमञ्जं खन्धानञ्चेव चित्तसमुद्वानरूपस्स च ठपेत्वा पन रूपावचरकुसलं अवसेसो आरुप्पे सम्पयुत्तक्खन्धानञ्जेव सहजातकुसलो अत्थिपच्चयेन पच्चयो होति। चतुभूमको पनेस पञ्चवोकारे चतुसमुद्वानिकितसमुद्वानिककायस्स पच्छाजातो कुसलो अत्थिपच्चयेन पच्चयो होति। अकुसलेपि एसेव नयो। सोपि हि पञ्चवोकारे सम्पयुत्तक्खन्धानञ्चेव चित्तसमुद्वानरूपस्स च, चतुवोकारे सम्पयुत्तक्खन्धानञ्जेव सहजाताकुसलो अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पञ्चवोकारे चतुसमुद्वानिकितसमुद्वानिककायस्स पच्छाजाताकुसलो अत्थिपच्चयेन पच्चयो।

विपाकतो पन कामावचररूपावचरो अत्थिपच्चयो नियमेनेव पटिसन्धिक्खणे खन्धानञ्चेव कटत्तारूपस्स च सहजातिथिपच्चयेन पच्चयो। पवत्ते पन सम्पयुत्तक्खन्धानञ्चेव चित्तसमुद्वानरूपस्स च सहजातिथिपच्चयेन पच्चयो। अरूपावचरिवपाको पन आरुप्पे उप्पन्नलोकुत्तरिवपाको च अत्तना सम्पयुत्तक्खन्धानञ्जेव सहजातिथिपच्चयेन पच्चयो। पञ्चवोकारे लोकुत्तरिवपाको सम्पयुत्तक्खन्धानञ्जेव सहजातिथिपच्चयेन पच्चयो। किरियतो रूपावचरो अत्थिपच्चयो चित्तसमुद्वानरूपस्स च सहजातिथिपच्चयेन पच्चयो, चतुसमुद्वानिकितसमुद्वानिककायस्स पच्छाजातिथपच्चयेन पच्चयो। किरियतो रूपावचरो अत्थिपच्चयो सम्पयुत्तक्खन्धानञ्चेव चित्तसमुद्वानरूपस्स च सहजातिथिपच्चयेन पच्चयो, चतुसमुद्वानिकितसमुद्वानिककायस्स पच्छाजातिथिपच्चयेन पच्चयो। कामावचरारूपावचरो पन आरुप्पे सम्पयुत्तक्खन्धानञ्चेव, पञ्चवोकारे चित्तसमुद्वानरूपस्सापि सहजातिथिपच्चयेन पच्चयो, चतुसमुद्वानिकित्तसमुद्वानिककायस्स पच्छाजातिथि पच्चयोन पच्चयो।

रूपसङ्घातो पन अत्थिपच्चयो सहजातो, पुरेजातो, आहारो, इन्द्रियन्ति चतुब्बिधो। तत्थ सहजातरूपित्थपच्चयो चतुसमुद्वानवसेन चतुधा ठितो। तत्थ कम्मसमुद्वानो एकं महाभूतं तिण्णान्नं महाभूतानं, तीणि एकस्स, द्वे द्विन्नं, महाभूता उपादारूपानन्ति एवं सहजातिथिपच्चयेन पच्चयो होति। पिटसन्धिक्खणे वत्थुरूपं कामावचररूपावचरिवपाकक्खन्थानं सहजातिथिपच्चयेन पच्चयो होति। तेसिम्प तिसमुद्वानिकरूपं एकं महाभूतं तिण्णान्नं महाभूतानं, तीणि एकस्स, द्वे द्विन्नं, महाभूता उपादारूपानन्ति एवं सहजातिथिपच्चयेन पच्चयो होति। पुरेजातिथिपच्चयो पन वत्थुपुरेजातआरम्मणपुरेजातवसेन द्विधो होति। सो द्विधोपि हेट्ठा पुरेजातपच्चये वृत्तनयेनेव योजेत्व्वा गहेतब्बो। आहारिथिपच्चयोपि हेट्ठा कबळीकाराहारपच्चये योजितनयेनेव योजेतब्बो। इध पनेस अत्तनो अनिरुद्धक्खणे पच्चयभावेन अत्थिपच्चयोति वृत्ती। रूपजीवितिन्द्रियस्प हेट्ठा इन्द्रियपच्चये रूपजीवितिन्द्रिययोजनायं वृत्तनयेनेव योजेतब्बं। इध पनेतिस्प अत्तनो अनिरुद्धक्खणेयेव पच्चयभावेन अत्थिपच्चयोति वृत्तन्ति एवमेत्थ पच्चयुप्पन्नतोपि विञ्जातब्बो विनिच्छयोति।

अत्थिपच्चयनिद्देसवण्णना।

#### २२. नत्थिपच्चयनिद्देसवण्णना

२२. निर्थपच्चयिनहेसे समनन्तरिनरुद्धाति अञ्जेन चित्तुप्पादेन अनन्तरिका हुत्वा समनन्तरिनरुद्धा। पटुप्पन्नानित पच्चुप्पन्नानं। इमिना निर्थपच्चयस्स ओकासदानहेन निर्थपच्चयभावं साधेति। पुरिमेसु हि निरोधवसेन पच्छिमानं पवत्तनोकासं अदेन्तेसु तेसं पटुप्पन्नभावो न सियाति अयमेत्थ पाळिवण्णना। सेसं सब्बं अनन्तरपच्चये वृत्तनयेनेव वेदितब्बं। पच्चयलक्खणमेव हेत्थ नानं, पच्चयानं पन पच्चयुप्पन्नानञ्च नानाकरणं निर्थ। केवलं पन तत्थ ''चक्खुविञ्ञाणधातु तंसम्पयुत्तका च धम्मा मनोधातुयां'तिआदिना नयेन पच्चया च पच्चयुप्पन्ना च सरूपतो दिस्सता। इध पन ''समनन्तरिनरुद्धा चित्तचेतिसका धम्मा पटुप्पन्नानं चित्तचेतिसकानं धम्मान'न्ति सब्बेपि ते निरोधुप्पादवसेन सामञ्जतो दिस्सताति।

नत्थिपच्चयनिद्देसवण्णना।

#### २३. विगतपच्चयनिद्देसवण्णना

२३. विगतपच्चयनिद्देसे समनन्तरिवगताति समनन्तरमेव विगता। इमिना विगतपच्चयस्स विगच्छमानभावेनेव पच्चयभावं दस्सेति। इति निर्थपच्चयस्स च इमस्स च ब्यञ्जनमत्त्रेयेव नानत्तं, न अत्थेति।

विगतपच्चयनिद्देसवण्णना।

#### २४. अविगतपच्चयनिद्देसवण्णना

२४. अविगतपच्चयिनदेसे **चत्तारो खन्धा**तिआदीनं सब्बाकारेन अत्थिपच्चयिनदेसे वृत्तनयेनेव अत्थो वेदितब्बो। इमस्सिपि हि पच्चयस्स अत्थिपच्चयेन सिद्धं ब्यञ्जनमत्तेयेव नानत्तं, न अत्थेति।

अविगतपच्चयनिद्देसवण्णना।

#### पच्चयनिहेसपिकण्णकविनिच्छयकथा

इदानि एवं उद्देसनिद्देसतो दस्सितेसु इमेसु चतुवीसितया पच्चयेसु आणचारस्स विसदभावत्थं अनेकधम्मानं एकपच्चयभावतो, एकधम्मस्स अनेकपच्चयभावतो, एकपच्चयस्स अनेकपच्चयभावतो, पच्चयसभागतो, पच्चयविसभागतो, युगळकतो, जनकाजनकतो, सब्बद्घानिकासब्बद्घानिकतो, रूपं रूपस्सातिआदिविकप्पतो, भवभेदतोति इमेसं दसन्नं पदानं वसेन पिकण्णकविनिच्छयो वेदितब्बो। तत्थ **अनेकधम्मानं एकपच्चयभावतो**ति एतेसु हि ठपेत्वा कम्मपच्चयं अवसेसेसु तेवीसितया पच्चयेसु अनेकधम्मा एकतो पच्चया होन्ति। कम्मपच्चयो पन एको चेतनाधम्मोयेवाति एवं तावेत्थ अनेकधम्मानं एकपच्चयभावतो विनिच्छयो वेदितब्बो।

एकधम्मस्स अनेकपच्चयभावतोति हेतुपच्चये ताव अमोहो एको धम्मो। सो पुरेजातकम्माहारझानपच्चयोव न होति, सेसानं वीसितया पच्चयानं वसेन पच्चयो होति। अलोभादोसा इन्द्रियमग्गपच्चयापि न होन्ति, सेसानं अद्वारसन्नं पच्चयानं वसेन पच्चया होन्ति। लोभमोहा विपाकपच्चयापि न होन्ति, सेसानं सत्तरसन्नं पच्चयानं वसेन पच्चया होन्ति। वोसो अधिपितपच्चयोपि न होति, सेसानं सोळसन्नं पच्चयानं वसेन पच्चयो होति। आरम्मणपच्चये रूपायतनं चक्खुविञ्जाणधातुया आरम्मणपुरेजातअत्थिअविगतवसेन चतुधा पच्चयो; तथा मनोधातुया अहेतुकमनोविञ्जाणधातुया च। सहेतुकाय पन आरम्मणाधिपितआरम्मणूपिनस्सयवसेनापि पच्चयो होति। इमिना नयेन सब्बेसं आरम्मणपच्चयधम्मानं अनेकपच्चयभावो वेदितब्बो।

अधिपतिपच्चये आरम्मणाधिपतिनो आरम्मणपच्चये वृत्तनयेनेव अनेकपच्चयभावो वेदितब्बो। सहजाताधिपतीसु वीमंसा अमोहहेतु विय वीसितधा पच्चयो होति। छन्दो हेतुपुरेजातकम्मआहारइन्द्रियझानमग्गपच्चयो न होति, सेसानं सत्तरसन्नं पच्चयानं वसेन पच्चयो होति। चित्तं हेतुपुरेजातकम्मझानमग्गपच्चयो न होति, सेसानं एकूनवीसितया पच्चयानं वसेन पच्चयो होति। वीरियं हेतुपुरेजातकम्माहारझानपच्चयो न होति, सेसानं एकूनवीसितया वसेन पच्चयो होति।

अनन्तरपच्चये ''चक्खुविञ्जाणधातू''तिआदिना नयेन वृत्तेसु चतूसु खन्धेसु वेदनाक्खन्धो हेतुपुरेजातकम्माहारमग्गपच्चयो न होति, सेसानं एकूनवीसितया वसेन पच्चयो होति। सञ्जाक्खन्धो इन्द्रियझानपच्चयोपि न होति, सेसानं सत्तरसन्नं वसेन पच्चयो होति। सङ्घारक्खन्धे हेतू हेतुपच्चये वृत्तनयेन, छन्दवीरियानि अधिपतिपच्चये वृत्तनयेनेव पच्चया होन्ति। फरसो हेतुपुरेजातकम्मइन्द्रियझानमग्गपच्चयो न होति, सेसानं अट्ठारसन्नं वसेन पच्चयो होति। वेतना हेतुपुरेजातकम्मइन्द्रियझानमग्गपच्चयो न होति, सेसानं अट्ठारसन्नं वसेन पच्चयो होति। विचारो मग्गपच्चयोपि न होति, सेसानं अट्ठारसन्नं वसेन पच्चयो होति। पीति तेसञ्जेव वसेन पच्चयो होति। चित्तेकग्गता हेतुपुरेजातकम्माहारपच्चयो न होति, सेसानं वीसितया वसेन पच्चयो होति। सिद्धा हेतुपुरेजातकम्माहारझानमग्गपच्चयो न होति, सेसानं अट्ठारसन्नं वसेन पच्चयो होति। सित तेहि चेव मग्गपच्चयेन चाति एकूनवीसितया वसेन पच्चयो होति। जीवितिन्द्रयं सद्धाय वृत्तानं अट्ठारसन्नं वसेन पच्चयो होति। हिरोत्तप्पं ततो इन्द्रियपच्चयं अपनेत्वा सेसानं सत्तरसन्नं वसेन पच्चयो होति। तथा कायपस्सद्धादीनि युगळकानि, येवापनकेसु अधिमोक्खमनिसकारतत्रमञ्झत्तता करुणामुदिता च। विरितयो पन तेहि चेव मग्गपच्चयेन चाति अट्ठारसधा पच्चयो होति। मिच्छाविद्वि ततो विपाकपच्चयं अपनेत्वा सत्तरसधा, मिच्छावाचकम्मन्ताजीवा तेहि चेव कम्माहारपच्चयेहि चाति एकूनवीसितधा। अहिरिकं अनोत्तप्पं मानो थिनं मिद्धं उद्धच्चिन्त इमे हेतुपुरेजातकम्मविपाकाहारिन्द्रियझानमग्गपच्चया न होन्ति, सेसानं पन सोळसन्नं पच्चयानं वसेन पच्चया होन्ति। विचिकिच्छाइस्सामच्छरियकुक्कुच्चानि ततो अधिपतिपच्चयं अपनेत्वा पन्तरसधा विञ्जाणक्खन्थस्स। अधिपतिपच्चयं वृत्तनयेनेव अनेकपच्चयभावो वेदितब्बो। समनन्तरपच्चयेपि एसेव नयो।

सहजातपच्चये चतूसु ताव खन्धेसु एकेकस्स धम्मस्स अनेकपच्चयभावो वृत्तनयेनेव वेदितब्बो। चत्तारि महाभूतानि आरम्मणआरम्मणाधिपतिसहजातअञ्जमञ्जनिस्सयउपनिस्सयपुरेजातअत्थिअविगतवसेन नवधा पच्चया होन्ति। हदयवत्थु तेसञ्चेव विप्पयुत्तस्स च वसेन दसधा पच्चयो होति। अञ्जमञ्जपच्चये अपुब्बं नत्थि। निस्सयपच्चये चक्खायतनादीनि आरम्मणआरम्मणाधिपतिनिस्सयउपनिस्सयपुरेजातइन्द्रियविप्पयुत्तअत्थिअविगतवसेन नवधा पच्चया होन्ति । उपनिस्सये अपुब्बं नित्थि । पुरेजातपच्चये रूपसद्दगन्धरसायतनानि आरम्मणआरम्मणाधिपतिउपनिस्सयपुरेजातअत्थिअविगतवसेन छधा पच्चया होन्ति । एत्तकमेवेत्थ अपुब्बं । पच्छाजातादीसु अपुब्बं नित्थि । आहारपच्चये कबळीकाराहारो आरम्मणआरम्मणाधिपतिउपनिस्सयआहारअत्थिअविगतवसेन छधा पच्चयो होति । इन्द्रियादीसु अपुब्बं नित्थि । एवमेत्थ एकधम्मस्स अनेकपच्चयभावतोपि विञ्जातब्बो विनिच्छयो ।

एकपच्चयस्स अनेकपच्चयभावतोति हेतुपच्चयादीसु यस्स कस्सचि एकस्स पच्चयस्स येनाकारेन येनत्थेन यो पच्चयुप्पन्नानं पच्चयो होति, तं आकारं तं अत्थं अविजिहत्वाव अञ्जेहिपि येहाकारेहि येहि अत्थेहि सो तिस्मञ्जेव खणे तेसं धम्मानं अनेकपच्चयभावं गच्छिति, ततो अनेकपच्चयभावतो तस्स विनिच्छयो वेदितब्बोति अत्थो। सेय्यथिदं — अमोहो हेतुपच्चयो, सो हेतुपच्चयत्तं अविजहन्तोव अधिपितसहजातअञ्जमञ्जिनस्सयिवपाकइन्द्रियमग्गसम्पयुत्तविप्पयुत्तअत्थिअविगतानं वसेन अपरेहिपि एकादसहाकारेहि अनेकपच्चयभावं गच्छिति। अलोभादोसा ततो अधिपितइन्द्रियमग्गपच्चये तयो अपनेत्वा सेसानं वसेन अनेकपच्चयभावं गच्छिन्त। इदं विपाकहेतूसुयेव लब्भिति, कुसलिकिरियेसु पन विपाकपच्चयता परिहायित। लोभदोसमोहा ते तयो विपाकञ्चाित चत्तारो अपनेत्वा सेसानं वसेन अनेकपच्चयभावं गच्छिन्त।

आरम्मणपच्चयो तं आरम्मणपच्चयत्तं अविजहन्तंयेव आरम्मणाधिपतिनिस्सयउपिनस्सयपुरेजातिवप्पयुत्तअत्थिअविगतानं वसेन अपरेहिपि सत्तहाकारेहि अनेकपच्चयभावं गच्छित । अयमेत्थ उक्कट्ठपरिच्छेदो, अरूपधम्मानं पन अतीतानागतानं वा रूपधम्मानं आरम्मणपच्चयभावे सित आरम्मणाधिपतिआरम्मणूपिनस्सयमत्तञ्जेव उत्तरि लब्भित । अधिपतिपच्चये वीमंसा अमोहसदिसा । छन्दो अधिपतिपच्चयो अधिपतिपच्चयत्तं अविजहन्तोव सहजातअञ्जमञ्जिनस्सयिवपाकसम्पयुत्तविप्पयुत्तअत्थिअविगतानं वसेन अपरेहिपि अट्ठहाकारेहि अनेकपच्चयभावं गच्छित । वीरियं तेसञ्चेव इन्द्रियमग्गपच्चयानञ्चाति इमेसं वसेन अपरेहिपि दसहाकारेहि अनेकपच्चयभावं गच्छित । आरम्मणाधिपतिनो पन हेट्ठा आरम्मणपच्चये वृत्तनयेनेव अनेकपच्चयभावो वेदितब्बो ।

अनन्तरसमनन्तरपच्चया अनन्तरसमनन्तरपच्चयत्तं अविजहन्ताव उपनिस्सयकम्मआसेवननित्थिविगतानं वसेन अपरेहिपि पञ्चहाकारेहि अनेकपच्चयभावं गच्छन्ति। अरियमग्गचेतनायेव चेत्थ कम्मपच्चयतं लभित, न सेसधम्मा। सहजातपच्चयो सहजातपच्चयत्तं अविजहन्तोव हेतुअधिपतिअञ्जमञ्जिनस्सयकम्मविपाकआहारइन्द्रियझानमग्गसम्पयुत्तविष्पयुत्तअत्थिअविगतानं वसेन अपरेहि चुद्दसहाकारेहि अनेकपच्चयभावं गच्छित। अयिम्प उक्कद्वपरिच्छेदो वत्थुसहजातादीनं पन वसेनेत्थ हेतुपच्चयादीनं अभावोपि वेदितब्बो। अञ्जमञ्जपच्चयेपि एसेव नयो।

निस्सयपच्चयो निस्सयपच्चयत्तं अविजहन्तोव चतुवीसितया पच्चयेसु अत्तनो निस्सयपच्चयत्तञ्चेव अनन्तरसमनन्तरपच्छाजातआसेवननिर्थिवगतपच्चये च छ अपनेत्वा सेसानं वसेन अपरेहिपि सत्तरसहाकारेहि अनेकपच्चयभावं गच्छति। अयम्पि उक्कट्वपरिच्छेदोव वत्थनिस्सयादीनं पन वसेनेत्थ हेतुपच्चयादीनं आभावोपि वेदितब्बो।

उपनिस्सयपच्चये आरम्मणूपनिस्सयो आरम्मणाधिपतिसिद्सो। अनन्तरूपनिस्सयो अनन्तरूपिनस्सयपच्चयत्तं अविजहन्तोव अनन्तरसमनन्तरकम्मआसेवननिर्धावगतानं वसेन अपरेहिपि छहाकारेहि अनेकपच्चयभावं गच्छित। अरियमग्गचेतनायेव चेत्थ कम्मपच्चयतं लभित, न सेसधम्मा। पकतूपिनस्सयो पकतूपिनस्सयोव। पुरेजातपच्चयो अत्तनो पुरेजातपच्चयत्तं अविजहन्तोव आरम्मणआरम्मणाधिपितिनस्सयउपिनस्सयइन्द्रियविष्पयुत्तअत्थिअविगतानं वसेन अपरेहिपि अट्टहाकारेहि अनेकपच्चयभावं गच्छित। अयिष्प उक्कट्ठिनद्देसोव आरम्मणपुरेजाते पनेत्थ निस्सयइन्द्रियविष्पयुत्तपच्चयता न लब्भित। इतो उत्तरिपि लब्भमानालब्भमानं वेदितब्बं। पच्छाजातपच्चयो अत्तनो पच्छाजातपच्चयभावं अविजहन्तोव विष्पयुत्तअत्थिअविगतानं वसेन अपरेहिपि पञ्चहाकारेहि अनेकपच्चयभावं गच्छित। आसेवनपच्चयो आसेवनपच्चयत्तं अविजहन्तोव अनन्तरसमनन्तरउपिनस्सयनिर्धिवगतानं वसेन अपरेहिपि पञ्चहाकारेहि अनेकपच्चयभावं गच्छित।

कम्मपच्चयो कम्मपच्चयत्तं अविजहन्तोव एकक्खणिको ताव सहजातअञ्जमञ्जिनस्सयविपाकआहारसम्पयुत्तविप्पयुत्तअत्थिअविगतानं वसेन अपरेहिपि नवहाकारेहि अनेकपच्चयभावं गच्छित। नानाक्खणिको उपिनस्सयअनन्तरसमनन्तरनित्थिविगतानं वसेन अपरेहिपि पञ्चहाकारेहि अनेकपच्चयभावं गच्छित। विपाकपच्चयो विपाकपच्चयत्तं अविजहन्तोव हेतुअधिपितसहजातअञ्जमञ्जिनस्सयकम्मआहारइन्द्रियझानमग्गसम्पयुत्तविप्पयुत्तअत्थिअविगतानं वसेन अपरेहिपि चुद्दसहाकारेहि अनेकपच्चयभावं गच्छित। आहारपच्चये कबळीकारो आहारो आहारपच्चयत्तं अविजहन्तोव अत्थिअविगतानं वसेन अपरेहिपि द्वीहाकारेहि अनेकपच्चयभावं गच्छित। सेसा तयो आहारपच्चयत्तं अविजहन्ताव यथानुरूपं अधिपितसहजातअञ्जमञ्जिनस्सयकम्मविपाकइन्द्रियसम्पयुत्तविप्पयुत्तअत्थिअविगतानं वसेन अपरेहिपि एकादसहाकारेहि अनेकपच्चयभावं गच्छित।

इन्द्रियपच्चये रूपिनो पञ्चिन्द्रिया इन्द्रियपच्चयत्तं अविजहन्ताव निस्सयपुरेजातिवप्पयुत्तअत्थिअविगतानं वसेन अपरेहिपि पञ्चहाकारेहि अनेकपच्चयभावं गच्छन्ति। रूपजीिवितिन्द्रियिप्प इन्द्रियपच्चयत्तं अविजहन्तञ्ञेव अत्थिअविगतानं वसेन अपरेहिपि द्वीहाकारेहि अनेकपच्चयभावं गच्छिति। अरूपिनो इन्द्रियानिपि यथानुरूपं इन्द्रियपच्चयत्तं अविजहन्तानेव हेतुअधिपितसहजातअञ्जमञ्जिनस्सर्यविपाकआहारझानमग्गसम्पयुत्तविप्पयुत्तअत्थिअविगतानं वसेन अपरेहिपि तेरसहाकारेहि अनेकपच्चयभावं गच्छिन्ति। झानपच्चयो झानपच्चयत्तं अविजहन्तोव यथानुरूपं सहजातअञ्जमञ्जिनस्सर्यविपाकइन्द्रियमग्गसम्पयुत्तविप्पयुत्तअत्थिअविगतानं वसेन अपरेहिपि दसहाकारेहि अनेकपच्चयभावं गच्छिति। मग्गपच्चयो मग्गपच्चयत्तं अविजहन्तोव यथानुरूपं झानपच्चये वृत्तानं दसन्नं हेतुअधिपतीनञ्चाति इमेसं वसेन अपरेहिपि द्वादसहाकारेहि अनेकपच्चयभावं गच्छिति।

सम्पयुत्तपच्चयो सम्पयुत्तपच्चयत्तं अविजहन्तोव यथानुरूपं हेतुअधिपितसहजातअञ्जमञ्जिनस्सयकम्मविपाकआहारइन्द्रियझानमग्गअत्थिअविगतानं वसेन अपरेहिपि तेरसहाकारेहि अनेकपच्चयभावं गच्छित। विप्पयुत्तपच्चयो विप्पयुत्तपच्चयत्तं अविजहन्तोव अनन्तरसमनन्तरआसेवनसम्पयुत्तनित्थिविगतसङ्खाते छ पच्चये अपनेत्वा सेसानं वसेन यथानुरूपं अपरेहिपि सत्तरसहाकारेहि अनेकपच्चयभावं गच्छित। तत्थ रूपस्स च अरूपस्स च पच्चयविभागो वेदितब्बो। अत्थिपच्चयो अत्थिपच्चयत्तं अविजहन्तोव अनन्तरसमनन्तरआसेवननित्थिविगतसङ्खाते पञ्च पच्चये अपनेत्वा सेसानं वसेन यथानुरूपं अपरेहि अद्वारसहाकारेहि अनेकपच्चयभावं गच्छित। नित्थिपच्चयविगतपच्चया अनन्तरपच्चयसिदसा। अविगतपच्चयो अत्थिपच्चयसिदसोयेवाति एवमेत्थ एकपच्चयस्स अनेकपच्चयभावतोपि विञ्जातब्बो विनिच्छयो।

**पच्चयसभागतो**ति एतेसु हि चतुवीसितया पच्चयेसु अनन्तरसमनन्तरअनन्तरूपनिस्सयआसेवननित्यिविगता सभागा, तथा

आरम्मणआरम्मणाधिपतिआरम्मणूपनिस्सयाति इमिना उपायेनेत्थ पच्चयसभागतोपि विञ्ञातब्बो विनिच्छयो।

**पच्चयविसभागतो**ति पुरेजातपच्चयो पनेत्थ पच्छाजातपच्चयेन विसभागो, तथा सम्पयुत्तपच्चयो विप्पयुत्तपच्चयेन, अत्थिपच्चयो नित्थपच्चयेन, विगतपच्चयो अविगतपच्चयेनाति इमिना उपायेनेत्थ पच्चयविसभागतोपि विञ्ञातब्बो विनिच्छयो।

युगळकतोति एतेसु च अत्थसरिक्खताय, सहसरिक्खताय, कालपटिपक्खताय, हेतुफलताय, अञ्जमञ्जपटिपक्खतायाति इमेहि कारणेहि युगळकतो विञ्जातब्बो विनिच्छयो। अनन्तरसमनन्तरा हि अत्थसरिक्खताय एकं युगळकं नाम; निस्सयूपनिस्सया सहसरिक्खताय, पुरेजातपच्छाजाता कालपटिपक्खताय, कम्मपच्चयविपाकपच्चया हेतुफलताय, सम्पयुत्तविप्पयुत्तपच्चया अञ्जमञ्जपटिपक्खताय एकं युगळकं नाम, तथा अत्थिनत्थिपच्चया, विगताविगतपच्चया चाति एवमेत्थ युगळकतोपि विञ्जातब्बो विनिच्छयो। जनकाजनकतोति एतेसु च अनन्तरसमनन्तरानन्तरूपनिस्सयपकतूपनिस्सयासेवनपच्चया नानाक्खणिको, कम्मपच्चयो, नित्थिवगतपच्चयाति इमे पच्चया जनकायेव, न अजनका। पच्छाजातपच्चयो केवलं उपत्थम्भकोयेव, न जनको। सेसा जनका च अजनका च उपत्थम्भका चाति अत्थो। एवमेत्थ जनकाजनकतोपि विञ्जातब्बो विनिच्छयो।

सब्बद्दानिकासब्बद्दानिकतोति एतेसु च सहजातिनस्सयअत्थिअविगतपच्चया सब्बद्दानिका नाम, सब्बेसं सङ्खतानं रूपारूपधम्मानं ठानभूता कारणभूताति अत्थो। एतेहि विना उप्पज्जमानो एकधम्मोपि नत्थीति। आरम्मणआरम्मणाधिपतिअनन्तरसमनन्तरानन्तरूपिनस्सयपकतूपिनस्सयासेवनसम्पयुत्तनित्थिविगतपच्चया असब्बद्दानिका नाम। न सब्बेसं रूपारूपधम्मानं ठानभूता, अरूपक्ष्वन्धानञ्जेव पन ठानभूता कारणभूताति अत्थो। अरूपधम्मायेव हि एतेहि उप्पज्जन्ति, न रूपधम्मा। पुरेजातपच्छाजातापि असब्बद्दानिका अरूपरूपमानञ्जेव यथाक्कमेन पच्चयभावतो। वुत्तावसेसापि एकच्चानं रूपारूपधम्मानं उप्पत्तिहेतुतो न सब्बद्दानिकाति एवमेत्थ सब्बद्दानिका सब्बद्दानिकतोपि विञ्जातब्बो विनिच्छयो।

रूपं रूपस्सातिआदिविकप्पतोति एतेसु च चतुवीसितया पच्चयेसु एकपच्चयोपि एकन्तेन रूपमेव हुत्वा रूपस्सेव पच्चयो नाम नित्य, एकन्तेन पन रूपं हुत्वा अरूपस्सेव पच्चयो नाम अत्थि। कतरो पनेसोति? पुरेजातपच्चयो। पुरेजातपच्चयो हि एकन्तेन रूपमेव हुत्वा अरूपस्सेव पच्चयो होति। एकन्तेन रूपमेव हुत्वा रूपारूपस्सेव पच्चयो नामातिपि नित्य, एकन्तेन पन अरूपं हुत्वा अरूपस्सेव पच्चयो नाम अत्थि। कतरो पनेसोति? अनन्तरसमनन्तरआसेवनसम्पयुत्तनित्थिविगतवसेन छिब्बिधो। सो हि सब्बोपि एकन्तेन अरूपमेव हुत्वा अरूपस्सेव पच्चयो होति। एकन्तेन अरूपमेव हुत्वा एकन्तेन रूपस्सेव पच्चयो होति? पच्छाजातपच्चयो। सो हि एकन्तेन अरूपं हुत्वा रूपस्सेव पच्चयो होति; एकन्तेन पन अरूपधम्मोव हुत्वा रूपारूपानं पच्चयोपि अत्थि। कतरो पनेसोति? हेतुकम्मविपाकझानमग्गवसेन पञ्चिधो। सो हि सब्बोपि एकन्तेन अरूपमेव हुत्वा रूपधम्मानम्प पच्चयो होति। एकन्तेन पन रूपारूपमेव हुत्वा रूपस्सेव पच्चयो नामातिपि नित्य, अरूपस्सेव पन होति। कतरो पनेसोति? आरम्मणपच्चयो चेव उपनिरस्तयपच्चयो च। इदिन्ह द्वयं एकन्तेन रूपारूपमेव हुत्वा अरूपस्सेव पच्चयो होति। एकन्तेन रूपारूपमेव हुत्वा पन रूपारूपस्सेव पच्चयो नामातिपि अत्थि। कतरो पनेसोति? अधिपतिसहजातअञ्जमञ्जिनस्सयआहारइन्द्रियविष्पयुत्तअत्थिअविगतवसेन नविवधो। सो हि सब्बोपि एकन्तेन रूपारूपमेव हुत्वा रूपारूपसेव हुत्वा रूपारूपसेव हुत्वा रूपारूपसेव पच्चयो होतीति एवमेत्थ रूपं रूपस्सातिआदिविकप्पतोपि विञ्जातब्बो विनिच्छयो।

**भवभेदतो**ति इमेसु पन चतुर्वीसितया पच्चयेसु पञ्चवोकारभवे ताव न कोचि पच्चयो न लब्भित नाम । चतुर्वोकारभवे पन तयो पुरेजातपच्छाजातविप्पयुत्तपच्चये अपनेत्वा सेसा एकवीसितमेव लब्भिन्ति । एकवोकारभवे सहजातअञ्जमञ्जिनस्सयकम्मइन्द्रियअत्थिअविगतवसेन सत्तेव लब्भिन्ति । बाहिरे पन अनिन्द्रियबद्धरूपे सहजातअञ्जमञ्जिनस्सयअत्थिअविगतवसेन पञ्चेव लब्भन्तीति एवमेत्थ भवभेदतोपि विञ्जातब्बो विनिच्छयोति ।

पच्चयनिद्देसवारवण्णना निद्विता।

## पुच्छावारो

#### १. पच्चयानुलोमवण्णना

एवं अनुलोमपट्ठानादीसु तिकपट्ठानादिवसेन चतुवीसितसमन्तपट्ठानसमोधाने पट्ठानमहापकरणे ये तिकादयो निस्साय निहिट्ठता एतं तिकपट्ठानं, दुकपट्ठानं....पे०... दुकदुकपट्ठानिन्ति वृत्तं। ते अनामसित्वा येसं पच्चयानं वसेन ते तिकादयो विभत्ता, ते पच्चये एव ताव इमिना मातिकानिक्खेपपच्चयविभङ्गसङ्खातेन वारेन उद्देसतो च निद्देसतो च दस्सेत्वा, इदानि ये तिकादयो निस्साय निहिट्ठत्ता एतं तिकपट्ठानं, दुकपट्ठानं....पे०... दुकदुकपट्ठानिन्ति वृत्तं। ते तिकादयो इमेसं पच्चयानं वसेन वित्थारेत्वा दस्सेतुं एकेकं तिकदुकं निस्साय सत्तिह महावारेहि देसना कता। तेसं इमानि नामानि — पटिच्चवारो, सहजातवारो, पच्चयवारो, निस्सयवारो, संसट्ठवारो, सम्पयुत्तवारो, पञ्हावारोति।

तत्थ ''कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो''ति एवं पटिच्चाभिधानवसेन वृत्तो **पटिच्चारो** नाम। कुसलं धम्मं सहजातो कुसलो धम्मो''ति एवं सहजाताभिधानवसेन वृत्तो सहजातावारो नाम। सो पुरिमेन पटिच्चवारेन अत्थतो निन्नानाकरणो। पटिच्चाभिधानवसेन बुज्झनकानं वसेन पन पठमो वृत्तो, सहजाताभिधानवसेन बुज्झनकानं वसेन दुतियो। द्वीसुपि चेतेसु रूपारूपधम्मवसेन पच्चया चेव पच्चयुप्पन्नधम्मा च वेदितब्बा। ते च खो सहजाताव, न पुरेजातपच्छाजाता लब्भन्ति। ''कुसलं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो''ति एवं पच्चयाभिधानवसेन वृत्तो पन **पच्चयवारो** नाम। सोपि पुरिमवारद्वयं विय रूपारूपधम्मवसेनेव वेदितब्बा। पच्चयो पनेत्थ पुरेजातोपि लब्भिति। अयमस्स पुरिमवारद्वयतो विसेसो। तदनन्तरो ''कुसलं धम्मं निस्साय कुसलो धम्मो''ति एवं निस्सयाभिधानवसेन वृत्तो निस्सयवारो नाम। सो पुरिमेन पच्चयवारेन अत्थतो निन्नानाकरणो। पच्चयाभिधानवसेन बुज्झनकानं वसेन पन पठमो वृत्तो, निस्सयाभिधानवसेन बुज्झनकानं वसेन दुतियो। ततो परं ''कुसलं धम्मं संसट्ठो कुसलो धम्मो''ति एवं संसट्ठाभिधानवसेन वृत्तो संसट्ठवारो नाम। सो पुरिमेन संसट्ठवारेन अत्थतो निन्नानाकरणो। संसट्ठाभिधानवसेन बुज्झनकानं वसेन पन पठमो वृत्तो, सम्पयुत्ताभिधानवसेन दुतियो। द्वीसुपि चेतेसु अरूपधम्मवसेनेव पच्चया पच्चयुप्पन्ना च वेदितब्बा। सत्तमवारे पन यस्मा ''कुसलो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो''तिआदिना नयेन ते ते पञ्हा उद्धरित्वा पुन ''कुसला हेतू सम्पयुत्तकानं खन्धान' न्तिआदिना नयेन सब्बेपि ते पञ्हा निज्जटा निग्गम्बा च कत्वा विभत्ता, तस्मा सो वारो पञ्हानं साधुकं विभत्तत्ता पञ्हावारोत्वेव सङ्ख्यं गतो। रूपारूपधम्मवसेनेव पनेत्थ पच्चयापि

पच्चयुप्पन्नापि वेदितब्बा।

तत्थ यो ताव एस सब्बपठमो पटिच्चवारो नाम, सो उद्देसतो निद्देसतो च दुविधो होति। तत्थ उद्देसवारो पठमो, पुच्छावारोतिपि वुच्चित। पण्णत्तिवारोतिपि तस्सेव नामं। सो हि कुसलादयो पटिच्च कुसलादीनं हेतुपच्चयादीनं वसेन उद्दिहत्ता उद्देसवारो, कुसलादयो पटिच्च हेतुपच्चयादिवसेन कुसलादीनं उप्पत्तिया पुच्छावारो, कुसलादयो पटिच्च हेतुपच्चयादिवसेन कुसलादीनं उप्पत्तिया पञ्जापितत्ता पण्णत्तिवारोतिपि बुत्तो।

२५-३४. तत्थ सिया कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य हेतुपच्चयाति परिकप्पपुच्छा। अयब्हेत्थ अत्थो — यो कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य हेतुपच्चया, किं सो कुसलं धम्मं पटिच्च सियाति अथ वा कुसलं धम्मं पटिच्च यो कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य, सो हेतुपच्चया सियाति अयमेत्थ अत्थो। तत्थ पटीति सिदसत्थे वत्तति। सिदसपुग्गलो हि पटिपुग्गलो, सिदसभागो च पटिभागोति वुच्चिति। इच्चाति गमनुस्सुक्कवचनमेतं। उभयं एकतो कत्वा पटिच्चाति पटिगन्त्वा सहुप्पत्तिसङ्घातेन सिदसभावेन पत्वा, तेन सिद्धं एकतो उप्पत्तिभावं उपगन्त्वाति वुत्तं होति। कुसलो धम्मोति एवं सहुप्पत्तिभावेन कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य हेतुपच्चयाति पुच्छिति। अथ वा पटिच्चाित पच्चयं कत्वा। तं पन पच्चयकरणं पुरेजातेपि पच्चये लब्भिति सहजातेपि। इध सहजातं अधिप्पेतं। सिया कुसलं धम्मं पटिच्च अकुसलोतिआदीसुपि एसेव नयो। तत्थ किञ्चािप सहजातवसेन कुसलं धम्मं पटिच्च अकुसलो नित्थ, इमिस्मं पन पुच्छावारे यिम्प विस्सिज्जियमानं अत्थतो लब्भिति, यिम्प न लब्भिति, तं सब्बं पुच्छावसेन उद्धटं। परतो पन विस्सज्जने यं न लब्भिति, तं पहाय यं लब्भिति, तदेव विस्सिज्जितं।

एवमेत्थ पुच्छानं अत्थञ्चेव पुच्छागतिञ्च जत्वा इदानि गणनवसेन पुच्छापरिच्छेदो वेदितब्बो। एत्थ हि ''कुसलं धम्मं पटिच्चा''ति कुसलपदं आदिं कत्वा कुसलाकुसलाब्याकतन्ता तिस्सो पुच्छा, पुन तदेवादिं कत्वा कुसलाब्याकतादिवसेन दुकप्पभेदन्ता तिस्सो, पुन तदेवादिं कत्वा तिकन्ता च एका, एवं कुसलं धम्मं पटिच्चाति कुसलादिका सत्त पुच्छा, तथा अकुसलादिका, तथा अब्याकतादिका, तथा कुसलाब्याकतादिका, अकुसलाब्याकतादिका, कुसलाकुसलादिका, कुसलाकुसलाब्याकतादिकाति सब्बापि सत्तन्नं सत्तकानं वसेन कुसलित्तकं निस्साय हेतुपच्चये एकूनपञ्जासं पुच्छा।

तत्थ एकमूलकावसाना नव, एकमूलदुकावसाना नव, एकमूलतिकावसाना तिस्सो, दुकमूलएकावसाना नव, दुकमूलदुकावसाना नव, दुकमूलतिकावसाना तिस्सो, तिकमूलएकावसाना तिस्सो, तिकमूलदुकावसाना तिस्सो, तिकमूलतिकावसाना एकाति एवमेता मूलवसेनापि वेदितब्बा। यथा च हेतुपच्चये एकूनपञ्जासं, आरम्मणपच्चयादीसुपि तथेवाति सब्बेसुपि चतुवीसतिया पच्चयेसु —

सहस्समेकञ्च सतं, छसत्तति पुनापरा। पुच्छा सम्पिण्डिता होन्ति, नयम्हि एकमूलके॥

**३५-३६**. ततो परं **हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया**ति दुमूलकनयो आरद्धो। तत्थ हेतारम्मणदुको...पे०... हेतुअविगतदुकोति हेतुपच्चयेन सद्धि तेवीसित दुका होन्ति। तेसु हेतुपच्चये विय हेतारम्मणदुकेपि एकूनपञ्जासं पुच्छा, तासु पाळियं द्वेयेव दिस्सिता। यथा च हेतारम्मणदुके एकूनपञ्जासं तथा हेताधिपतिदुकादीसुपि। तत्थ पठमपुच्छावसेन हेताधिपतिदुको, हेतानन्तरदुको, हेतुसमनन्तरदुकोति पटिपाटिया तयो दुके दस्सेत्वा परियोसाने हेतुअविगतदुको दिस्सितो, सेसं सिङ्क्ष्तरं। पुच्छापरिच्छेदो पनेत्थ एवं वेदितब्बो।

सहस्समेकञ्च सतं, सत्तवीसितमेव च। दुकेसु तेवीसितया, पुच्छा होन्ति दुमूलके॥

**३७**. ततो परं **हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया अधिपतिपच्चया**ति तिमूलकनयो आरद्धो। तत्थ हेतारम्मणदुकेन सिद्धं अधिपतिपच्चयादीसु बावीसितया पच्चयेसु एकमेकस्स योजनावसेन बावीसित तिका होन्ति। तेसु पठमपुच्छावसेन पठमित्तकञ्च दुतियित्तकञ्च दस्सेत्वा परियोसानितको दिस्सितो, सेसं सिङ्क्षित्तं। यथा पन दुकेसु, एवं तिकेसुपि एकमेकिस्में तिके एकूनपञ्जासं कत्वा सब्बेसुपि बावीसितया तिकेसु —

सहस्समेकं पुच्छानं, अट्टसत्ततिमेव च। पुच्छा गणनतो होन्ति, नयम्हि तिकमूलके॥

**३८**. ततो परं **हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया अधिपतिपच्चया अनन्तरपच्चया**ति चतुमूलकनयो आरद्धो। तत्थ पठमत्तिकेन सिद्धं अनन्तरपच्चयादीसु एकवीसितया पच्चयेसु एकमेकस्स योजनावसेन एकवीसित चतुक्का होन्ति। तेसु द्वे चतुक्के दस्सेत्वा सेसं सिङ्क्षत्तं। इधापि एकमेकिस्मं चतुक्के एकूनपञ्जासं कत्वा सब्बेसुपि एकवीसितया चतुक्केसु —

सहस्समेकं पुच्छानं, एकूनतिंस पुनापरा। पुच्छा गणनतो होन्ति, नयम्हि चतुमूलके॥

ततो परं पञ्चमूलकं आदि कत्वा याव सब्बमूलका देसना कता, तं सब्बं सिङ्घिपत्वा हेट्ठा वृत्तञ्च उपिर वत्तब्बञ्च एकतो कत्वा पाळियं ''एकमूलकं, दुमूलकं, तिमूलकं, चतुमूलकं, पञ्चमूलकं, सब्बमूलकं असम्मुय्हन्तेन वित्थारेतब्ब''न्ति नयो दिस्सितो। तत्थ एकमूलकादीसु यं वत्तब्बं, तं वृत्तमेव। पञ्चमूलकं पन पठमचतुक्केन सिद्धं समनन्तरपच्चयादीसु समवीसितया पच्चयेसु एकमेकस्स योजनावसेन समवीसित पञ्चका होन्ति। तेसु एकमेकस्मिं एकूनपञ्जासं कत्वा —

सतानि नव पुच्छानं, असीति च पुनापरा। पुच्छा गणनतो होन्ति, नयम्हि पञ्चमूलके॥

```
छमूलके पठमपञ्चकेन सद्धिं सहजातपच्चयादीस् एकूनवीसतिया पच्चयेस् एकमेकस्स योजनावसेन एकूनवीसति छक्का होन्ति। तेस् एकमेकस्मिं एकूनपञ्जासं कत्वा
    सतानि नव पुच्छानं, एकतिंस ततोपरा।
    पुच्छा गणनतो होन्ति, नयम्हि छक्कमूलके॥
सत्तमूलके पठमछक्केन सद्धि अञ्जमञ्जपच्चयादीस् अद्वारसस् पच्चयेस् एकमेकस्स योजनावसेन अद्वारस सत्तका होन्ति । तेस् एकमेकस्मिं एकूनपञ्जासं कत्वा —
     सतानि अट्ठ पुच्छानं, द्वासीति च ततोपरा।
    पुच्छा गणनतो होन्ति, नयम्हि सत्तमुलके॥
अहुमूलके पठमसत्तकेन सद्धिं निस्सयपच्चयादीसु सत्तरससु पच्चयेसु एकमेकस्स योजनावसेन सत्तरस अहुका होन्ति। तेसु एकमेकस्मिं एकूनपञ्जासं कत्वा —
     सतानि अट्ठ पुच्छानं, तेत्तिंसा च ततोपरा।
    पुच्छा गणनतो होन्ति, नयम्हि अट्टमूलके॥
नवमूलके पठमअड्ठकेन सद्धि उपनिस्सयपच्चयादीसु सोळससु पच्चयेसु एकमेकस्स योजनावसेन सोळस नवका होन्ति। तेसु एकमेकस्मिं एकूनपञ्जासं कत्वा —
    सतानि सत्त पुच्छानं, चतुरासीति ततोपरा।
    पुच्छा गणनतो होन्ति, नयम्हि नवमुलके॥
दसमूलके पटमनवकेन सिद्धं पुरेजातपच्चयादीसु पन्नरससु पच्चयेसु एकमेकस्स योजनावसेन पन्नरस दसका होन्ति। तेसु एकमेकस्मिं एकूनपञ्जासं कत्वा —
    सतानि सत्त पुच्छानं, पञ्चतिंस ततोपरा।
    पुच्छा गणनतो होन्ति, नयम्हि दसमूलके॥
एकादसमूलके पठमदसकेन सद्धि पच्छाजातपच्चयादीसु चुद्दससु पच्चयेसु एकमेकस्स योजनावसेन चुद्दस एकादसका होन्ति। तेसु एकमेकस्मिं एकूनपञ्जासं कत्वा —
    छ सतानि च पुच्छानं, छळासीति ततोपरा।
    नयम्हि पुच्छा गणिता, एकादसकम्लके॥
द्वादसमूलके पठमएकादसकेन सिद्ध आसेवनपच्चयादीस् तेरसस् पच्चयेस् एकमेकस्स योजनावसेन तेरस द्वादसका होन्ति। तेस् एकमेकस्मिं एकृनपञ्जासं कत्वा —
    छ सतानि च पुच्छानं, सत्ततिंस ततोपरा।
    पुच्छा गणनतो होन्ति, नये द्वादसमूलके॥
तेरसम्लके पठमद्वादसकेन सद्धि कम्मपच्चयादीस् द्वादसस् पच्चयेस् एकमेकस्स योजनावसेन द्वादस तेरसका होन्ति । तेस् एकमेकस्मिं एकूनपञ्जासं कत्वा —
     सतानि पञ्च पुच्छानं, अड्ठासीति पुनापरा।
    पुच्छा गणनतो होन्ति, नये तेरसमूलके॥
चुद्दसमूलके पठमतेरसकेन सद्धि विपाकपच्चयादीसु एकादससु पच्चयेसु एकमेकस्स योजनावसेन एकादस चुद्दसका होन्ति। तेसु एकमेकस्मिं एकृनपञ्जासं कत्वा —
     सतानि पञ्च पुच्छानं, तिंस चाथ नवापरा।
    पुच्छा गणनतो होन्ति, नये चुद्दसमूलके॥
पन्नरसमृलके पठमचृहसकेन सद्धि आहारपच्चयादीस् दसस् पच्चयेस् एकमेकस्स योजनावसेन दस पन्नरसका होन्ति। तेस् एकमेकस्मिं एकनपञ्जासं कत्वा —
    सतानि चत्तारि पुच्छानं, नवुति च ततोपरा।
    पुच्छा गणनतो होन्ति, नये पन्नरसमूलके॥
सोळसमूलके पठमपन्नरसकेन सद्धिं इन्द्रियपच्चयादीसु नवसु पच्चयेसु एकमेकस्स योजनावसेन नव सोळसका होन्ति। तेसु एकमेकस्मिं एकूनपञ्जासं कत्वा —
    सतानि चत्तारि चत्ता-लीसेका चेव पुनापरा।
    पुच्छा गणनतो होन्ति, नये सोळसमूलके॥
```

सत्तरसमूलके पठमसोळसकेन सद्धिं झानपच्चयादीसु अइसु पच्चयेसु एकमेकस्स योजनावसेन अइ सत्तरसका होन्ति। तेसु एकमेकस्मिं एकूनपञ्जासं कत्वा —

```
सतानि तीणि पुच्छानं, नवुति द्वे पुनापरा।
पुच्छा गणनतो होन्ति, नये सत्तरसमूलके॥
```

अड्ठारसमूलके पठमसत्तरसकेन सद्धिं मग्गपच्चयादीस् सत्तस् पच्चयेस् एकमेकस्स योजनावसेन सत्त अड्ठारसका होन्ति। तेस् एकमेकस्मिं एकूनपञ्जासं कत्वा —

```
सतानि तीणि पुच्छानं, तेचत्तारीसमेव च।
पुच्छा गणनतो होन्ति, नये अड्ठारसमूलके॥
```

एकुनवीसितमूलके पठमअड्वारसकेन सिद्धं सम्पय्त्तपच्चयादीसु छसु पच्चयेसु एकमेकस्स योजनावसेन छ एकुनवीसितका होन्ति। तेसु एकमेकस्मिं एकुनपञ्जासं कत्वा

```
द्वे सता नवृति चेव, चतस्सो च पुनापरा।
पुच्छा गणनतो होन्ति, नये एकुनवीसतिके॥
```

वीसितमूलके पठमएकूनवीसितकेन सिद्धं विष्पयुत्तपच्चयादीसु पञ्चसु पच्चयेसु एकमेकस्स योजनावसेन पञ्चवीसितका होन्ति। तेसु एकमेकस्मिं एकूनपञ्जासं कत्वा

```
द्वे सता होन्ति पुच्छानं, चत्तालीसा च पञ्च च।
पुच्छा गणनतो होन्ति, नये वीसतिमूलके॥
```

एकवीसितमूलके पठमवीसितकेन सिद्धं अत्थिपच्चयादीसु चतूसु पच्चयेसु एकमेकस्स योजनावसेन चत्तारो एकवीसितका होन्ति। तेसु एकमेकस्मिं एकूनपञ्जासं कत्वा

```
सतं छनवृति चेव, पुच्छा होन्ति सम्पिण्डिता।
गणिता लक्खणञ्जूहि, एकवीसतिके नये॥
```

द्वावीसितमूलके पठमएकवीसितकेन सिद्धं नित्थपच्चयादीसु तीसु पच्चयेसु एकमेकस्स योजनावसेन तयो द्वावीसितका होन्ति। तेसु एकमेकस्मिं एकूनपञ्जासं कत्वा —

```
चत्तालीसाधिकं सतं, सत्त चेव पुनापरा।
पुच्छा गणनतो होन्ति, नये द्वावीसतिमुलके॥
```

तेवीसितमुलके पठमद्वावीसितकेन सिद्धं द्वीसु विगताविगतपच्चयेसु एकमेकस्स योजनावसेन द्वे तेवीसितका होन्ति। तेसु एकमेकस्मिं एकुनपञ्जासं कत्वा —

```
अट्ठनवृतिमेविध, पुच्छा गणनतो मता।
नयम्हि तेवीसतिमे, तेवीसतिकमूलके॥
```

चतुबीसतिमूलको पन सब्बपच्चयानं समोधानवसेन वेदितब्बो, तेनेव सब्बमूलकोति वुत्तो। तत्थ एकूनपञ्जासमेव पुच्छा होन्तीति सब्बापेता हेतुपच्चयपदमेव गहेत्वा एकमूलकादीनं सब्बमूलकपरियोसानानं वसेन सत्थारा देवपरिसति वित्थारतो विभत्ता पुच्छा इध सङ्खेपेन दस्सिता।

तासं पन सब्बासम्पि अयं गणनिपण्डो — एकमूलकनयस्मिन्हि एकादस सतानि छसत्ति च पुच्छा आगता। हेतुपच्चयनये तेनेव मूलकेन एकूनपञ्जासं कत्वा इमस्मिं हेतुपच्चयमूलके गहेतब्बा, सेसा सेसपच्चयमूलकेस पिक्खिपतब्बा। दुमूलके सत्तवीसानि एकादस सतानि, तिमूलके सहस्सं अड्ठसत्ति च, चतुमूलके सहस्सं एकूनितंसञ्च, पञ्चमूलके असीताधिकानि नव सतानि, छमूलके एकितंसानि नव सतानि, सत्तमूलके द्वासीतानि अड्ठ सत्तानि, अड्ठमूलके तेत्तिसानि अड्ठ सतानि, नवमूलके चतुरासीतानि सत्त सतानि, दसमूलके पञ्चितंसानि सत्त सतानि, एकादसमूलके छासीतानि छ सतानि, द्वादसमूलके एक्चित्तानि छ सत्तानि, तेरसमूलके अड्ठासीतानि पञ्च सतानि, चृद्दसमूलके एक्चित्तालीसानि पञ्च सतानि, पन्नरसमूलके नवुतानि चत्तारि सत्तानि, सोळसमूलके एकचत्तालीसानि चत्तारि सत्तानि, एकवीसितमूलके छनवुतिसतं, अड्ठारसमूलके तेचत्तालीसानि तीणि सतानि, एकूनवीसितमूलके चतुनवुतानि द्वे सतानि, वीसितमूलके पञ्चचत्तालीसानि द्वे सतानि, एकवीसितमूलके छनवुतिसतं, द्वावीसितमूलके सत्त्वत्तालीससतं, तेवीसितमूलके अड्ठनवृति, सब्बमूलके एकूनपञ्जासाति एवं हेतुपदं आदि कत्वा विभत्तेसु एकमूलकादीसु —

```
चुद्दसेव सहस्सानि, पुन सत्त सतानि च।
पुच्छा हेतुपदस्सेव, एकमूलादिभेदतोति॥
```

**३९-४०**. एवं हेतुपच्चयं आदिं कत्वा एकमूलकतो पट्ठाय याव सब्बमूलकनया पुच्छाभेदं दस्सेत्वा इदानि आरम्मणपच्चयं आदिं कत्वा दस्सेतुं **सिया कुसलं धम्मं** पिटच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य आरम्मणपच्चया हेतुपच्चयातिआदिमाह। तत्थ आरम्मणपच्चया हेतुपच्चयाति एत्तावता आरम्मणपच्चयं आदिं कत्वा हेतुपच्चयपरियोसानो एकमूलकनयो दस्सितो। ततो परं **आरम्मणपच्चया अधिपतिपच्चया**ति दुकमूलकं आरद्धं। तत्थ इमं पठमदुकञ्चेव आरम्मणाविगतदुकञ्च दस्सेत्वा सेसं सिक्क्ष्ति। **आरम्मणपच्चया हेतुपच्चया**ति अयं ओसानदुकोपि न दिस्सितो। सचे पन कत्थिच वाचनामग्गे सिन्दिस्सिति, स्वेव वाचनामग्गो गहेतब्बो। ततो परं आरम्मणपच्चयवसेन तिकमूलकादयो अदस्सेत्वाव अधिपतिपच्चयं आदिं कत्वा एककादयो दस्सेतुं **अधिपतिपच्चया, अनन्तरपच्चया, समनन्तरपच्चया,** सहजातपच्चया, अञ्जमञ्जपच्चयाति एत्तकमेव वृत्तं, तं एकमूलकवसेन वा सब्बमूलकवसेन वा वेदितब्बं।

४१. ततो परं अविगतपच्चयं आदिं कत्वा दुमूलकमेव दस्सेतुं — अविगतपच्चया हेतुपच्चयातिआदि आरद्धं। तत्थ अविगतहेतुदुको, अविगतारम्मणदुको, अविगताधिपितदुकोति पिटपिटिया तयो दुके वत्वा पिरयोसाने च अविगतविगतदुको एको दुको दिस्सतो। ततो अविगतपच्चयवसेनेव तिमूलकं दस्सेतुं — "अविगतपच्चया हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया, अविगतपच्चया हेतुपच्चया अधिपितपच्चया, अविगतपच्चया हेतुपच्चया अनन्तरपच्चया'ति एवं पिटपिटिया तयो तिके वत्वा "अविगतपच्चया हेतुपच्चया विगतपच्चया'ति पिरयोसानित्तको वृत्तो। ततो अविगतपच्चयवसेनेव चतुमूलकं दस्सेतुं "अविगतपच्चया हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया अधिपितपच्चया, अविगतपच्चया हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया अनन्तरपच्चया'ति द्वे चतुक्के वत्वा "विगतपच्चया'ति पदं उद्धिरत्वा ठिपतं, सेसं सब्बं सिङ्कत्तं। तस्स सिङ्कत्तं। तस्स सिङ्कत्तं। तस्स सिङ्कत्तं। तस्स पदस्स एकमूलकं, तिमूलकं, तिमूलकं, सब्बमूलकं असम्मुद्धन्तेन वित्थारेतब्ब'न्ति वृत्तं। तस्मा यथा हेतुपच्चयं आदिं कत्वा हेतुआदिपदवसेन एकमूलकं एकादस पुच्छासतानि छसत्ति च पुच्छा...पे॰... सब्बमूलकं एकूनपञ्जासं, एवं आरम्मणपच्चयादीसुिप एकमेकं आदिं कत्वा आरम्मणादिपदवसेन एकमेकस्स पदस्स एकमूलकं एकादस पुच्छासतानि छसत्ति च पुच्छा...पे॰... सब्बमूलकं एकूनपञ्जासाति एकेकस्स पदस्स एकमूलकादिभेदे सत्तसताधिकानि चृद्दस पुच्छा सहस्सानि होन्ति। तासं सब्बेसुिप चतुवीसितिया पच्चयेसु अयं गणनपरिच्छेदो —

द्वापञ्जाससहस्सान-दुसतानि तीणि सतसहस्सानि। कुसलत्तिकस्स पुच्छा, अनुलोमनयम्हि सुविभत्ता॥

यथा च कुसलित्तकस्स, एवं वेदनात्तिकादीनम्पीति सब्बेसुपि द्वावीसितया तिकेसु —

एकसिंडुसहस्सानि, छ सतानि सत्तसत्ति। सतसहस्सानि पुच्छानं, तिकभेदे पभेदतो॥

सङ्खित्ता वाचनामग्गे।

दुकेसु पन ''सिया हेतुं धम्मं पटिच्च हेतुधम्मो उप्पञ्जेय्य हेतुपच्चयां''ति एवं हेतुं पटिच्च हेतु, हेतुं पटिच्च नहेतु, हेतुं पटिच्च हेतु च नहेतु च, नहेतुं पटिच्च नहेतु, नहेतुं पिटच्च हेतु, नहेतुं पिटच्च हेतु, नहेतुं पिटच्च हेतु च नहेतु च नहेतु च नहेतु च्च नहेतु च्च नहेतु च्च नहेतु च नहे

तासं दुकमूलकादीसु तेवीसितया वारेसु एकेकं नवकं अपनेत्वा याव सब्बमूलका अयं गणनपिरच्छेदो — दुकमूलके ताव एकमूलके दिस्सितेसु द्वीसु सोळसाधिकेसु पुच्छासतेसु नव अपनेत्वा द्वेसतानि सत्त च पुच्छा होन्ति, ततो नव अपनेत्वा तिमूलके अट्टनवृतिसतं। एवं पुरिमपुरिमतो नव नव अपनेत्वा चतुमूलके एकूननवृतिसतं, पञ्चमूलके असीतिसतं, छमूलके एक्सत्तित्सतं, सत्तमूलके द्वासिट्टसतं, अट्टमूलके तेपण्णाससतं, नवमूलके चतुचत्तालीससतं, दसमूलके पञ्चितंससतं, एकादसमूलके छब्बीससतं, द्वादसमूलके सत्तरसाधिकसतं, तेरसमूलके अट्ठाधिकसतं, चुद्दसमूलके नवनवृति, पन्नरसमूलके नवृति, सोळसमूलके एकासीति, सत्तरसमूलके द्वासत्ति, अट्ठारसमूलके तेसिट्ट, एकूनवीसितमूलके चतुपञ्जासं, वीसितमूलके पञ्चचत्तालीसं, एकवीसितमूलके छित्तसं, द्वावीसितमूलके सत्तवीस, तेवीसितमूलके अट्ठारस, सब्बमूलके नवाति। यथा पनेतानि हेतुपच्चयवसेन एकमूलके सोळसाधिकानि द्वे पुच्छासतानि...पे०... सब्बमूलके नवाति एकेकस्स पदस्स एकमूलकादिभेदे द्वे पुच्छा सहस्सानि सत्तसतानि च पुच्छा होन्ति। तासं सब्बेसुपि चतुवीसितया पच्चयेसु अयं गणनपरिच्छेदो —

चतुसिंहसहस्सानि, पुन अड्डसतानि च। पुच्छा हेतुदुकस्सेव, अनुलोमनये मता॥

यथा च हेतुदुकस्स, एवं सहेतुकदुकादीनम्पीति सब्बस्मिम्पि दुकसते —

सिंड सतसहस्सानि, चत्तारि च ततोपरं। असीति च सहस्सानि, पुच्छा दुकसते विद्॥

अयं ताव सुद्धिके तिकपट्ठाने चेव द्कपट्ठाने च पुच्छानं गणनपरिच्छेदो।

यं पन ततो परं द्वावीसित तिके गहेत्वा दुकसते पिक्खिपत्वा **दुकितकपट्ठानं** नाम देसितं, तत्थ ''सिया हेतुं कुसलं धम्मं पिटच्च हेतु कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य हेतुपच्चया''ति एवं द्वावीसितया तिकेसु एकेकं तिकं दुकानं सतेन सतेन सिद्धं योजेत्वा दस्सेतब्बानं पुच्छानं हेट्ठा वुत्तनयेन सब्बेसं एकमूलकादीनं वसेन गहेत्वा पिरच्छेदो वेदितब्बो।

यम्पि ततो परं दुकसतं गहेत्वा द्वावीसितया तिकेसु पिक्खिपत्वा **तिकदुकपद्वानं** नाम देसितं, तत्थापि ''सिया कुसलं हेतुं धम्मं पिटच्च कुसलो हेतुधम्मो उप्पज्जेय्य हेतुपच्चया''ति एवं दुकसते एकेकं दुकं द्वावीसितया तिकेहि सिद्धं योजेत्वा दस्सेतब्बानं पुच्छानं हेट्टा वृत्तनयेन सब्बेसं एकमूलकादीनं वसेन गहेत्वा पिरच्छेदो वेदितब्बो। यम्पि ततो परं तिके तिकेसुयेव पिक्खिपित्वा **तिकितकपट्ठानं** नाम देसितं, तत्थापि ''सिया कुसलं सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्मं पिटच्च कुसलो सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो उप्पज्जेय्य हेतुपच्चया''ति एवं द्वावीसितया तिकेसु एकेकं तिकं सेसेहि एकवीसितया तिकेहि सिद्धं योजेत्वा दस्सेतब्बानं पुच्छानं हेट्ठा वृत्तनयेन सब्बेसं एकमूलकादीनं वसेन गहेत्वा परिच्छेदो वेदितब्बो।

यम्पि ततो परं दुके दुकेसुयेव पिक्खिपित्वा **दुकदुकपट्टानं** नाम देसितं, तत्थापि ''सिया हेतुं सहेतुकं धम्मं पिटच्च हेतु सहेतुको धम्मो उप्पज्जेय्य हेतुपच्चयां''ति एवं दुकसते एकेकं दुकं सेसेहि नवनवृतिया दुकेहि सिद्धं योजेत्वा दस्सेतब्बानं पुच्छानं हेट्ठा वृत्तनयेन सब्बेसं एकमूलकादीनं वसेन गहेत्वा पिरच्छेदो वेदितब्बो। तथागतेन हि सब्बम्पेतं पभेदं दस्सेत्वाव देवपिरसाय धम्मो देसितो, धम्मसेनापितस्स पन तेन ''अज्ज इदिन्चदञ्च देसित''न्ति सिङ्खिपित्वा नयदस्सनमत्तेनेव देसना अक्खाता। थेरेनापि सिङ्खिपित्वाव वाचनामग्गो पवित्ततो, सो थेरेन पवित्तनयेनेव सङ्गीतिकाले सङ्गहं आरोपितो।

तं पनस्स सङ्खेपनयं दस्सेतुं तिकञ्च पट्टानवरन्ति अयं गाथा ठिपता। तस्सत्थो — तिकञ्च पट्टानवरन्ति पवरं तिकपट्टानञ्च। दुकृत्तमन्ति उत्तमं सेट्टं दुकपट्टानञ्च। दुकितिकञ्चेवाति दुकितिकज्चेवाति दुकितिकपट्टानञ्च। तिकदुकञ्चाति दिकदुकञ्चाति तिकदुकञ्चाति तिकदुकञ्चाति दिकदुकञ्चाति दिकदुकग्द्रानञ्च। क्र अनुलोमिह वोदितब्बाति। तत्थ द्वे अनुलोमानि — धम्मानुलोमञ्च पच्चयानुलोमञ्च। तत्थ ''कुसलं धम्मां पटिच्च कुसलो धम्मो''ति एवं अभिधम्ममातिकापदेहि सङ्गहितानं धम्मानं अनुलोमदेसनावसेन पवत्तं धम्मानुलोमं नाम। ''हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया''ति एवं चतुवीसितया पच्चयानं अनुलोमदेसनावसेन पवत्तं पच्चयानुलोमं नाम।

तत्थ हेट्ठा अट्ठकथायं "तिकञ्च पट्ठानवरं...पे॰... छ अनुलोमम्हि नया सुगम्भीरा"ति अयं गाथा धम्मानुलोमं सन्धाय वृत्ता। इध पन अयं गाथा तिस्मं धम्मानुलोमं पच्चयानुलोमं सन्धाय वृत्ता। तस्मा "छ अनुलोमिन्हि नया सुगम्भीरा"ति अट्ठकथागाथाय धम्मानुलोमे तिकपट्ठानादयो छ नया सुगम्भीराति एवमत्थो वेदितब्बो। इमिस्मं पनोकासे "हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया"ति एवं पवत्ते पच्चयानुलोमे एते धम्मानुलोमे तिकपट्ठानादयो "छ नया सुगम्भीरा"ति एवमत्थो वेदितब्बो। तेसु अनुलोमे तिकपट्ठाने कुसलित्तकमत्तस्सेव वसेन अयं इमिस्मं पिटच्चवारस्स पण्णित्तवारे सिङ्क्षिपित्वा पुच्छापभेदो दिस्सितो। सेसेसु पन तिकेसु सेसपट्ठानेसु च एकापि पुच्छा न दिस्सिता। ततो परेसु पन सहजातवारादीसु कुसलित्तकस्सापि वसेन पुच्छं अनुद्धित्वा लब्भमानकवसेन विस्सज्जनमेव दिस्सितं। "छ अनुलोमिन्हि नया सुगम्भीरा"ति वचनतो पन इमिस्मं पच्चयानुलोमे छिप एते पट्ठाननया पुच्छावसेन उद्धिरत्वा दस्सेतब्बा। पट्ठानं वण्णयन्तानिव्हि आचिरियानं भारो एसोति।

## २. पच्चयपच्चनीयवण्णना

४२-४४. इदानि पच्चनीयं होति। तं दरसेतुं **सिया कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य न हेतुपच्चया**तिआदि आरद्धं। तत्थ अनुलोमपुच्छाहि समप्पमाणोव पुच्छापरिच्छेदो। तेनेवेत्थ ''यथा अनुलोमे हेतुपच्चयो वित्थारितो, एवं पच्चनीयेपि नहेतुपच्चयो वित्थारेतब्बो''ति वत्वा पुन परियोसाने ''यथा अनुलोमे एकेकस्स पदस्स एकमूलकं, दुमूलकं, तिमूलकं, चतुमूलकं याव तेवीसितमूलकं, एवं पच्चनीयेपि वित्थारेतब्ब''न्ति वृत्तं। तेवीसितमूलकन्ति इदञ्चेत्थ दुमूलकंयेव सन्धाय वृत्तं। परियोसाने पन सब्बमूलकं चतुवीसितमूलकम्पि होतियेव। तं सब्बं सिङ्क्तिमोवाित।

तिकञ्च पट्टानवरं...पे०... छ पच्चनीयिह्स नया सुगम्भीराति एत्थापि द्वे पच्चनीयानि — धम्मपच्चनीयञ्च पच्चयपच्चनीयञ्च। तत्थ "कुसला धम्मा"ति एवं अभिधम्ममातिकापदेहि सङ्गहितानं धम्मानं "न कुसलं धम्मं पिटच्च न कुसलो धम्मो"ति पच्चनीयदेसनावसेन पवत्तं धम्मपच्चनीयं नाम। "नहेतुपच्चया नारम्मणपच्चया"ति एवं चतुवीसितया पच्चयानं पच्चनीयदेसनावसेन पवत्तं पच्चयपच्चनीयं नाम। तत्थ हेट्ठा अट्ठकथायं "तिकञ्च पट्ठानवरं...पे०... छ पच्चनीयिम्हि नया सुगम्भीरा"ति अयं गाथा धम्मपच्चनीयं सन्धाय वृत्ता। तस्मा "छ पच्चनीयिम्हि नया सुगम्भीरा"ति अट्ठकथागाथाय धम्मपच्चनीयं तिकपट्ठानादयो छ नया सुगम्भीराति एवमत्थो वेदितब्बो। इमिस्मं पनोकासे न हेतुपच्चया नारम्मणपच्चयाति एवं पवत्ते पच्चयपच्चनीये एते धम्मानुलोमेयेव तिकपट्ठानादयो छ नया सुगम्भीराति एवमत्थो वेदितब्बो।

तेसु अनुलोमितकपट्टानेयेव कुसलित्तकमत्तस्स वसेन अयं इमिस्मं पिटच्चवारस्स पण्णित्तवारे सिङ्क्षिपित्वा पुच्छापभेदो दस्सितो। सेसेसु पन तिकेसु सेसपट्टानेसु च एकापि पुच्छा न दस्सिता। ततो परेसु पन सहजातवारादीसु कुसलित्तकस्सापि वसेन पुच्छं अनुद्धरित्वा लब्धमानकवसेन विस्सज्जनमेव दस्सितं। ''छ पच्चनीयम्हि नया सुगम्भीरा''ति वचनतो पन इमिस्मं पच्चयपच्चनीये छपि एते पट्टाननया पुच्छावसेन उद्धरित्वा दस्सेतब्बा। पट्टानं वण्णयन्तानिङ् आचिरयानं भारो एसोति।

## ३. अनुलोमपच्चनीयवण्णना

४५-४८. इदानि अनुलोमपच्चनीयं होति। तं दरसेतुं सिया कुसलं धम्मं पिटच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य हेतुपच्चया नआरम्मणपच्चयातिआदि आरद्धं। तत्थ "हेतुपच्चया नआरम्मणपच्चया...पे॰... हेतुपच्चया नअविगतपच्चयां"ित हेतुपदस्स सेसेसु तेवीसितया पच्चयेसु एकेकेन सिद्धं योजनावसेन हेतुपदादिके एकमूलके तेवीसित अनुलोमपच्चनीयािन। तेसु एकेकिस्में एकूनपञ्जासं कत्वा सत्तवीसाधिकािन एकादस पुच्छासतािन होन्ति। दुमूलके पन हेतारम्मणपदानं सेसेसु द्वावीसितया पच्चयेसु एकेकेन सिद्धं योजनावसेन द्वावीसित अनुलोमपच्चनीयािन एवं अनुलोम वृत्तेसु सब्बेसु एकमूलकादीसु एकेकं पदं पिरहापेत्वा अवसेसानं वसेन पुच्छागणना वेदितब्बा। एकमूलकादीसु चेत्थ या पुच्छा पाळियं आगता, या च न आगता, ता सब्बा हेट्ठा वृत्तनयानुसारेनेव वेदितब्बा।

तिकञ्च पद्दानवरं...पेo... छ अनुलोमपच्चनीयम्हि नया सुगम्भीराति एत्थ पन हेट्ठा वृत्तनयेनेव द्वे अनुलोमपच्चनीयानि — धम्मानुलोमपच्चनीयं पच्चयानुलोमपच्चनीयञ्च। तत्थ ''कुसला धम्मा''ति एवं अभिधम्ममातिकापदेहि सङ्गहितानं धम्मानं ''कुसलं धम्मं पिटच्च न कुसलो धम्मो''ति अनुलोमपच्चनीयदेसनावसेन पवत्तं धम्मानुलोमपच्चनीयं नाम। ''हेतुपच्चया नआरम्मणपच्चया'ति एवं चतुवीसतिया पच्चयेसु लब्भमानपदानं अनुलोमपच्चनीयदेसनावसेन पवत्तं पच्चयानुलोमपच्चनीयं नाम। तत्थ हेट्ठा अट्ठकथायं ''तिकञ्च पट्ठानवरं...पेo... छ अनुलोमपच्चनीयम्हि नया सुगम्भीरा''ति अयं गाथा धम्मानुलोमपच्चनीयं सन्धाय वृत्ता। तस्मा ''छ अनुलोमपच्चनीयम्हि नया सुगम्भीरा''ति अट्ठकथागाथाय धम्मानुलोमपच्चनीयं सन्धाय वृत्ता। तस्मा ''छ अनुलोमपच्चनीयम्हि नया सुगम्भीरा''ति अट्ठकथागाथाय धम्मानुलोमपच्चनीयं

तिकपट्ठानादयो छ नया सुगम्भीराति एवमत्थो वेदितब्बो। इमस्मिं पनोकासे हेतुपच्चया नारम्मणपच्चयाति एवं पवत्ते पच्चयानुलोमपच्चनीये एते धम्मानुलोमेयेव तिकपट्ठानादयो छ नया सुगम्भीराति एवमत्थो वेदितब्बो।

तेसु अनुलोमे तिकपट्ठानेयेव कुसलित्तकमत्तस्स वसेन अयं इमिस्मं पिटच्चवारस्स पण्णित्तवारे सिङ्क्षिपत्वा पुच्छापभेदो दिस्सितो। सेसेसु पन तिकेसु सेसपट्ठानेसु च एकापि पुच्छा न दिस्सिता। ततो परेसु पन सहजातवारादीसु कुसलित्तकस्सापि वसेन पुच्छं अनुद्धरित्वा लब्भमानकवसेन विस्सज्जनमेव दिस्सितं। ''छ अनुलोमपच्चनीयिम्ह नया सुगम्भीरा''ति वचनतो पन इमिस्मं पच्चयानुलोमपच्चनीये छपि एते पट्ठाननया पुच्छावसेन उद्धरित्वा दस्सेतब्बा। पट्ठानं वण्णयन्तानिन्ह आचरियानं भारो एसोति।

## ४. पच्चनीयानुलोमवण्णना

**४९-५२**. इदानि पच्चनीयानुलोमं होति। तं दरसेतुं **सिया कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य नहेतुपच्चया आरम्मणपच्चया**तिआदि आरद्धं। तत्थ अनुलोमपच्चनीयपुच्छाहि समप्पमाणो एव पुच्छापरिच्छेदो। एकमूलकादीसु चेत्थ या पुच्छा पाळियं आगता, या च न आगता, ता सब्बा हेट्ठा वृत्तनयानुसारेनेव वेदितब्बा।

तिकञ्च पट्टानवरं...पेo... छ पच्चनीयानुलोमम्हि नया सुगम्भीराति एत्थापि हेट्टा वुत्तनयेनेव द्वे पच्चयानुलोमानि — धम्मपच्चनीयानुलोमं पच्चयपच्चनीयानुलोमञ्च। तत्थ "कुसला धम्मा"ति एवं अभिधम्ममातिकापदेहि सङ्गहितानं धम्मानं "नकुसलं धम्मं पिटच्च कुसलो धम्मो"ति पच्चनीयानुलोमदेसनावसेन पवत्तं धम्मपच्चनीयानुलोमं नाम। "नहेतुपच्चया आरम्मणपच्चया"ति एवं चतुवीसितया पच्चयेसु लब्भमानपदानं पच्चयपच्चनीयानुलोमदेसनावसेन पवत्तं पच्चयपच्चनीयानुलोमं नाम। तत्थ हेट्टा अट्ठकथायं "तिकञ्च पट्टानवरं...पेo... छ पच्चनीयानुलोमिन्हि नया सुगम्भीरा"ति अयं गाथा धम्मपच्चनीयानुलोमं सन्धाय वृत्ता। इध पन अयं गाथा धम्मानुलोमेयेव पच्चयपच्चनीयानुलोमं सन्धाय वृत्ता। तस्मा "छ पच्चनीयानुलोमिन्हि नया सुगम्भीरा"ति अट्ठकथाय धम्मपच्चनीयानुलोमे तिकपट्टानादयो छ नया सुगम्भीराति एवमत्थो वेदितब्बो। इमिस्मं पनोकासे नहेतुपच्चया आरम्मणपच्चयाति एवं पवत्ते पच्चयपच्चनीयानुलोमे एते धम्मानुलोमेयेव तिकपट्टानादयो छ नया सुगम्भीराति एवमत्थो वेदितब्बो।

तेसु अनुलोमितकपट्ठानेयेव कुसलित्तकमत्तस्सिप वसेन अयं इमिस्मं पिटच्चवारस्स पण्णित्तवारे सिङ्क्षिपित्वा पुच्छापभेदो दिस्सितो। सेसेसु पन तिकेसु सेसपट्ठानेसु च एकापि पुच्छा न दिस्सिता। ततो परेसु पन सहजातवारादीसु कुसलित्तकस्सिप वसेन पुच्छं अनुद्धरित्वा लब्भमानकवसेन विस्सज्जनमेव दिस्सितं। ''छ पच्चनीयानुलोमिन्ह नया सुगम्भीरा''ति वचनतो पन इमिस्मं पच्चयपच्चनीयानुलोमे छपि एते पट्ठाननया पुच्छावसेन उद्धरित्वा दस्सेतब्बा। पट्ठानं वण्णयन्तानिन्ह आचरियानं भारो एसोति।

पुच्छावारवण्णना निहिता।

# १. कुसलित्तकवण्णना

- १. पटिच्चवारवण्णना
  - १. पच्चयानुलोमं
  - (१.) विभङ्गवारो

**५३**. इदानि या एता पण्णित्तवारे कुसलित्तकं निस्साय हेतुपच्चयादिवसेन एकूनपञ्जासं आदिं कत्वा नयमत्तं दस्सेन्तेन अपरिमाणा पुच्छा दस्सिता। तत्थ कुसलाकुसलादीनं सहुप्पत्तिया अभावतो या पुच्छा ''कुसलं धम्मं पिटच्च अकुसलो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया''ति एवं विस्सज्जनं न लभन्ति। ता पहाय या विस्सज्जनं लभन्ति, तायेव विस्सज्जेतुं अयं **कुसलं धम्मं पिटच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया**तिआदिना नयेन पिटच्चवारस्स निद्देसवारो आरद्धो।

तत्थ सिया — सचे इमा हेतुपच्चयादिवसेन एकूनपञ्जासं पुच्छा सब्बसो विस्सज्जनं न लभिन्त, अथ कस्मा दिस्सिता? ननु या लभिन्त, तायेव दस्सेतब्बाित? आम, दस्सेतब्बाि सियुं। तथा दिस्सियमाना पन सब्बेसु तिकदुकपट्ठानादीसु एकेकिस्मिं तिके, दुके, दुकितिके, तिकिदुके, तिकितिके, दुकदुके च सङ्खेपं अकत्वा दस्सेतब्बायेव भवेय्युं। कस्मा? यस्मा या कुसलित्तके लभिन्त, न तायेव वेदनात्तिकादीसु। धम्मानुलोमपच्चनीये च तिकपट्ठाने वितक्कित्तिकानं विस्सज्जनं सब्बापेता विस्सज्जनं लभिन्त, तस्मा उक्कट्ठपिरच्छेदेन एकेकिस्मिं तिके यत्तकािह पुच्छािह भिवतब्बं सब्बा कुसलित्तके दिस्सिता। एवं दिस्सितासु हि या तत्थ विस्सज्जनं न लभिन्त, ता पहाय या लभिन्त, ता वृच्चमाना सक्का सुखेन विजानितुन्ति सुखेन विजाननत्थं सब्बािप कुसलित्तके दिस्सिता। या पनेत्थ विस्सज्जनं न लभिन्त, ता पहाय या लभिन्त, ताथेव विस्सिज्जितिति वेदितब्बा।

तत्थ **कुसलं धम्मं पटिच्चा**ति चतुभूमककुसलधम्मेसु वेदनाक्खन्धादिभेदं एकं धम्मं पटिच्च पटिगन्त्वा सहुप्पत्तिसङ्घातेन सदिसभावेन पत्वा, तेन सद्धि एकतो उप्पत्तिभावं उपगन्त्वाति अत्थो। **कुसलो धम्मो**ति चतुभूमककुसलधम्मेसुयेव सञ्जाक्खन्धादिभेदो एको धम्मो। **उप्पज्जती**ति उप्पादतो याव निरोधगमना उद्धं पज्जित, निब्बत्ततीतिपि अत्थो। अत्तानं लभति, उप्पादादयो तयोपि खणे पापुणातीति वुत्तं होति। **हेतुपच्चया**ति कुसलहेतुना हेतुपच्चयभावं साधेन्तेन।

एवं ''उप्पञ्जेय्या''ति पुच्छाय ''उप्पञ्जती''ति विस्सञ्जनं वत्वा इदानि यं धम्मं पिटच्च यो धम्मो उप्पञ्जति, तं धम्मं खन्धवसेन दस्सेतुं **कुसलं एकं खन्ध**न्तिआदिमाह। तत्थ **एक**न्ति वेदनादीसु चतूसु यंकिञ्चि एकं। तयो खन्धाित यो यो पच्चयभावेन गिहतो, तं तं ठपेत्वा अवसेसा तयो खन्धा। तयो खन्धित वेदनादीसु यो एको खन्धो उप्पञ्जतीति गिहतो, तं ठपेत्वा सेसे तयो। द्वे खन्धोति वेदनासञ्जादुकादीसु छसु दुकेसु येकेचि द्वे खन्धे पिटच्च। द्वे खन्धाित ये ये पच्चयभावेन गिहता, ते ते ठपेत्वा अवसेसा द्वे खन्धा कुसलहेतुना हेतुपच्चयभावं साधेन्तेन उप्पञ्जन्तीति अत्थो।

यस्मा पन एको खन्थो एकस्सेव द्विन्नंयेव वा, द्वे वा पन एकस्सेव पच्चयो नाम नित्थि, तस्मा ''एकं खन्थं पटिच्च एको खन्थो, एकं खन्थं पटिच्च द्वे खन्था, द्वे खन्थे पटिच्च एको खन्थों'ित न वुत्तं। **कुसलं धम्मं पटिच्च अब्याकतो धम्मो उप्पज्जती**तिआदीसुपि वृत्तनयेनेव अत्थो वेदितब्बो। **चित्तसमुद्दानं रूप**न्ति इदं पटिच्चत्थस्स सहजातत्थत्ता यं कुसलेन सहजातञ्चेव हेतुपच्चयञ्च लभित, तं दस्सेतुं वृत्तं। परतोपि एवरूपेसु ठानेसु अयमेव नयो।

विपाकाब्याकतं किरियाब्याकतन्ति एत्थ हेतुपच्चयाभावतो अहेतुकं, रूपेन सिद्धं अनुप्पत्तितो आरुप्पविपाकञ्च न गहेतब्बं। पिटसन्धिक्खणेति कटत्तारूपसङ्घातस्स अब्याकतस्स अब्याकतं पिटच्च उप्पत्तिदस्सनत्थं वृत्तं। विपाकाब्याकतित्त तिस्मं खणे विज्जमानाब्याकतवसेन वृत्तं। खन्धे पिटच्च वत्थु, वत्थुं पिटच्च खन्धाित इदं कटत्तारूपग्गहणेन वत्थुम्हि गहितेपि वत्थुं पिटच्च खन्धानं उप्पत्तिदस्सनत्थं वृत्तं।

**एकं महाभूत**न्तिआदि रूपाब्याकतं पटिच्च रूपाब्याकतस्स उप्पत्तिदस्सनत्थं वृत्तं। **एकं खन्थ**न्तिआदीसु वृत्तनयेनेव पनेत्थ अत्थयोजना वेदितब्बा। एवं रूपाब्याकतिम्ह भूते पटिच्च भूतानं उप्पत्तिं वत्वा इदानि भूते पटिच्च उपादारूपानं उप्पत्तिं दस्सेतुं **महाभूते पटिच्च चित्तसमुट्ठान**न्तिआदि वृत्तं। एवं सन्ते उपादारूपन्ति एत्तकमेव वत्तब्बं, इतरद्वयं कस्मा वृत्तन्ति? महाभूतेपि पटिच्च उप्पत्तिदस्सनत्थं। यिन्ह हेट्ठा ''चित्तसमुट्ठानञ्च रूपं कटत्ता च रूप''न्ति दस्सितं, तं न केवलं खन्धेयेव च पटिच्च उप्पञ्जित, महाभूतेपि पन पटिच्च उप्पञ्जतीति दस्सनत्थिमिदं वृत्तन्ति वेदितब्बं। तत्थ चित्तसमुट्ठानं पवत्तेयेव, कटत्तारूपं पटिसन्धियम्पि। **उपादारूप**न्ति तस्सेव उभयस्स विसेसनं।

कुसले खन्धे च महाभूते च पिटच्चाति एत्थ चित्तसमुट्ठानाव महाभूता गहिता। चित्तसमुट्ठानं रूपिन्त एत्थ पन भूतरूपिम्प उपादारूपिम्प गहितं। ''एकं महाभूतं पिटच्च तयो महाभूतां 'तिआदिना नयेन हि भूतरूपिम्प खन्धे च महाभूते च पिटच्च उपपज्जित। महाभूते पिटच्च उपादारूपिन्त वृत्तनयेन उपादारूपिम्प। अकुसलञ्च अब्याकतञ्चाित पञ्हाविस्सज्जनेसुपि एसेव नयो। एवं हेतुपच्चये नव पुच्छा विस्सज्जिता। एतायेव हि एत्थ लब्भन्ति, सेसा चत्तालीस मोघपुच्छाति न विस्सज्जिता। इमिना उपायेन आरम्मणपच्चयादीसुपि पुच्छाविस्सज्जनानं अत्थो वेदितब्बो। तत्थ तत्थ पन विचारेतब्बयुत्तकमेव विचारियस्साम।

- ५४. आरम्मणपच्चये ताव रूपस्स आरम्मणपच्चयवसेन अनुप्पत्तितो तासु नवसु रूपिमस्सका पहाय तिस्सोव पुच्छा विस्सज्जिता। तेनेव च कारणेन ''वत्थुं पटिच्च खन्था''ति वत्वा ''खन्थे पटिच्च वत्थू''ति न वृत्तं। न हि तं आरम्मणपच्चयेन उप्पज्जित।
  - **५५**. अधिपतिपच्चये **विपाकाब्याकत**न्ति लोकुत्तरमेव सन्धाय वृत्तं। तेनेवेत्थ "पटिसन्धिक्खणे"ति न गहितं। सेसं हेतुपच्चयसदिसमेव।
  - ५६. अनन्तरसमन्तरेसुपि रूपं न लब्भतीति आरम्मणपच्चये विय तिस्सोव पुच्छा।
- ५७. सहजातपच्चये पिटसन्धिक्खणेति पञ्चवोकारे पटिसन्धिवसेन वृत्तं। हेट्ठा पन पच्चयविभङ्गे "ओक्कन्तिक्खणे"ति आगतं तिम्प इिमना सिद्धं अत्थतो एकं, ब्यञ्जनमत्तमेव हेत्थ नानन्ति। अपिच "तिण्णं सिन्निपाता गब्ध्यस्स अवक्किन्ति होती"ति (म॰ नि॰ १.४०८) वचनतो ओक्कन्तीति पञ्चवोकारपिटसन्धियावेतं नामं। पिटसन्धिति सब्बभवसाधारणं। इध पन "कटत्ता च रूप"िन्तिआदिवचनतो पञ्चवोकारपिटसन्धियेव अधिप्पेता। सा हि रूपस्सिप अरूपस्सिप पच्चयभावञ्चेव पच्चयुप्पन्नभावञ्च सङ्गण्हाति, तस्मा परिपुण्णविस्सञ्जना होतीति गिहता। बाहिरं एकं महाभूतन्ति अनिन्द्रियबद्धेसु पथवीपासाणादीसु महाभूतं सन्धाय वृत्तं। पच्चयिवभङ्गवारिसमञ्हि चत्तारो महाभूताति अञ्झित्तकञ्च बाहिरञ्च एकतो कत्वा गिहतं। सङ्खेपदेसना हि सा। अयं पन वित्थारदेसना, तस्मा सब्बं विभिज्ञत्वा दस्सेन्तो "बाहिरं एकं महाभूत"न्तिआदिमाह। असञ्जसत्तानं एकं महाभूतं पिटच्चिति द्विसन्तितसमुट्ठानभूतवसेन वृत्तं। महाभूते पिटच्च कटत्तारूपन्ति इदं पन कम्मसमुट्ठानवसेनेव वृत्तं। उपादारूपन्ति उतुसमुट्ठानवसेनेव।
  - ५८. अञ्जमञ्जपच्चये **खन्धे पटिच्च वत्थु, वत्थुं पटिच्च खन्धा**ति चतुन्निम्प खन्धानं एकतो वत्थुना अञ्जमञ्जपच्चयतं दरसेतुं बुत्तं।
- **५९**. निस्सयपच्चये यस्मा पटिच्चत्थो नाम सहजातत्थो, तस्मा या हेट्ठा पच्चयविभङ्गवारे चक्खायतनादीनं निस्सयपच्चयता दस्सिता, न सा गहिता। चक्खायतनादीनि हि पुरेजातानि हुत्वा पच्चया होन्ति, इध सहजातमेव लब्भित। तेनेव वृत्तं — ''निस्सयपच्चयो सहजातपच्चयसिदसो''ति।
- **६०**. उपनिस्सयपच्चये रूपस्स उपनिस्सयपच्चयाभावा तीणेव विस्सज्जनानि लब्भन्ति, तेन वृत्तं ''आरम्मणपच्चयसदिस''न्ति। तत्थ किञ्चापि न सब्बे कुसलाकुसलाब्याकता आरम्मणूपनिस्सयं लभन्ति, ये पन लभन्ति, तेसं वसेनेतं वृत्तन्ति वेदितब्बं।
- **६१**. पुरेजातपच्चये **वत्थुं पुरेजातपच्चया**ति वत्थुं पटिच्च वत्थुना पुरेजातपच्चयतं साधेन्तेन उप्पञ्जन्तीति अत्थो। विपाकाब्याकतं एकं खन्धन्ति एत्थ यं विपाकाब्याकतस्स वत्थु ओक्कन्तिक्खणे सहजातपच्चयो होति, तं पुरेजातपच्चयभाजिनयत्ता इध न गहेतब्बं। येपि कुसलादयो आरुप्पे पुरेजातपच्चयं न लभिन्त, तेपि पुरेजातपच्चयभाजिनयतोयेव इध न गहेतब्बा। आरम्मणं पन नियमतो पुरेजातपच्चयभावं न लभित। रूपायतनादीनि हि चक्खुविञ्जाणादीनंयेव पुरेजातपच्चयतं साधेन्ति, मनोविञ्जाणधातुया अतीतानागतानिपि आरम्मणं होन्तियेव। तस्मा इध न गहितं। खन्धवसेन हि अयं देसना, न विञ्जाणधातुवसेन। ''विपाकाब्याकतं एकं खन्ध'न्ति देसनाय च सब्बापि विञ्जाणधातुयो गहिता, न चक्खुविञ्जाणधातुआदयो एवाति।

पच्छाजातो कुसलाकुसलानं पच्चयो न होति, अब्याकतस्सपि उपत्थम्भकोव न जनको, तस्मा ''उप्पज्जित पच्छाजातपच्चया''ति एवं वत्तब्बो एकधम्मोपि नत्थीति पच्छाजातपच्चयवसेन विस्सज्जनं न कतं।

- ६२. आसेवनपच्चये कामं सब्बा किरिया आसेवनपच्चयं न लभन्ति, लब्भमानवसेन पन ''किरियाब्याकत''न्ति वृत्तं। तस्मा जवनकिरियावेत्थ गहिताति वेदितब्बा।
- ६३. कम्मपच्चये कुसलाकुसलेसु एकक्खिणको कम्मपच्चयो वेदितब्बो, तथा किरियाब्याकते। विपाकाब्याकते पन नानाक्खिणकोपि, तथा पटिसन्धिक्खणे महाभूतानं। चित्तसमुद्वानानं पन एकक्खिणको। कटत्तारूपानं नानाक्खिणकोव तथा असञ्जसत्तरूपानं। कटत्तारूपं पनेत्थ जीवितिन्द्रियं। सेसं न एकन्ततो कम्मसमुद्वानत्ता उपादारूपन्ति वृत्तं। एवं सन्तेपि इध कम्मसमुद्वानमेव अधिप्पेतं।
  - ६४. विपाकपच्चये कुसलाकुसलं किरियञ्च न लब्भतीति अब्याकतवसेनेव विस्सज्जनं कतं। चित्तसमुद्वानन्ति विपाकचित्तसमुद्वानमेव। कटत्तारूपन्ति यथालाभवसेन

इन्द्रियरूपञ्च वत्थुरूपञ्च। **उपादारूप**न्ति तदवसेसं तस्मिं समये विज्जमानकं उपादारूपं।

- **६५**. आहारपच्चये सब्बेसम्पि कुसलादीनं खन्धानं चित्तसमुट्ठानरूपस्स च अरूपाहारवसेन उप्पत्ति वेदितब्बा, तथा पटिसन्धिक्खणे महाभूतानं। **चित्तसमुट्ठान**ित भवङ्गादिचित्तसमुट्ठानं। **आहारसमुट्ठान**न्ति कबळीकाराहारसमुट्ठानं। **चित्तसमुट्ठान**न्ति कुसलाकुसलचित्तसमुट्ठानमेव। पच्चयविभङ्गवारे आहारपटिपाटिया पठमं कबळीकारो आहारो दिस्सितो, इध पन कुसलं धम्मन्ति पुच्छावसेन पठमं अरूपाहारा दिस्सिताति वेदितब्बा।
- **६६**. इन्द्रियपच्चये पच्चयविभङ्गे इन्द्रियपटिपाटिया पठमं चक्खुन्द्रियादीनि दस्सितानि, इध पन कुसलादिपुच्छावसेन पठमं अरूपिन्द्रियानं पच्चयता दस्सिता। तत्थ कुसलादीसु यथालाभवसेन अरूपिन्द्रिया गहेतब्बा। असञ्जसत्तानं भृतरूपेसुपि जीवितिन्द्रियन्ति।
  - ६७. झानमग्गपच्चयेसु हेतुपच्चयसदिसमेव विस्सज्जनं, तेनेवेत्थ "हेतुपच्चयसदिस"न्ति वृत्तं।
  - ६८. सम्पयुत्तपच्चये विस्सज्जनं आरम्मणपच्चयगतिकं, तेनेवेत्थ "आरम्मणपच्चयसदिस"न्ति वृत्तं।
- ६९. विष्पयुत्तपच्चये वत्थुं विष्पयुत्तपच्चयाति वत्थुं पिटच्च विष्पयुत्तपच्चया, वत्थुना विष्पयुत्तपच्चयतं साधेन्तेन उष्पञ्जन्तीति अत्थो। खन्धे विष्पयुत्तपच्चयाति खन्धे पिटच्च विष्पयुत्तपच्चया, खन्धेहि विष्पयुत्तपच्चयतं साधेन्तेहि उष्पञ्जतीति अत्थो। खन्धा वत्थुं विष्णयुत्तपच्चयाति वत्थुं पिटच्च खन्धा विष्पयुत्तपच्चया। वत्थुना विष्पयुत्तपच्चयतं साधेन्तेन उष्पञ्जन्तीति अत्थो। चित्तसमुद्वानरूषं खन्धे विष्णयुत्तपच्चयति खन्धे पिटच्च विष्णयुत्तपच्चया चित्तसमुद्वानं रूपं खन्धेहि विष्णयुत्तपच्चयतं साधेन्तेहि उष्पञ्जतीति अत्थो। सेसविस्सञ्जनेसुपि वत्थुं विष्णयुत्तपच्चयातिआदीसुपि वृत्तनयेनेवत्थो वेदितब्बो। विपाकाब्याकते चेत्थ वत्थुग्गहणेन चक्खादीनि सङ्गहितब्बानि। एकं महाभूतन्तिआदि रूपाब्याकतस्स पच्चयभावं दस्सेतुं वृत्तं। चित्तसमुद्वानित अब्याकतिचत्तसमुद्वानम्पि कुसलाकुसलचित्तसमुद्वानिम्प।
  - ७०. अत्थिपच्चये सब्बं सहजातपच्चयगतिकं। तेनेवेत्थ "सहजातपच्चयसिदस"न्ति वृत्तं।
- ७१-७२. नित्थिविगता आरम्मणपच्चयगितका, अविगतं सहजातगितकं। तेनेवेत्थ ''आरम्मणपच्चयसिदसं, सहजातपच्चयसिदसं'िन्त वृत्तं। **इमे तेवीसित पच्चया**ति सिद्धिपित्वा दिस्सितानं वसेनेतं वृत्तं। वित्थारेतब्बाित या पुच्छा विस्सज्जनं लभन्ति, तासं वसेन वित्थारेतब्बा। अयं हेतुपच्चयं आदिं कत्वा एकमूलके पच्चयानुलोमे पिटच्चवारस्स कुसलितकविस्सज्जने अत्थवण्णना।

## (२.) सङ्ख्यावारो

**७३**. इदानि ये एत्थ हेतुपच्चयादीसु एकेकस्मिं पच्चये विस्सज्जनवारा लद्धा, ते गणनवसेन दस्सेतुं **हेतुया नवा**तिआदि आरद्धं। तत्थ हेतुया नवाति हेतुपच्चये नव पुच्छाविस्सज्जनवारा होन्ति। सेय्यिथदं — कुसलेन कुसलं, कुसलेन अब्याकतं, कुसलेन कुसलाब्याकतं; अकुसलेन अकुसलं, अकुसलेन अब्याकतं, अकुसलेन अकुसलाब्याकतं, अब्याकतेन अब्याकतं, कुसलाब्याकतेन अब्याकतं, अकुसलाब्याकतेन अब्याकतन्ति।

आरम्मणे तीणीति कुसलेन कुसलं, अकुसलेन अकुसलं, अब्याकतेन अब्याकतं। अधिपतिया नवाति हेतुया वृत्तसिदसाव। द्वादससु हि पच्चयेसु नव नवाति वृत्तं। सब्बेसुपि पुच्छाविस्सज्जनानि हेतुपच्चयसिदसानेव। विभङ्गे पन अत्थि विसेसो। दससु पच्चयेसु तीणि तीणीति वृत्तं। सब्बेसुपि पुच्छाविस्सज्जनानि आरम्मणसिदसानेव। विभङ्गे पन अत्थि विसेसो। अञ्जमञ्जपच्चयस्मिञ्ह अब्याकतपदस्स विस्सज्जने रूपिम्प लब्भिति, तथा पुरेजातपच्चये। आसेवनपच्चये विपाकानि चेव वीथिचित्तानि च न लब्भिन्ति। विपाके एकिन्ति अब्याकतमेव। एवमेत्थ सङ्घेपतो नव तीणि एकिन्ति, तिविधोव वारपिरच्छेदो। वित्थारतो द्वादस नवका, दस तिका, एकं एककिन्त सब्बेसुपि तेवीसितया पच्चयेसु एकृनचत्तालीसाधिकं वारसतं होति, एकृनचत्तालीसाधिकञ्च पुच्छासतं। एकृनचत्तालीसाधिकं पुच्छाविस्सज्जनसतिन्तिपि तस्सेव नामं।

- ७४. एवं हेतुपच्चयादिके एकमूलके गणनं दस्सेत्वा इतो परेसु दुमूलकादीसु वित्थारदेसनं सिङ्किपित्वा एकमूलके दिस्सिताय देसनाय लब्भमानगणनञ्जेव आदाय वारपिरच्छेदं दस्सेतुं दुमूलके ताव हेतुपच्चया आरम्मणे तीणीितआदिमाह। तित्रदं लक्खणं बहुगणनोपि पच्चयो अबहुगणनेन सिद्धं युत्तो तेन समानगणनोव होति। तेन वृत्तं ''हेतुपच्चया आरम्मणे तीणी''ति। हेतुआरम्मणदुके आरम्मणे वृत्तािन तीणेव विस्सज्जनािन लब्भन्तीित अत्थो। समानगणनो पन समानगणनेन सिद्धं युत्तो अपिरहीनगणनोव होति। तेन वृत्तं ''हेतुपच्चया अधिपतिया नवा''ति। हेतािधपितदुके नवेव विस्सज्जनािन लब्भन्तीित अत्थो। विपाके एकन्ति हेतुविपाकदुके विपाके वृत्तं एकमेव विस्सज्जनं लब्भतीित एवं ताव दुमूलके वारपिरच्छेदो वेदितब्बो।
- **७५**. तिमूलकादीसुपि इदमेव लक्खणं। तेनेवाह **हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया अधिपतिया तीणी**ति। हेतारम्मणाधिपति तिके आरम्मणे वृत्तानि तीणेव विस्सज्जनानि लब्भन्तीति अत्थो। एवं सब्बत्थ नयो नेतब्बो।
- **७६-७९**. द्वादसमूलके पन विपाकपच्चयो न लब्धित, तस्मा **आसेवनपच्चया कम्मे तीणी**ति वत्वा विपाकं अपरामिसत्वा **आहारे तीणी**ति वृत्तं। तेरसमूलकादीसुपि एसेव नयो। ते पन सिङ्किपित्वा तेवीसितमूलकोवेत्थ दिस्सतो। सो दुविधो होति सासेवनो वा सिवपाको वा। तत्थ पठमं सासेवनो दिस्सतो, सो तीणेव विस्सज्जनानि लभित। तेन वृत्तं "आसेवनपच्चया अविगते तीणीं"ति। सिवपाको पन आसेवनं न लभित, तस्मा तं पहाय विपाकवसेन गणनाय दस्सनत्थं अनन्तरायेव "हेतुपच्चया...पे॰... विपाकपच्चया आहारे एक"ित एकं नयं दस्सेत्वा पच्छा तेवीसितमूलकोव दिस्सतो। एतेसु पन द्वीसु तेवीसितमूलकेसु किञ्चापि एकिस्मिं विपाकपच्चयो नित्थ, एकिस्मिं आसेवनपच्चयो, पच्छाजातपच्चयो पन उभयत्थापि। रुळहीसद्देन पनेते तेवीसितमूलकात्वेव वेदितब्बा। तेसु सासेवने आसेवनस्स वसेन सब्बत्थ तीणेव विस्सज्जनानि, सिवपाक पच्चयस्स वसेन एकमेवाति अयं हेतुपच्चयं आदिं कत्वा एकमूलकादीसु गणना।

यं पनेतं हेतुमुलकानन्तरं ''आरम्मणे ठितेन सब्बत्थ तीणेव पञ्हा''ति वृत्तं, तं आरम्मणपच्चयं आदिं कत्वा एकमूलकेपि दुमूलकादीसुपि सब्बत्थ आरम्मणपदे चेव

आरम्मणेन सिद्धं सेसपच्चययोजनासु च यत्थ नविह भवितब्बं, तत्थ तयोव पञ्हा होन्तीति दस्सनत्थं वृत्तं। विपाकपदे पन विपाकपदेन सिद्धं सेसपच्चययोजनासु च एकोव पञ्हो होतीति। इति यं हेट्ठा अवोचुम्ह ''बहुगणनोपि पच्चयो अबहुगणनेन सिद्धं युत्तो तेन समानगणनो होती''ति, तं सुवृत्तमेव।

८०-८५. इदानि ये आरम्मणादीनं पच्चयानं वसेन एकमूलकादयो दस्सेतब्बा, तेसु एकमूलको ताव हेतुएकमूलकेनेव सिदसोति एकस्मिम्प पच्चये न दिस्सितो। आरम्मणपच्चयवसेन पन दुमूलके गणनं दस्सेतुं आरम्मणपच्चया हेतुया तीिण, अधिपितया तीिण...पे०... अविगते तीणीित वृत्तं। एत्थ च "आरम्मणपच्चया अधिपितया तीिण...पे०... अविगते तीणीं त्वृत्तं। एत्थ च "आरम्मणपच्चया अधिपितया तीिण...पे०... अविगते तीणीं ते वृत्तं। एत्थ च "आरम्मणपच्चया अधिपितया तीिण...पे०... अविगते तीणीं ते वृत्तं। एत्थ च "आरम्मणपच्चया बहुगणना, तेसं ऊनतरगणनेहि च समानगणनेहि च सिद्धं संसन्दने या गणना लब्भिति, तं दस्सेतुं आरम्मणपच्चयसस पुरिमभागे ठितिम्प हेतुपच्चयं पच्छिमभागेव ठपेत्वा "आरम्मणपच्चया हेतुया तीणीं"ित वृत्तं। तेनेतं आवि करोति — आरम्मणपच्चयो येन येन बहुतरगणनेन वा समानगणनेन वा पच्चयेन सिद्धं दुकितकािदभेदं गच्छिति, सब्बत्थ तीणेव पञ्हाविस्सज्जनािन वेदितब्बािन। विपाकपच्चयेन पन सिद्धं संसन्दने एकमेव लब्भिति, तं विपाकपच्चयािदिकाय गणनाय आवि भविस्सितीित इथ न दिस्सितं। या चेसा दुमूलके गणना दिस्सिता, तिमूलकादीसुिप एसाव गणनाित आरम्मणपच्चयवसेन तिमूलकादयो न वित्थारिता।

इदानि अधिपतिपच्चयादिवसेन दुमूलकादीसु गणनं दस्सेतुं **अधिपतिपच्चया हेतुया नवा**तिआदि वृत्तं। तत्थापि वृत्तनयेनेव पच्चयसिन्नवेसो वेदितब्बो। यथा च अधिपतिपच्चया हेतुया नव, एवं सेसेसुपि हेतुना समानगणनासु नवेव। इति यो यो पच्चयो आदिम्हि तिद्वित, तेन तेन सिद्धं समानगणनानं संसन्दने आदिम्हि ठितस्स वसेन गणना होति। तेन पन सिद्धं ऊनतरगणनानं संसन्दने ऊनतरगणनानंयेव वसेन गणना होतीित वेदितब्बो। यथा च आरम्मणपच्चयवसेन एवं अधिपतिपच्चयवसेनापि ततो परेसं अनन्तरादीनं वसेनापि तिमूलकादयो न वित्थारिता। तस्मा दुमूलके दिस्सितगणनावसेनेव सब्बत्थ साधेतब्बा। तेनेव वृत्तं "एकेकं पच्चयं मूलकं कातुन सज्झायमग्गेन गणेतब्बा"ति।

पच्चयानुलोमवण्णना।

#### पटिच्चवारो

#### पच्चयपच्चनीयवण्णना

- **८६-८७**. पच्चयपच्चनीयं पन यस्मा कुसलपदे न लब्भित कुसलधम्मस्स हेतुपच्चयेन विना अनुप्पत्तितो, तस्मा **अकुसलं धम्मं पटिच्चा**तिआदि आरद्धं। तत्थ नहेतुपच्चयाति हेतुपच्चयपिटक्खेपो हेतुपच्चयं विना अञ्जेन पच्चयेन उप्पज्जतीति अत्थो। विचिकिच्छासहगतो उद्धच्चसहगतो मोहोति अयिव्ह सम्पयुत्तधम्मानञ्चेव चित्तसमुद्घानरूपस्स च सयं हेतुपच्चयो होति, अञ्जस्स पन सम्पयुत्तहेतुनो अभावा न हेतुपच्चया उप्पज्जतिति ठपेत्वा हेतुपच्चयं सेसेहि अत्तनो अनुरूपपच्चयेहि उप्पज्जित। इमिना नयेन सब्बपच्चयपिटक्खेपेसु अत्थो वेदितब्बो। अहेतुकं विपाकाब्याकतन्ति इदं रूपसमुद्घापकवसेनेव वेदितब्बं। अञ्जेसुपि एवरूपेसु एसेव नयो।
- ८८. नअधिपतिपच्चये कामं अधिपतिपि अत्तना सद्धि दुतियस्स अधिपतिनो अभावा नअधिपतिपच्चयं लभति, यथा पन विचिकिच्छुद्धच्चसहगतो मोहो अहेतुको, न तथा अधिपतयो एव निराधिपति। छन्दादीसु पन अञ्जतरं अधिपति अकत्वा कुसलादीनं उप्पत्तिकाले सब्बेपि कुसलादयो निराधिपतिनो। तस्मा मोहं विय विसुं अधिपतिमत्तमेव अनुद्धरित्वा सब्बसङ्गाहिकवसेन एसा ''एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा''तिआदिका देसना कताति वेदितब्बा।
- **८९**. नानन्तरनसमनन्तरेसु नारम्मणे विय रूपमेव पच्चयुप्पन्नं। तेन वृत्तं ''नारम्मणपच्चयसिदसं''न्ति। सहजातपच्चयो परिहीनो। यथा चेस, तथा निस्सयअत्थिअविगतपच्चयापि। किं कारणा? एतेहि विना कस्सचि अनुप्पत्तितो। सहजातिनस्सयअत्थिअविगतपच्चयेपि हि पच्चक्खाय एकोपि रूपारूपधम्मो नुप्पज्जित, तस्मा ते परिहीना।
  - ९०. नअञ्जमञ्जपच्चयविभङ्गे पटिसन्धिक्खणे विपाकाब्याकते खन्धे पटिच्च कटत्तारूपन्ति हदयवत्थुवज्जं वेदितब्बं।
- **९१**. नउपनिस्सयपच्चयिवभङ्गे रूपमेव पच्चयुप्पन्नं, तन्हि उपनिस्सयं न लभित । अरूपं पन किञ्चापि आरम्मणूपनिस्सयपकतूपनिस्सये न लभेय्य, अनन्तरूपनिस्सयमृत्तकं पन नित्थि । तेन वृत्तं ''नारम्मणपच्चयसिद्स''न्ति ।
  - **९२**. नपुरेजाते चित्तसमुट्टानरूपन्ति पञ्चवोकारवसेन वृत्तं।
- **९३. नपच्छाजातपच्चया**ति एत्थ सहजातपुरेजातपच्चया सङ्गहं गच्छन्ति। तस्मा सहजातपच्चयसिदसा एत्थ पाळि, सा नअधिपितपच्चये वित्थारिताति इध सिङ्खत्ता। नासेवनपच्चये कुसलाकुसला पठमजवनवसेन वेदितब्बा, तथा किरियाब्याकतं। पाळि पन इधापि नअधिपितपच्चये वित्थारितवसेन वेदितब्बा। तेनेवाह "नपच्छाजातपच्चयम्पि नासेवनपच्चयम्पि नाधिपितपच्चयसिदस"न्ति।
  - ९४-९७. नकम्मपच्चये विपाकचेतना नानाक्खणिककम्मपच्चयं लभतीति न गहिता। नाहारपच्चये एकच्चं रूपमेव पच्चयुप्पन्नं, तथा नइन्द्रियपच्चये।
- **९८**. नझानपच्चये पञ्चिवञ्जाणधम्मा चेव एकच्चञ्च रूपं पच्चयुप्पन्नं। पञ्चिवञ्जाणस्मिञ्हि वेदना च चित्तेकग्गता च दुब्बलत्ता उपनिज्झानलक्खणं न पापुणन्तीति झानपच्चये न गहिता।
- **९९-१०२**. नमग्गपच्चये अहेतुकविपाककिरियञ्चेव एकच्चञ्च रूपं पच्चयुप्पन्नं। नसम्पयुत्तनोनित्थिनोविगतेसु रूपमेव पच्चयुप्पन्नं। तेन वृत्तं ''नारम्मणपच्चयसिदसं'न्ति।

- १०३. नहेतुया द्वेति एकमूलकगणनाय यथापाळिमेव निय्याति।
- **१०४**. दुमूलके **नहेतुपच्चया नारम्मणे एक**न्ति एत्थ किञ्चापि बहुगणनेन सद्धि ऊनतरगणनस्स संसन्दने ऊनतरगणनवसेन नहेतुया विय द्वीहि भवितब्बं। नारम्मणवसेन पन अरूपधम्मानं परिहीनत्ता अब्याकतं पिटच्च रूपाब्याकतस्स उप्पत्तिं सन्धाय ''एक''न्ति वृत्तं। सब्बेसु एककेसुपि एसेव नयो। द्वेति वृत्तद्वाने पन नहेतुया लद्भवसेन वारद्वयं वेदितब्बं।
  - १०५-१०६. तिम्लकादीसु पन सब्बेसु नारम्मणपच्चयस्स अपरिहीनत्ता एकमेव विस्सज्जनन्ति अयं पच्चनीये नहेतुपच्चयं आदिं कत्वा एकमूलकादीसु गणना।
- १०७-१३०. नारम्मणपच्चयादयो पन एकमूलके ताव पुरिमेन सिदसत्ता इधापि न दिस्सितायेव। नारम्मणपच्चयवसेन दुमूलके नारम्मणपच्चया, नहेतुया एकन्ति नहेतुदुमूलके वृत्तमेव। नािधपितया पञ्चाित नारम्मणपच्चये लद्धवसेन वेदितब्बाित एवं सब्बसंसन्दनेसु ऊनतरगणनस्सेव पच्चयस्स वसेन गणना वेदितब्बा। यत्थ यत्थ च नारम्मणपच्चयो पिवसित, तत्थ रूपमेव पच्चयुप्पन्नं। नानन्तरनसमनन्तरनअञ्जमञ्जनउपिनस्सयनाहारनइन्द्रियनसम्पयुत्तनोनित्थनोविगतपच्चयानं पिवहुद्वानेपि एसेव नयो। नाहारनइन्द्रियनझाननमग्गपच्चया सब्बत्थ सिदसिवस्सज्जना। नसहजातािदचतुक्कं इधािप परिहीनमेवाित इदमेत्थ लक्खणं। इमिना पन लक्खणेन सब्बेसु दुमूलकादीसु ''अयं पच्चयो मूलं, अयमेत्थ दुमूलको, अयं तिमूलको, अयं सब्बमूलको'ंति सल्लक्खेत्वा ऊनतरगणनस्स पच्चयस्स वसेन गणना वेदितब्बाित।

पच्चयपच्चनीयवण्णना।

## पच्चयानुलोमपच्चनीयवण्णना

१३१-१८९. इदानि अनुलोमपच्चनीये गणनं दस्सेतुं हेतुपच्चया नारम्मणे पञ्चातिआदि आरद्धं। तत्थ हेताधिपितमग्गपच्चयेसु अनुलोमतो ठितेसु सहजातादयो चत्तारो सब्बद्घानिकपच्चया, आहारिन्द्रियझानमग्गपच्चया चत्तारोति इमे अट्ठ पच्चनीयतो न लब्भिन्त। हेतुपच्चयादिवसेन हि उप्पज्जमानो धम्मो इमे अट्ठ पच्चये अलभन्तो नाम नित्थ। आरम्मणअनन्तरसमनन्तरउपिनस्सयसम्पयुत्तनित्थिविगतपच्चयेसु पन अनुलोमतो ठितेसु अरूपट्ठानिका पच्चनीकतो न लब्भिन्त। न हि आरम्मणपच्चयादीिह उप्पज्जमाना अनन्तरसमनन्तरपच्चयादयो न लभिन्त। सहजातअञ्जमञ्जिनस्सयकम्माहारिन्द्रियअत्थिअविगतपच्चयेसु पन अनुलोमतो ठितेसु चत्तारो सब्बट्ठानिकायेव, पच्चनीकतो न लब्भिन्त। एतेसिन्दि एच्चयानं वसेन उप्पज्जमानो सब्बट्ठानिके अलभन्तो नाम नित्थ। पच्छाजातपच्चयस्स अनुलोमतो ठानं नाम नित्थ। एवं सेसेसु अनुलोमतो ठितेसु ये च लब्भिन्ति, ये च न लब्भिन्ति, ते सल्लक्खेत्वा सब्बेसुपि दुमूलकादीसु नयेसु तेसं तेसं पच्चयानं संसन्दने ऊनतरगणनानंयेव वसेन गणना वेदितब्बाति।

पच्चयानुलोमपच्चनीयवण्णना।

## पच्चयपच्चनीयानुलोमवण्णना

**१९०**. इदानि पच्चनीयानुलोमे गणनं दस्सेतुं **नहेतुपच्चया आरम्मणे द्वे**तिआदि आरद्धं। तत्थ हेतुम्हि पच्चनीकतो ठिते ठपेत्वा अधिपितं अवसेसा अनुलोमतो लब्भन्ति। पच्छाजातो पन अनुलोमतो सब्बत्थेव न लब्भिति, ये नव पच्चया ''अरूपानञ्जेवां'ति वृत्ता, तेसु पुरेजातञ्च आसेवनञ्च ठपेत्वा अवसेसेसु सत्तसु पच्चनीकतो ठितेसु सेसा अरूपट्ठानिका अनुलोमतो न लब्भिन्ति। यो हि आरम्मणादीहि नुप्पज्जित, न सो अनन्तरादयो लभित। पटिसन्धिविपाको पन पुरेजाततो, सब्बविपाको च सिद्धं किरियमनोधातुया आसेवनतो अनुप्पज्जमानोपि अनन्तरादयो लभित, तस्मा ''पुरेजातञ्च आसेवनञ्च ठपेत्वा''ति वृत्तं।

पुरेजातपच्छाजातआसेवनविपाकविप्पयुत्तेसु पच्चनीकतो ठितेसु एकं ठपेत्वा अवसंसा अनुलोमतो लब्भन्ति। कम्मपच्चये पच्चनीकतो ठिते ठपेत्वा विपाकपच्चयं अवसंसा अनुलोमतो लब्भन्ति। आहारिन्द्रियसु पच्चनीकतो ठितेसु ठपेत्वा सब्बट्ठानिकं चेव अञ्जमञ्जकम्माहारिन्द्रियपच्चये च अवसंसा अनुलोमतो न लब्भन्ति। झानपच्चये पच्चनीकतो ठिते। हेताधिपितआसेवनमग्गपच्चया अनुलोमतो न लब्भन्ति। मग्गपच्चये पच्चनीकतो ठिते हेताधिपितपच्चया अनुलोमतो न लब्भन्ति। विप्पयुत्तपच्चये पच्चनीकतो ठिते पुरेजातपच्चयं ठपेत्वा अवसंसा अनुलोमतो लब्भन्ति। एवं तेसु तेसु पच्चयेसु पच्चनीकतो ठितेसु ये ये अनुलोमतो न लब्भन्ति, ते ते जत्वा तेसं तेसं पच्चयानं संसन्दने ऊनतरगणनानं वसेन गणना वेदितब्बा।

१९१-१९५. दुमूलकादीसु च नयेसु यं पच्चयं आदिं कत्वा ये ये दुकादयो दिस्सिता, ते ते लब्भमानालब्भमानपच्चयवसेन यथा यथा दिस्सिता, तथा तथा साधुकं सल्लक्खेतब्बा। तत्थ यं नहेतुवसेन दुमूलकादयो नये दरसेन्तेन नहेतुपच्चया नारम्मणपच्चया...पेo... नासेवनपच्चयाित वत्वा ''याव आसेवना सब्बं सिदस''न्ति वृत्तं। तस्स, ''नअञ्जमञ्जपच्चया सहजाते एक''न्तिआदीहि सिदसता वेदितब्बा। यं पन ''नकम्मे गणिते पञ्च गण्हाती''ति सीहळभासाय लिखितं, तस्सत्थो — नहेतुपच्चयं आदिं कत्वा नकम्मपच्चयाित एवं नकम्मपच्चयेन घटिते सहजाते एकन्ति एवं दिसता पञ्चेव पच्चया अनुलोमतो लब्भिन्ति, न अञ्जेति। एवं अञ्जेसुपि एवरूपेसु ठानेसु ब्यञ्जनं अनादियित्वा अधिप्येतत्थोयेव गहेतब्बो। एवरूपिव्ह ब्यञ्जनं अत्ताने सञ्जानिबन्धनत्थं पोराणेहि सकसकभासाय लिखितं।

अपिच इमस्मिं पच्चनीयानुलोमे पच्चयुप्पन्नधम्मेसुपि अस्यि धम्मो कम्मपच्चयं लभित, न इन्द्रियपच्चयं। सो असञ्जेसु चेव पञ्चवोकारे पवत्ते च रूपजीवितिन्द्रियवसेन वेदितब्बो। अत्थि धम्मो मग्गपच्चयं लभित, नहेतुपच्चयं। सो विचिकच्छुद्धच्चसहजातमोहवसेन वेदितब्बो। अत्थि धम्मो झानपच्चयं लभित, नमग्गपच्चयं। सो मनोधातुअहेतुकमनोविञ्जाणधातुवसेन वेदितब्बो। यत्थ कटत्तारूपानि नानाक्खणिककम्मवसेनेव कम्मपच्चयं लभित्त, तत्थ रूपधम्मा हेताधिपतिविपाकिन्द्रियझानमग्गपच्चये न लभित्त, सब्बद्घानिका पच्चनीया न होन्ति। अहेतुके अधिपतिपच्चयो नत्थीति इमेसिम्प पिकण्णकानं वसेनेत्थ गणनवारो असम्मोहतो वेदितब्बो।

तत्रायं नयो — **नहेतुपच्चया आरम्मणे द्वे**ति एत्थ ताव अहेतुकमोहो चेव अहेतुकविपाकिकिरिया च पच्चयुप्पन्नं, तस्मा अकुसलेनाकुसलं, अब्याकतेन अब्याकतं सन्धायेत्थ द्वेति वृत्तं। सेसेसुपि एसेव नयो। आसेवने पन विपाकं न लब्भित, तथा किरियमनोधातु। तस्मा किरियाहेतुमनोविञ्जाणधातुवसेनेत्थ अब्याकतेन अब्याकतं वेदितब्बं। विपाके एकन्ति अब्याकतेन अब्याकतमेव। मग्गे एकन्ति अकुसलेन अकुसलमेव।

**१९६-१९७. नारम्मणमूलके हेतुया पञ्चा**ति रूपमेव सन्धाय वृत्तं। तब्हि कुसलं अकुसलं अब्याकतं कुसलाब्याकतं अकुसलाब्याकतञ्चाति पञ्च कोट्ठासे पिटच्च उप्पञ्जित। सब्बपञ्चकेसु एसेव नयो। **अञ्जमञ्जे एक**न्ति भूतरूपानि चेव वत्थुञ्च सन्धाय वृत्तं। तानि हि नारम्मणपच्चया अञ्जमञ्जपच्चया उप्पञ्जन्ति। तिमूलकेपि एसेव नयो।

**१९८-२०२.** नाधिपतिमूलके **हेतुया नवा**ति अनुलोमे हेतुम्हि वृत्तानेव। **तीणी**तिआदीनिपि हेट्ठा अनुलोमे वृत्तसदिसानेव। तिमूलके **द्वे**ति हेट्ठा नहेतुपच्चया आरम्मणे वृत्तसदिसानेव।

**२०३-२३३**. नपुरेजातमूलके **हेतुया सत्ता**ति हेट्ठा ''आरुप्पे कुसलं एकं खन्धं पटिच्चा''तिआदिना नयेन पुरेजाते दस्सितानेव। सब्बसत्तकेसु एसेव नयो। नकम्ममूलके **हेतुया तीणी**तिआदीसु चेतनाव पच्चयुप्पन्ना। तस्मा कुसलं अकुसलं अब्याकतञ्च पटिच्च उप्पत्तिं सन्धाय तीणीति वृत्तं। इमिना नयेन ''एकं द्वे तीणि पञ्च सत्त नवा''ति आगतद्वानेसु गणना वेदितब्बा। ''चत्तारि छ अट्ठा''ति इमा पन तिस्सो गणना नत्थेवाति।

पच्चयपच्चनीयानुलोमवण्णना।

निद्विता च पटिच्चवारस्स अत्थवण्णना।

#### २. सहजातवारवण्णना

२३४-२४२. सहजातवारे कुसलं धम्मं सहजातोति कुसलं धम्मं पटिच्च तेन सहजातो हुत्वाति अत्थो। सेसमेत्थ पटिच्चवारे वृत्तनयेनेव वेदितब्बं। अवसाने पनस्स "पटिच्चतं नाम सहजातत्तं, सहजातत्तं नाम पटिच्चत्त"न्ति इदं उभिन्निम्म एतेसं वारानं अत्थतो निन्नानाकरणभावदस्सनत्थं वृत्तं। अत्थतो हि एते द्वेपि निन्नानाकरणा। एवं सन्तेपि अञ्जमञ्जस्स अत्थिनियमनत्थं वृत्ता। "चक्खुञ्च पटिच्च रूपे चा"तिआदीसु हि असहजातिम्म पटिच्च उप्पज्जतीति वृच्चित। सहजातिम्म च उपादारूपं भूतरूपस्स पच्चयो न होति। इति पटिच्चवारेन सहजातपच्चयभावं, सहजातवारेन च पटिच्चाति वृत्तस्स सहजातभावं नियमेतुं उभोपेते वृत्ता। अपिच तथा बुज्झनकानं अज्झासयवसेन देसनाविलासेन निरुत्तिपटिसिम्भिदाप्पभेदजाननवसेन चापि एते उभोपि वृत्ताति।

सहजातवारवण्णना निद्विता।

#### ३. पच्चयवारवण्णना

२४३. पच्चयवारे कुसलं धम्मं पच्चयाति कुसलधम्मे पितिहितो हुत्वा कुसलं धम्मं निस्सयहेन पच्चयं कत्वाति अत्थो। कुसलं एकं खन्धं पच्चयाति कुसलं एकं खन्धं निस्सयपच्चयं कत्वा तयो खन्धा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चयाति वृत्तं होति। इमिनावुपायेन सब्बपदेसु अत्थो वेदितब्बो। वत्थुं पच्चया विपाकाब्याकता किरियाब्याकता खन्धाति इदं पञ्चवोकारे पवित्तवसेन वृत्तं। पञ्चवोकारे पवित्तयञ्हि खन्धानं पुरेजातं वत्थु निस्सयपच्चयो होति। पिटच्चहुस्स पन सहजातहृत्ता पिटच्चवारे एस नयो न लब्भतीति पिटसन्धियं सहजातमेव वत्थुं सन्धाय "वत्थुं पिटच्च खन्धां"ति वृत्तं। कुसलं एकं खन्धञ्च वत्थुञ्च पच्चया तयो खन्धातिआदीसुपि इमिनाव नयेन अत्थो वेदितब्बो।

अब्याकतं धम्मं पच्चया कुसलो च अब्याकतो चाित कुसलाब्याकतानं हेतुपच्चयवसेन एकतो उप्पत्तिं सन्धाय वृत्तं। कुसलुप्पत्तिक्खणस्मिन्दि वत्थुं निस्साय कुसला खन्धा, चित्तसमुद्वानं च महाभूते निस्साय चित्तसमुद्वानं उपादारूपं हेतुपच्चयवसेन एकतो उप्पज्जित। इति पच्चयभूतस्स अब्याकतस्स नानतेपि पच्चयुप्पन्नानं हेतुपच्चयवसेन एकतो उप्पत्तिं सन्धायेतं वृत्तान्ति वेदितब्बं। अञ्जेसुिप एवरूपेसु ठानेसु एसेव नयो। एवं इमिप्सं हेतुपच्चये सहजातञ्च पुरेजातञ्च निस्सयट्ठेन पच्चयं कत्वा सत्तरस पञ्हा विस्सिज्जिता। तत्थ खन्धा चेव भूता च सहजातवसेन, वत्थु सहजातपुरेजातवसेन गिहतं। पिटच्चवारे पन सहजातवसेन पच्चयो लब्धित, तस्मा तत्थ नवेव पञ्हा विस्सिज्जिता। ये पनेते एत्थ सत्तरस पञ्हा विस्सिज्जिता, तेसु एकादिके एकावसाने विस्सिज्जने कुसलादीसु एकपच्चयतो एको पच्चयुप्पन्नो। एकादिके दुकावसाने एकपच्चयतो नानापच्चयुप्पन्नो। दुकादिके एकावसाने नानापच्चयतो एको पच्चयुप्पन्नो।

२४८-२५२. आरम्मणपच्चयादीसुपि इमिनावुपायेन पञ्हाविस्सज्जनप्पभेदो वेदितब्बो। यं पनेतं आरम्मणपच्चये वत्थुं पच्चया खन्थाति वृत्तं, तं पिटसन्धिक्खणे विपाकक्खन्धेयेव सन्धाय वृत्तं। चक्खुविञ्जाणादीनि अब्याकतं निस्साय आरम्मणपच्चयेन उप्पज्जन्तानं पभेददस्सनत्थं वृत्तानि। पुन वत्थुं पच्चयाति पवत्ते विपाकिकिरियाब्याकतानं उप्पत्तिदस्सनत्थं वृत्तं। सेसं पुरिमनयेनेव वेदितब्बं। एवं इमिस्मं आरम्मणपच्चये सहजातञ्च पुरेजातञ्च पच्चयं कत्वा सत्त पञ्हा विस्सज्जिता। तत्थ खन्धा सहजातवसेन, वत्थु सहजातपुरेजातवसेन, चक्खायतनादीनि पुरेजातवसेनेव गिवतानि। पिटच्चवारे पन सहजातवसेनेव पच्चयो लब्भिति। तस्मा तत्थ तयोव पञ्हा विस्सज्जिता।

२५३-२५४. अधिपतिपच्चये विपाकाब्याकतं लोकुत्तरमेव वेदितब्बं। अनन्तरसमनन्तरा रूपाभावेन आरम्मणसदिसा। परतो आसेवननत्थिविगतेसुपि एसेव नयो।

**२५५**. सहजातपच्चये **कटत्तारूपं उपादारूप**न्ति उपादारूपसङ्घातं कटत्तारूपं। इदं असञ्जसत्तानञ्जेव रूपं सन्धाय वृत्तं। चक्खायतनादीनि पञ्चवोकारवसेन वृत्तानि।

**२५६-२५७**. अञ्जमञ्जपच्चये च **यथा आरम्मणपच्चया एव**न्ति विस्सज्जनसमतं सन्धाय वुत्तं। पच्चयुप्पन्तेसु पन नानत्तं अत्यि।

२५८. उपनिस्सयपच्चये आरम्मणपच्चयसदिसन्ति रूपाभावतोपि विस्सज्जनसमतायपि वृत्तं।

- २५९-२६०. वत्थुं पुरेजातपच्चयातिआदीनं पटिच्चवारे वृत्तनयेनेवत्थो गहेतब्बो।
- **२६१-२६६**. कम्मपच्चये **तीणी**ति कुसलं पच्चया कुसलो अब्याकतो कुसलाब्याकतो चाति एवं तीणि वेदितब्बानि। अकुसलेपि एसेव नयो।
- **२६७-२६८**. विष्पयुत्तपच्चये **खन्धे विष्पयुत्तपच्चया**ति खन्धे निस्साय विष्पयुत्तपच्चया उष्पज्जन्तीति अत्थो। **खन्धा वत्थुं विष्पयुत्तपच्चया**ति खन्धा वत्थुं निस्साय विष्पयुत्तपच्चया उष्पज्जन्तीति अत्थो। सेसं हेट्ठा वृत्तनयेनेव वेदितब्बं।
- **२६९-२७६**. इदानि यथालद्धानि विस्सज्जनानि गणनवसेन दस्सेतुं **हेतुया सत्तरसा**तिअदिमाह। तत्थ **हेतुया सत्तरसा**ति कुसलेन कुसलं, कुसलेन अब्याकतं, कुसलेन कुसलाब्याकतन्ति एवं कुसलवसेन एकादिकानि एकावसानानि द्वे, दुकावसानं एकन्ति तीणि वृत्तानि होन्ति, तथा अकुसलवसेन। अब्याकतेन अब्याकतं, तेनेव कुसलं, अकुसलं, कुसलाब्याकतं अकुसलाब्याकतंज्वः; कुसलाब्याकतेिह कुसलं, अब्याकतं, कुसलाब्याकतेहि अकुसलं, अब्याकतं, अकुसलाब्याकतन्ति एवं सत्तरस वेदितब्बानि।

**आरम्मणे सत्ता**ति कुसलेन कुसलं; अकुसलेन अकुसलं, अब्याकतेन अब्याकतं, कुसलं, अकुसलं; कुसलाब्याकतेन कुसलं; अकुसलाब्याकतेन अकुसलिन्त एवं सत्त।

विपाके एकन्ति अब्याकतेन अब्याकतमेव। एवमेत्थ सत्तरस, सत्त, एकन्ति तयो वारपरिच्छेदा होन्ति। तेसु द्वादस सत्तरसका, दस सत्तका, एकं एककन्ति ते सब्बे साधुकं सल्लक्खेत्वा परतो दुकितकादिवसेन पच्चयसंसन्दने ऊनतरगणनस्स वसेन गणना वेदितब्बा। सक्का हि इमाय गणनाय दुकमूलादीसु वारपरिच्छेदे जानितुन्ति पुन ''कुसलं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो''ति अनामसित्वा गणनवसेनेव वारपरिच्छेदं दस्सेतुं **हेतुपच्चया आरम्मणे सत्ता**तिआदि आरद्धं।

तत्थ कुसलं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया। कुसलं एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धाित इमिना नयेन आरम्मणे लद्धविस्सज्जनािन वित्थारेतब्बािन। अयं ताव अनुलोमे नयो।

- २७७-२८५. पच्चनीये पन कुसलं न लब्भतीति **अकुसलं धम्मं पच्चया**ति अकुसलमेव आदिं कत्वा विस्सज्जनं आरद्धं। तं यथापाळिमेव निय्याति। यञ्हेत्थ वत्तब्बं सिया, तं पटिच्चवारस्स पच्चनीये वृत्तमेव।
- **२८६-२८७**. यं पनेतं पच्चनीये लद्धविस्सज्जनपरिच्छेदं गणनतो दस्सेतुं **नहेतुया चत्तारी**तिआदि वृत्तं, तत्थ चत्तारि, सत्तरस, सत्त, पञ्च, तीणि, एकन्ति छ परिच्छेदा। तेसं वसेन दुकतिकादीसु पच्चयसंसन्दने गणना वेदितब्बा। यो हि पच्चयो सत्तरस विस्सज्जनानि लभित, तेन सिद्धं सिदससंसन्दने सत्तरस, ऊनतरसंसन्दने सेसा छिप परिच्छेदा लब्भन्ति। एवं सेसेसुपि अधिकपरिच्छेदं ठपेत्वा समसमा ऊनतरा च लब्भन्तीति।

एत्थ च अधिकतरा न लब्भन्तीति अयमेत्थ नियमो। समसमा पन ऊनतरा च अत्था विरोधे सित लब्भन्ति। तेनेत्थ "नहेतुपच्चया नारम्मणे एक"न्तिआदि वृत्तं। एत्थ हि नहेतुया चतुन्नं, नारम्मणे पञ्चन्नं आगतत्ता नहेतुवसेन चत्तारीति वत्तब्बं सिया, नारम्मणेन सिद्धं घटितत्ता पन आरम्मणधम्मो विरुज्झतीति अकुसलं धम्मं पच्चया अकुसलो धम्मो, अब्याकतं धम्मं पच्चया अकुसलञ्च अब्याकतञ्च धम्मं पच्चया अकुसलोति तीणि विरसज्जनानि परिहीनानि। अब्याकतं धम्मं पच्चया अब्याकतोति रूपवसेन एकमेव वृत्तं। एवं सब्बत्थ विरुद्धाविरुद्धं अत्वा लब्भमानपरिच्छेदो वेदितब्बो। अपिचेत्थ इदं नयमत्तदस्सनं। नाधिपतिया चत्तारीति नहेतुया लद्धानेव। सेसचतुक्केसुपि एसेव नयो।

नानन्तरे एकन्ति अहेतुकचित्तसमुद्वानस्स चेव सेसरूपस्स च वसेन अब्याकतेन अब्याकते। एवं सब्बेसु एककेसु युज्जमानकरूपं जानितब्बं। नपुरेजाते द्वेति इधापि नहेतुवसेन चत्तारीति वत्तब्बं सिया, नपुरेजातेन सिद्धं घटितत्ता पन अब्याकतं धम्मं पच्चया अकुसलो, अकुसलञ्च अब्याकतञ्च धम्मं पच्चया अकुसलोति वत्थुपुरेजातवसेन द्वे विस्सज्जनानि परिहीनानि। आरुप्पे पन अहेतुकमोहस्स अहेतुकिकिरियस्स च वसेन द्वे वृत्तानि। निविष्णयुत्ते द्वेति आरुप्पे अहेतुकाकुसलिकिरियवसेन द्वे। नोनित्थि नोविगतेसु एकन्ति सब्बस्स रूपस्स वसेन अब्याकतेन अब्याकतं दडुब्बं। तिकादीसु अपुब्बं नित्थ।

- **२८८**. नारम्मणमूलके पन **नअधिपतिया पञ्चा**ति नारम्मणे लद्धानेव। **नकम्मे एक**न्ति एत्थ चित्तसमुद्धानञ्च कटत्तारूपञ्च अग्गहेत्वा सेसरूपवसेन अब्याकतेन अब्याकतं वेदितब्बं।
- **२८९-२९६**. नाधिपतिमूलके **नपुरेजाते सत्ता**ति नपुरेजाते लद्धानेव। **नपच्छाजाते सत्तरसा**ति इमानिपि तत्थ लद्धानि सत्तरसेव। नानन्तरनसमनन्तरनअञ्ञमञ्जनउपनिस्सयनसम्पयुत्तनोनित्थिनोविगतमूलकानि नारम्मणमूलकसिदसानेव। इमिनाव नयमत्तदस्सनेन सब्बत्थ आगतानागतं लब्भमानालब्भमानञ्च वेदितब्बन्ति।

## पच्चनीयवण्णना निद्विता।

**२९७-३२८**. इमिनायेव पन लक्खणेन अनुलोमं पुरतो कत्वा अनुलोमपच्चनीये पच्चनीयं पुरतो कत्वा पच्चनीयानुलोमे च गणनपरिच्छेदो आगतानागतं लब्भमानालब्भमानञ्च वेदितब्बन्ति।

## पच्चयवारवण्णना निद्विता।

## ४. निस्सयवारवण्णना

**३२९-३३७**. निस्सयवारे **कुसलं धम्मं निस्साया**ति कुसलं धम्मं पतिद्वड्ठेन निस्सयं कत्वाति अत्थो। सेसमेत्थ पच्चयवारे वृत्तनयेनेव वेदितब्बं। अवसाने पनस्स "पच्चयत्तं नाम निस्सयत्तं, निस्सयत्तं नाम पच्चयत्तं"न्ति इदं उभिन्निम्प एतेसं वारानं अत्थतो निन्नानाकरणभावदस्सनत्थं वृत्तं। अत्थतो हि एतेपि पिटच्चसहजाता विय निन्नानाकरणा। एवं सन्तेपि अञ्जमञ्जस्स अत्थिनयमनत्थं वृत्ता। अविज्जापच्चया सङ्खारातिआदीसु हि अनिस्साय वृत्तामं नानाक्खणिकिम्प "पच्चया उप्पज्जती"ति वृत्तं। अञ्जमञ्जं अल्लीयित्वा ठितकट्ठादीसु च एकं एकस्स निस्सयपच्चयो न होति, तथा उपादारूपं महाभूतस्स निस्सयपच्चयो न होतियेव। इति पच्चयवारेन निस्सयपच्चयभावं निस्सयवारेन च पच्चयाति वृत्तस्स सहजातपुरेजातभावं नियमेतुं उभोपेते वृत्ता। अपिच तथा बुज्झनकानं अज्झासयवसेन देसनाविलासेन निरुत्तिपटिसिम्भिदापभेदजाननवसेन चापि एते उभोपि वृत्ताति।

#### निस्सयवारवण्णना।

#### ५. संसद्ववारवण्णना

- **३३८-३४६**. संसडुवारे **कुसलं धम्मं संसड्ठो**ति कुसलं धम्मं एकुप्पादादिलक्खणेन सम्पयोगड्ठेन पच्चयं कत्वाति अत्थो। **कुसलं एकं खन्धं संसड्ठो**ति कुसलं एकं खन्धं सम्पयुत्तपच्चयं कत्वा तयो खन्धा उप्पञ्जन्ति हेतुपच्चयाित वुत्तं होति। इमिना उपायेन सब्बपदेसु अत्थो वेदितब्बो। इमिस्मं पन हेतुपच्चये अरूपधम्मस्सेव सम्पयोगड्ठेन पच्चयं कत्वा तयो पञ्हा विस्सञ्जिता। यथा च हेतुपच्चये, तथा आरम्मणपच्चयादीसुपि, केवलं विपाकपच्चये एकमेव विस्सञ्जित। यथा च हेतुपच्चये, तथा आरम्मणपच्चयादीसुपि, केवलं विपाकपच्चये एकमेव
- ३४७-३५०. इदानि यथालद्धानि विस्सज्जनानि गणनवसेन दस्सेतुं हेतुया तीणीतिआदि वृत्तं। तत्थ सब्बितिकेसु कुसलेन कुसलं, अकुसलेन अकुसलं, अब्याकतेन अब्याकतिन्त अयमेव नियमो। एकके पन अब्याकतेन अब्याकतमेव लब्भतीति एवमेत्थ बावीसितया पच्चयेसु तीणि, विपाके एकन्ति द्वे परिच्छेदा। पच्छाजाते अनुलोमं नित्य। तस्मा तीणि एकन्ति इमेसञ्जेव वसेन दुकितकादीसु पच्चयसंसन्दने यत्थ विपाकपच्चयो पविसितः; तत्थ एकं, सेसेसु तीणीति एवं गणना वेदितब्बा। सेसमेत्थ अनुलोमे उत्तानत्थमेव।
  - ३५१-३५४. पच्चनीये पन कुसलं न लब्भतीति अकुसलमेव आदिं कत्वा विस्सज्जनं कतं, तं उत्तानत्थमेव।
- ३५९. यं पनेत्थ पच्चनीये विस्सज्जनपरिच्छेदं गणनतो दस्सेतुं नहेतुया द्वेतिआदि वृत्तं, तत्थ द्वे तीणि एकन्ति तयो परिच्छेदा। तेसं वसेन दुकितकादीसु पच्चयसंसन्दने गणना वेदितब्बा। इधापि अधिकतरगणनानं ऊनतरगणनेन सिद्धं संसन्दने ऊनतरगणनमेव लब्भिति, समगणनेन सिद्धं समगणनं। यस्मा चेत्थ अरूपधम्मायेव पच्चयुप्पन्ना, तस्मा नहेतुनाधिपितनपुरेजातनपच्छाजातनासेवननकम्मनविपाकनझाननमग्गनविप्पयुत्तवसेन दसेव पच्चया पच्चनीकतो दिस्सिता, सेसा चुद्दस न लब्भिन्ति। येपि लब्भिन्ति, तेसुपि विपाके पच्चयुप्पन्ने नकम्मनविपाका न लब्भिन्ति।
- **३६०-३६८. नहेतुपच्चया नाधिपतिया द्वे**ति नहेतुया लद्धं द्वयमेव। सेसद्वयेसुपि एसेव नयो। **नकम्मे एक**न्ति अहेतुककिरियचेतनं पच्चयुप्पन्नं कत्वा अब्याकतेन अब्याकतं। **नविपाके द्वे**ति अहेतुकमोहिकिरियवसेन द्वे। **नझाने एक**न्ति अहेतुकपञ्चिवञ्जाणवसेन अब्याकतिवस्सज्जनं वेदितब्बं। **नमग्गे एक**न्ति अहेतुकविपाकिकिरियवसेन अब्याकतिवस्सज्जनं। इमिनावुपायेन सब्बसंसन्दनेसु अत्थो वेदितब्बोति।
- **३६९-३८३**. अनुलोमपच्चनीये हेट्ठा वृत्ता नहेतुआदयो दसेव पच्चनीयतो लब्भन्ति, न सेसा। येपि लब्भन्ति, तेसु हेतुम्हि अनुलोमतो ठिते झानमग्गा पच्चनीयतो न लब्भन्तीति सब्बं हेट्ठा वृत्तनयेनेव वेदितब्बन्ति।
- **३८४-३९१**. पच्चनीयानुलोमे नहेतुपच्चयुप्पन्नेसु अहेतुकमोहोव झानमग्गपच्चयं लभित, सेसा न लभिन्त। नझानपच्चये अट्ठाहेतुकचित्तानिपि। **नकम्मपच्चया नहेतुपच्चया नाधिपतिपच्चया नपुरेजातपच्चया आरम्मणे एक**न्ति आरुप्पे अहेतुकिकिरियचेतनावसेन अब्याकतेन अब्याकते। इमिना उपायेन यं लब्भिति, यञ्च न लब्भिति, तस्स वसेन सब्बत्थ गणना वेदितब्बाति।

## संसद्ववारवण्णना।

## ६. सम्पयुत्तवारवण्णना

३९२-४००. सम्पयुत्तवारे कुसलं धम्मं सम्पयुत्तांति कुसलं धम्मं सम्पयुत्तपच्चयं कत्वाति अत्थो। सेसमेत्थ संसहवारे वृत्तनयेनेव वेदितब्बं। अवसाने पनस्स ''संसहत्तं नाम सम्पयुत्तत्तं, सम्पयुत्तत्तं नाम संसहत्तं'न्ति इदं उभिन्नम्पि एतेसं वारानं अत्थतो निन्नानाकरणभावदस्सनत्थं वृत्तं। अत्थतो हि एतेपि पिटच्चसहजाता विय पच्चयिनस्सया विय च निन्नानाकरणा। एवं सन्तेषि अञ्जमञ्जस्स अत्थिनयमनत्थं वृत्ता। ''संसहा योजिता हया' तिआदीस् (जा॰ २.२२.७०) हि असम्पयुत्तम्पि संसहित्त वृच्चित। ''या सा वीमंसा कोसज्जसहगता कोसज्जसम्पयुत्ता''तिआदीस् (सं॰ नि॰ ५.८३२) असंसहं वोकिण्णम्पि सम्पयुत्तन्ति। इति संसहवारेन एकुप्पादलक्खणस्स सम्पयुत्तस्स संसहभावं सम्पयुत्तवारेन च संसहस्स एकुप्पादादिलक्खणस्स सम्पयुत्तभावं नियमेतुं उभोपेते वृत्ता। अपिच तथा बुज्झनकानं अज्झासयवसेन देसनाविलासेन निरुत्तिपटिसम्भिदापभेदजाननवसेन चापि एते उभोपि वृत्ताति।

## सम्पयुत्तवारवण्णना।

एतेसु पन छसु वारेसु अत्थि कोचि पच्चयो एकन्तं अनुलोमतो न तिइति, पच्चनीकतोव तिइति; अत्थि एकन्तं पच्चनीकतो न तिइति, अनुलोमतोव तिइति; अत्थि अनेकन्तं अनुलोमतो चेव तिइति, पच्चनीकतो चाति इदं पिकण्णकं वेदितब्बं। तत्थ पठमो पञ्हो पच्छाजातस्स, दुतियो महाचतुक्कस्स, तितयो युज्जमानकानं सेसानं वसेन वेदितब्बोति।

## ७. पञ्हावारविभङ्गवण्णना

४०१-४०३. पञ्हावारे "सिया कुसलो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयों"तिआदिना कुसलित्तके उद्धरितब्बपुच्छानं लब्भमानवसेन विस्सज्जनं दस्सेतुं कुसलो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयोतिआदि वृत्तं। कुसलो च नामेस सयं उप्पज्जन्तो ठपेत्वा पच्छाजातञ्च विपाकञ्च सेसेहि द्वावीसितया पच्चयेहि उप्पज्जित। कुसलस्स पच्चयो होन्तो ठपेत्वा पुरेजातपच्छाजातिवपाकिवप्पयुत्ते सेसेहि वीसितया पच्चयेहि पच्चयो होति। तस्मा येहि पच्चयेहि कुसलो कुसलस्स पच्चयो होति, ते पच्चये पटिपाटिया दस्सेतुं हेतुपच्चयेनातिआदि आरद्धं।

तत्थ या एसा पच्चयविभङ्गवारे विय "हेतुसम्पयुत्तकानं धम्मान"न्ति अकत्वा "हेतू सम्पयुत्तकानं खन्धान"न्ति देसना कता, तस्सा एव करणे इदं पयोजनं — तत्थ हि सुञ्जट्ठं दीपेतुं धम्मानन्ति वृत्तं। इध पच्चयतो उप्पञ्जमाना धम्मा रासितो उप्पञ्जन्ति, न एकेकतोति रासट्ठं दीपेतुं खन्धानन्ति वृत्तं। पिटच्चवारादीसु वा खन्धवसेन पच्चयुप्पन्नदेसना आरुळ्हाति तेनेवानुक्कमेन इधापि आरुळ्हाति। कस्मा पनेतेसु एवं आरुळ्हाति? असङ्करतो विभागदस्सनत्थं। "एकं धम्मं पिटच्च सेसा धम्मा"ति हि आदिना नयेन वुच्चमाने असुकधम्मं नाम निस्साय असुकधम्माति न सक्का असङ्करतो पच्चये पच्चयुप्पन्ने च जानितुं, एवं सन्ते उद्देसनिद्देसा निब्बसेसा सियुं। तस्मा असङ्करतो विभागदस्सनत्थं एवं आरुळ्हाति वेदितब्बा। चित्तसमुद्वानानन्ति इदं यस्स अब्याकतस्स कुसलो हेतुपच्चयेन पच्चयो होति, तमेव दस्सेतुं वृत्तं। पच्चयविभङ्गे पन कुसलादिवसेन विभागं अकत्वा सामञ्जतो सब्बेसं हेतूनं वसेन उप्पन्नरूपदस्सनत्थं चित्तसमुद्वानानन्ति अवत्वा तंसमुद्वानानन्ति वृत्तं। तस्मा तत्थ अब्याकतहेतुसमुद्वानरूपं, ओक्किन्तिक्खणे कटत्तारूपम्मि सङ्गहं गतं। इमिना उपायेन सेसेसुिए एवरूपेसु विस्सज्जनेसु अत्थो वेदितब्बो।

४०४. दानं दत्वाित देय्यधम्मं चिजत्वा। याय वा चेतनाय सो दिय्यित, सा चेतना दानं। दत्वाित तं चेतनं परियोदापेत्वा विसुद्धं कत्वा। सीलं समादियित्वाित पञ्चङ्गादिवसेन निच्चसीलं गण्हित्वा। इमिना समादानिवरितयेव दिस्सता। सम्पत्तिवरितसमुच्छेदिवरितयो पन लोके सीलन्ति अपाकटत्ता न वृत्ता। किञ्चािप न वृत्ता, आरम्मणपच्चया पन होन्तियेव। तत्थ समुच्छेदिवरित सेक्खानंयेव कुसलस्स आरम्मणं होित, न इतरेसं। उपोसथकम्मं कत्वाित ''पाणं न हने, न चािदन्नमािदये' ति (अ० नि० ३.७१) एवं वृत्तं उपोसथित्वसेसु अट्ठङ्गउपोसथिकिरियं कत्वा। तं पच्चवेक्खतीित तं कुसलं सेक्खोिप पृथुज्जनोिप पच्चवेक्खति, अरहािप पच्चवेक्खतेव। अरहतोिप हि पृब्बे कतं कुसलमेव, येन पन चित्तेन पच्चवेक्खति, तं िकरियिचत्तं नाम होित। तस्मा ''एतं कुसलो धम्मो कुसलस्स धम्मस्सा''ति इमिस्मं अधिकारे न लब्भित। पृब्बे सृचिण्णानीित ''दत्वा समादियित्वा कत्वा'ति हि आसन्ते कतािन वृत्तािन, इमािन न आसन्ते कतानीित वेदितब्बािन। दानादीिह वा सेसािन कामावचरकुसलािन दस्सेतुं इदं वृत्तं। झाना वृट्ठहित्वाित झाना वृट्ठहित्वा। अयमेव वा पाळि। सेक्खा गोत्रभुन्ति सोतापन्नं सन्धाय वृत्तं। सो हि गोत्रभुं पच्चवेक्खति। वोदानित्त इदं पन सकदागािमअनागािमनो सन्धाय वृत्तं। तेसिव्ह तं चित्तं वोदानं नाम होित। सेक्खाित सोतापन्तसकदागािमअनागािमनो। मग्गा वृट्ठहित्वाित मग्गफलभवङ्गातिक्कमवसेन अत्तना पटिलद्धा मग्गा वृट्ठहित्वा, सुद्धमग्गतोयेव पन वृट्ठाय पच्चवेक्खणं नाम नित्य।

**कुसलं अनिच्चतो**ति एत्थ विपस्सनूपगं तेभूमककुसलमेव वेदितब्बं, विपस्सनाकुसलं पन कामावचरमेव। **चेतोपरियञाणेना**ति रूपावचरकुसलं दस्सेति। **आकासानञ्चायतन**न्तिआदीहि अरूपावचरकुसलारम्मणवसेन उप्पज्जमानं अरूपावचरकुसलमेव। **कुसला खन्धा इद्धिविधञाणस्सा**तिआदीहि पुग्गलं अनामसित्वा धम्मवसेन दस्सेति। तेनेवेत्थ हेट्ठा गहितम्पि चेतोपरियञाणं पुन वुत्तं।

४०५. अस्सादेतीति सोमनस्ससहगतलोभसम्पयुत्तचित्तेहि अनुभवित चेव रज्जित च। अभिनन्दतीति सप्पीतिकतण्हावसेन नन्दित हट्ठपहट्टो होति, दिट्ठाभिनन्दनाय वा अभिनन्दित। रागो उप्पज्जतीति अस्सादेन्तस्स रागो उप्पज्जित नाम। इदं अट्ठिप लोभसहगतानि गहेत्वा वृत्तं। दिट्ठि उप्पज्जितीति अभिनन्दन्तस्स अत्ता अत्तिनियन्तिआदिवसेन चतूहिपि चित्तेहि सम्पयुत्ता दिट्ठि उप्पज्जित। असन्निट्ठानगतस्स पनेत्थ विचिकिच्छा उप्पज्जित। विक्खेपगतस्स उद्धच्चं, अकतं वत मे कल्याणन्ति विप्यिटसारिनो दोमनस्सं। तं आरब्भाति तानि सुचिण्णानि आरम्मणं कत्वाति अत्थो। बहुवचनस्स हेस एकवचनादेसो, जातिवसेन वा एकवचनमेवेतं।

४०६. अरहा मग्गा वृद्दहित्वाति मग्गवीथियं फलानन्तरस्स भवङ्गस्स अतिक्कमवसेन वृद्दहित्वा। पच्चवेक्खणिचत्तानि पनस्स किरियाब्याकतानि। एवं किरियाब्याकतस्स आरम्मणपच्चयं दस्सेत्वा पुन विपाकाब्याकतस्स दस्सेतुं सेक्खा वातिआदिमाह। कुसले निरुद्धेति विपस्सनाजवनवीथिया पच्छिन्नाय। विपाकोति कामावचरविपाको। तदारम्मणताति तदारम्मणताय, तं कुसलस्स जवनस्स आरम्मणभूतं विपस्सितकुसलं आरम्मणं कत्वा उप्पज्जतीति अत्थो। न केवलञ्च तदारम्मणवसेनेव, पटिसन्धिभवङ्गचृतिवसेनापि। विपाको हि कम्मं आरम्मणं कत्वा गहितपटिसन्धिकस्स कुसलारम्मणो होतियेव, सो पन दुब्बिञ्जेय्यत्ता इध न दस्सितो।

**कुसलं अस्सादेती**तिआदि अकुसलजवनावसाने कुसलारम्मणिवपाकं दस्सेतुं वृत्तं । **विञ्जाणञ्चायतनविपाकस्सा**ति इदं दुब्बिञ्जेय्यम्पि समानं महग्गतिवपाकस्स तदारम्मणभावेन अनुप्पत्तितो लब्भमानकवसेन वृत्तं । **किरियस्सा**ति अरहत्तं पत्वा असमापन्नपृब्बे आकासानञ्चायतने पटिलोमतो वा एकन्तरिकवसेन वा समापन्निकिरियाय । चेतोपरियञाणस्सातिआदीनि परतो आवज्जनाय योजेतब्बानि । या एतेसं आवज्जना, तस्सा कुसला खन्धा आरम्मणपच्चयेन पच्चयोति अयञ्हेत्थ अत्थो ।

- ४०७-४०९. रागन्ति अत्तनो वा परस्स वा रागं। अत्तनो रागवसेन पनेत्थ वण्णना पाकटा होति। अस्सादेतीतआदीनि वृत्तत्थानेव। विचिकिच्छादीसु पन तीसु अस्सादेतब्बताय अभावेन ''अस्सादेतीं''ति न वृत्तं। दिद्वि पनेत्थ उप्पज्जित, सा अस्सादेतीित पदस्स परिहीनत्ता आगतपिटपिटिया पठमं न वृत्ता। विचिकिच्छादीसुयेव तं तं सभागं पठमं वत्वा तस्स तस्स अनन्तरा वृत्ता। इमेसु च पन रागादीसु ''िकं मे पापधम्मा उप्पज्जन्ती''ति अक्खन्तिवसेन वा, ''कतं पापं कतं लुद्ध''न्ति विप्पिटसारादिवसेन वा दोमनस्सुप्पत्ति वेदितब्बा।
- **४९०. चक्खुं अनिच्चतो**ति विपस्सनानुक्कमेन ओळारिकायतनानि वत्थुरूपञ्चाति एकादस रूपानि पाकटत्ता गहितानि। पुन रूपायतनादीनि चक्खुविञ्ञाणादीनं आरम्मणत्ता गहितानि। यस्मा पनेसा विञ्ञाणकायवसेन देसना, न धातुवसेन, तस्मा मनोधातु न गहिता। एवं सब्बत्थ गहितागहितं वेदितब्बं।
  - **४११. फलं पच्चवेक्खन्ति निब्बानं पच्चवेक्खन्ती**ति पच्चवेक्खणकुसलस्स आरम्मणदस्सनत्थं वृत्तं।
  - ४१३-४१६. आरम्मणाधिपतिनिद्देसे सेक्खपुथुज्जनानं वसेन चतुभूमककुसलं दस्सितं, तथा सहजाताधिपतिनिद्देसे। अरहतो उत्तमधम्मं अधिगतत्ता लोकियकुसलेसु

गरुकारो नत्थीति अग्गमग्गोव दस्सितो।

४१७. अनन्तरपच्चये पुरिमा पुरिमाति एकभूमकापि नानाभूमकापि कुसला एकतो कत्वा वृत्ता। अनुलोमं गोत्रभुस्स, अनुलोमं वोदानस्साति नानारम्मणवसेन। गोत्रभु मग्गस्स, वोदानं मग्गस्साति नानाभूमिवसेन। कुसलं वृद्धानस्साति एत्थ पन कुसलन्ति तेभूमककुसलं। वृद्धानित्त तेभूमकविपाकं। तेहि कुसलजवनवीथितो वृद्धहन्ति, तस्मा वृद्धानन्ति वृच्चित। तं दुविधं होति — तदारम्मणं भवङ्गञ्च। तत्थ कामावचरकुसलस्स उभयिम्प वृद्धानं होति, महग्गतस्स भवङ्गमेव। मग्गो फलस्साति इदं यस्मा लोकुत्तरिवपाकं जवनवीथिपिरियापन्नत्ता वृद्धानं नाम न होति, तस्मा विसुं वृत्तं। अनुलोमं सेक्खायाति असेक्खाय कुसलं अनन्तरं न होति, तस्मा विभागं करोति। फलसमापित्तयाति सोतापित्तफलसकदागामिफलअनागामिफलसमापित्तयापि। फलसमापित्तयाति अनागामिफलसमापित्तया। अकुसले दुविधिम्प वृद्धानं लब्भित। विपाकाब्याकता किरियाब्याकताति एत्थ विपाकाब्याकता विपाकाब्याकतानयेव, किरियाब्याकता किरियाब्याकतानयेव वेदितब्बा। भवङ्गं आवज्जनायातिआदि वोमिस्सकवसेन वृत्तं। तत्थ किरियाति कामावचरिकरिया। सा दुविधस्सापि वृद्धानस्स अनन्तरपच्चयो होति, महग्गता भवङ्गस्सेव। इति ये हेद्धा पच्चयविभङ्गनिद्देसे ''पुरिमा पुरिमा कुसला धम्मा पच्छिमानं कुसलानं धम्मानं अनन्तरपच्चयोन पच्चयो''ति आरिभत्त्वा कुसलं कुसलस्स, कुसलं अब्याकतस्स, अकुसलं अकुसलस्स, अकुसलं अब्याकतस्स, अब्याकतस्स, अब्याकतं कुसलस्स, अब्याकतं अकुसलस्स, अब्याकतं अकुसलस्स, अव्याकतस्स, अव्याकतस्स, अव्याकतस्स, अव्याकतं विभत्तो।

वित्थारतो पनेत्थ -

दसधा सत्तरसधा, समसद्विविधेन च। बहुधापि च निद्देसं, साधुकं उपलक्खये॥

अयन्हि अनन्तरपच्चयो न केवलं सत्तधाव निद्देसं लभित, कुसलं पन कुसलस्स विपाकस्स; अकुसलं अकुसलस्स विपाकस्स; विपाकं विपाकस्स किरियस्स; किरियं कुसलस्स अकुसलस्स विपाकस्स किरियस्साति एवं दसधापि निद्देसं लभित। न केवलं दसधायेव, कुसलं पन कुसलस्स कुसलविपाकस्स अकुसलविपाकस्स; अकुसलं अकुसलस्स अकुसलविपाकस्स अकुसलविपाकस्स अकुसलविपाकस्स अकुसलविपाकस्स कुसलविपाकस्स कुसलविपाकस्स किरियस्स; अकुसलविपाकं अकुसलविपाकस्स कुसलविपाकस्स किरियस्स; किरियं किरियस्स कुसलस्स अकुसलविपाकस्स अकुसलविपाकस्स किरियस्स; किरियं किरियस्स कुसलस्स अकुसलस्स कुसलविपाकस्स अकुसलविपाकस्स किरियस्स; किरियं किरियस्स कुसलस्स अकुसलस्स कुसलविपाकस्स अकुसलविपाकस्स किरियस्स; किरियं किरियस्स कुसलस्स अकुसलक्ष्य

न केवलञ्च सत्तरसधाव समसिट्ठविधेनापि निद्देसं लभतेव। कथं? कामावचरकुसलिन्ह भूमिभेदेन चतुब्बिधस्स कुसलस्स अनन्तरपच्चयो होति, रूपावचरारूपावचरं सकसकभूमिकस्सेवाति कुसलं कुसलस्स छिब्बिधेन अनन्तरपच्चयो। कामावचरकुसलं पन कामावचरकुसलिवपाकस्स अकुसलिवपाकस्स रूपावचरिवपाकस्स अरूपावचरिवपाकस्स लोकुत्तरिवपाकस्स; रूपावचरकुसलं रूपावचरिवपाकस्स कामावचरकुसलिवपाकस्स; अरूपावचरकुसलं कामावचरकुसलिवपाकस्स रूपावचरअरूपावचरलोकुत्तरिवपाकस्स; लोकुत्तरकुसलं लोकुत्तरिवपाकस्साति कुसलं विपाकस्स द्वादसिवधेन अनन्तरपच्चयो। अकुसलं अकुसलस्स अकुसलिवपाकस्स तेभूमककुसलिवपाकस्साति पञ्चविधेन अनन्तरपच्चयो।

कामावचरकुसलिवपाकं कामावचरकुसलिवपाकस्स अकुसलिवपाकस्स रूपावचरिवपाकस्स अरूपावचरिवपाकस्साित कामावचरकुसलिवपाकं विपाकस्स चतुब्बिधेन अनन्तरपच्चयो। रूपावचरिवपाकं तेभूमककुसलिवपाकस्साित तिविधेन अनन्तरपच्चयो। अरूपावचरिवपाकं अरूपावचरिवपाकं स्मावचरिवपाकं तेभूमककुसलिवपाकस्साित तिविधेन अनन्तरपच्चयो। अरूपावचरिवपाकं अरूपावचरिवपाकस्स कामावचरकुसलिवपाकं चतुभूमककुसलिवपाकस्साित चतुब्बिधेन अनन्तरपच्चयो। एवं कुसलिवपाकं विपाकस्स तेरसधािप अनन्तरपच्चयो। अकुसलिवपाकं अकुसलिवपाकस्स कामावचरकुसलिवपाकस्साित दुविधेन अनन्तरपच्चयो। एवं सब्बिधािप विपाकं विपाकस्स पञ्चदसिवधेन अनन्तरपच्चयो। कामावचरकुसलिवपाकं पन कामावचरिकरियस्स, तथा अकुसलिवपाकं, तथा रूपावचरिवपाकं, तथा अरूपावचरिवपाकञ्चाित विपाकं किरियस्स च चतुब्बिधेन अनन्तरपच्चयो।

कामावचरिकरियं तेभूमकिकिरियस्स, रूपावचरारूपावचरिकरियं रूपावचरारूपावचरानञ्जेवाति किरियं किरियस्स पञ्चिवधेन अनन्तरपच्चयो। कामावचरिकरियं अकुसलिवपाकस्स चेव चतुभूमककुसलिवपाकस्स च, रूपावचरिकरियं कामावचरकुसलिवपाकरूपावचरिवपाकानं अरूपावचरिकरियं चतुभूमककुसलिवपाकस्सापीति किरियं विपाकस्स एकादसिविधेन अनन्तरपच्चयो। कामावचरिकरियं पन कामावचरकुसलस्स अकुसलस्साति कुसलाकुसलानं दुविधेन अनन्तरपच्चयो होति। एवं समसद्धिविधेनापि निद्देसं लभित।

न केवलञ्च समसिद्विविधेनेव, बहुविधेनापि लभतेव। कथं? कामावचरपठममहाकुसलिचत्तं ताव अत्तनो, चतुन्नञ्च रूपावचरकुसलानं पादकयोगेन सोळसन्नं सोमनस्सलोकुत्तरानित्त एकवीसितिया च कुसलानं, जवनपिरयोसाने तदारम्मणभवङ्गवसेन उप्पज्जमानानं एकादसन्नं कामावचरिवपाकानं, भवङ्गवसेनेव पवत्तानं रूपावचरारूपावचरिवपाकानं, फलसमापित्तवसेन पवत्तानं द्वादसन्नं लोकुत्तरिवपाकानित्त एवं एकवीसितिया कुसलानं; द्वत्तंसाय विपाकानित्त तेपञ्जासाय चित्तानं अनन्तरपच्चयो होति। तथा दुतियकुसलिचत्तं। तितयचतुत्थानि पन ठपेत्वा उपिरभूमककुसलानि च लोकुत्तरिवपाकानि च सेसएकवीसितिचित्तानं। पञ्चमछट्ठानि अत्तनो च, नवन्तञ्च उपिरभूमकउपेक्खाकुसलानं, तेवीसितया च विपाकानित्त तेत्तिसाय। सत्तमअट्ठमानि एकवीसितयाव।

पञ्च रूपावचरकुसलानि अत्तनो अत्तनो पच्छिमानं रूपावचरकुसलानं, चतुन्निम्प आणसम्पयुत्तमहाविपाकानं, पञ्चन्नं रूपावचरविपाकानञ्चाति दसन्नं। एतेनेव च नयेन अरूपावचरकुसलेसु पठमं अत्तनो विपाकेन सिद्धं एकादसन्नं, दुतियं द्वादसन्नं, तितयं तेरसन्नं, चतुत्थं चुद्दसन्नं फलसमापित्तया चाति पन्नरसन्नं लोकुत्तरकुसलं अत्तनो अत्तनो विपाकस्सेव। अद्वसु लोभसहगतेसु एकेकं अकुसलं एकादसन्नं कामावचरिवपाकमनोविञ्जाणधातूनं नवन्नं, महग्गतिवपाकानं अत्तनो अत्तनो पच्छिमस्स चाति एकवीसितया। द्वे दोमनस्ससहगतानि उपेक्खासहगतानं छन्नं कामावचरिवपाकमनोविञ्जाणधातूनं अत्तनो पच्छिमस्स चाति सत्तन्नं। विचिकिच्छुद्धच्चसहगतद्वयं सोमनस्ससहगताहेतुकविपाकेन सिद्धं एकादसन्नं कामावचरिवपाकमनोविञ्जाणधातूनं नवन्नं रूपावचरारूपावचरिवपाकानं अत्तनो पच्छिमस्स चाति एकवीसितया।

कुसलविपाकपञ्चविञ्ञाणा कुसलविपाकमनोधातुया, मनोधातु द्विन्नं विपाकमनोविञ्ञाणधातूनं। तासु द्वीसु सोमनस्ससहगता दसन्नं विपाकमनोविञ्ञाणधातूनं

भवङ्गभूतानं तदारम्मणकाले अत्तनो पिच्छिमस्स वोहुब्बनिकिरियस्स चाित द्वादसन्नं। उपेक्खासहगताहेतुकमनोविञ्ञाणधातु पन आवज्जनमनोधातुया द्विद्वानिकाय आवज्जनमनोविञ्ञाणधातुया दसन्नञ्च विपाकमनोविञ्ञाणधातूनित द्वादसन्नमेव। तिहेतुकमहाविपाका सोमनस्ससहगताहेतुकवज्जानं दसन्निम्प कामावचरविपाकमनोविञ्ञाणधातूनं रूपावचरारूपावचरविपाकानं आवज्जनद्वयस्स चाित एकवीसितया, दुहेतुकविपाका ठपेत्वा महग्गतिवपाके सेसानं द्वादसन्नं। पञ्च रूपावचरिवपाका तेभूमककुसलिवपाकसहेतुकपिटसन्धिचित्तानं सत्तरसन्नं आवज्जनद्वयस्स चाित एकूनवीसितया। अरूपावचरिवपाकेसु पठमं कामावचरकुसलिवपाकितिहेतुकपिटसन्धिचित्तानं, चतुन्नं अरूपावचरिवपाकिचित्तानं चतुन्नं मनोद्वारावज्जनस्स चाित नवन्नं। दुतियं हेद्विमविपाकं वज्जेत्वा अद्वन्नं, तितयं द्वे हेद्विमािन वज्जेत्वा सत्तन्नं, चतुन्यं तीिण हेद्विमािन वज्जेत्वा छन्नं चत्तारि लोकुत्तरिवपाकािन तिहेतुकविपाकानं तेरसन्नं अत्तनो अत्तनो पच्छिमस्स चाित चुदसन्नं।

अकुसलविपाकपञ्चविञ्ञाणा अकुसलविपाकमनोधातुया, मनोधातु अकुसलविपाकाहेतुकमनोविञ्ञाणधातुया। सा तदारम्मणकाले अत्तनो पिछ्णमस्स चुितकाले पिटसन्धिवसेन भवङ्गवसेन च पवत्तानं इतरेसिम्प नवन्नं कामावचरिवपाकानं उपेक्खासहगतानं द्विन्नं पिरत्तिकिरियानञ्चाित द्वादसन्नं। किरियमनोधातु दसन्नं विञ्ञाणानं हिसतुप्पादिकिरिया पञ्चवोकारे भवङ्गवसेन पवत्तानं नवन्नं तिहेतुकविपाकानं, तदारम्मणवसेन पवत्तानं पञ्चनं सोमनस्ससहगतिवपाकानं अत्तनो पिछ्णमस्स चाित अग्गहितग्गहणेन तेरसन्नं। वोट्ठब्बनिकिरिया ठपेत्वा किरियमनोधातुं दसन्नं कामावचरिकिरियानं, कामावचरकुसलाकुसलानं पञ्चवोकारे भवङ्गवसेन पवत्तानं पन्नरसन्नं विपाकिचित्तानञ्चाित पञ्चवत्तालीसाय।

कामावचरितहेतुकसोमनस्ससहगतिकिरियद्वयं भवङ्गवसेन पवत्तानं तेरसन्नं तिहेतुकिवपाकानं तदारम्मणवसेन पञ्चन्नं सोमनस्ससहगतिवपाकानं पिरकम्मवसेन पवत्तमानानं चतुन्नं रूपावचरिकिरियानं अरहत्तफलसमापित्तया अत्तनो पिट्छिमस्स चाित अग्गहितग्गहणेन द्वावीसितया दुहेतुकसोमनस्ससहगतिकिरियद्वयं यथावृत्तानं तेरसन्नं भवङ्गचित्तानं पञ्चन्नं तदारम्मणानं अत्तनो पिट्छिमस्स चाित अग्गहितग्गहणेन सत्तरसन्नं। कामावचरितहेतुकउपेक्खासहगतिकिरियद्वयं तेसंयेव तेरसन्नं भवङ्गानं, तदारम्मणवसेन पवत्तानं छन्नं उपेक्खासहगतिवपाकानं, पिरकम्मवसेन पवत्तानं एिकस्सा रूपावचरिकिरियाय चतुन्नं अरूपावचरिकिरियानं अरहत्तफलसमापित्तया अत्तनो पिट्छिमस्स चाित अग्गहितग्गहणेन अत्वारसम्मणानं अत्तनो पिट्छिमस्स चाित अग्गहितग्गहणेन अद्वारसन्नं। रूपावचरिकिरियेसु एकेकं नवन्नं पञ्चवोकारे तिहेतुकभवङ्गानं अत्तनो पिट्छिमस्स चाित दसन्नं। अरूपावचरिकिरियेसु पटमं पञ्चवोकारे नवन्नं भवङ्गानं, चतुवोकारे एकस्स अत्तनो पिट्छिमस्स चाित एकादसन्नं। दुतियं चतुवोकारे द्वे भवङ्गानि लभित। तितयं तीिण, चतुत्थं चत्तारि फलसमापित्तञ्चाित तेसु एकेकं यथापिटपािटया एकादसन्तं दरसन्नं पञ्चदसन्तञ्च अनन्तरपच्चयो होित। एवं बहुविधेनािप निद्देसं लभित। तेन वृत्तं —

''दसधा सत्तरसधा, समसिट्ठविधेन च। बहुधापि च निद्देसं, साधुकं उपलक्खये''ति॥

समनन्तरपच्चयादयो उत्तानत्थायेव।

**४२३**. उपनिस्सये **सद्धं उपनिस्साया**ति कम्मकम्मफलइधलोकपरलोकादीसु सद्धं उपनिस्सयं कत्वा। यथा हि पुरिसो हेट्ठापथिवयं उदकं अत्थीति सद्दहित्वा पथिवं खनित, एवं सद्धो कुलपुत्तो दानादीनं फलञ्च आनिसंसञ्च सद्दहित्वा दानादीनि पवत्तेति। तस्मा ''सद्धं उपनिस्साया''ति वृत्तं।

सीलं उपिनस्सायातिआदीसुपि इमे सीलादयो धम्मे उपिनस्सयं कत्वाति अत्यो। सीलवा हि सीलानुभावेसु सीलानिसंसेसु च कुसलो सीलं उपिनस्साय सीलवन्तानं दानं देति, उपरूपिर सीलं समादियित सुपिरसुद्धं अखण्डं, चातुद्दसीआदीसु पक्खिदवसेसु उपोसथकम्मं करोति, सीलसम्पदं निस्साय झानादीनि उप्पादेति। बहुस्सुतोपि दानादिपुञ्जिकिरियायत्ता सब्बसम्पत्तियो दानादीनञ्च सिङ्कलेसवोदानादिभेदं सुतमयाय पञ्जाय पिटिविज्झित्वा ठितो सुतं उपिनस्साय दानादीनि पवत्तेति। चागवापि चागाधिमृत्तो अत्तनो चागसम्पदं उपिनस्साय दानं देति, सीलवन्तो हुत्वा दिन्नं महप्फलन्ति सीलं समादियित, उपोसथकम्मं करोति, ताय पिटपित्तया पिरसुद्धचित्तो झानादीनि उप्पादेति। पञ्जवापि इथलोकपरलोकिहतञ्चेव लोकसमितिककमनुपायञ्च उपपिरक्खन्तो ''सक्का इमाय पिटपित्तया इथलोकिहतम्पि परलोकिहतम्पि लोकसमितिककमनूपायञ्च सम्पादेतु''न्ति पञ्जं उपिनस्साय दानादीनि पवत्तेति। यस्मा पन न केवलं सद्धादयो दानादीनंयेव उपिनस्सया, अत्तनो अपरभागे उप्पज्जमानानं सद्धादीनिम्प उपिनस्सया एव, तस्मा सद्धा सीलं सुतं चागो पञ्जा सद्धाय सीलस्स सुतस्स चागस्स पञ्जायाति वृत्तं।

परिकम्मन्ति अनन्तरं अग्गहेत्वा पुब्बभागे परिकम्मं गहेतब्बं। यथाकम्मूपगञाणस्स अनागतंसञाणस्साति इमेसं द्विन्नं दिब्बचक्खुपरिकम्ममेव, परिकम्मं विसुं नित्थि। दिब्बचक्खुस्सेव परिभण्डञाणानि एतानि, तस्मिं इज्झानि एवं सन्तेपि तदिधमृत्तताय सिहतं दिब्बचक्खुपरिकम्मं तेसं परिकम्मन्ति वेदितब्बं। न हि एतानि सब्बेसं दिब्बचक्खुकानं समगतिकानि होन्ति। तस्मा भवितब्बमेत्थ परिकम्मविसेसेनाति। दिब्बचक्खु दिब्बाय सोतधातुयाति दूरे रूपानि दिस्वा तेसं सद्दं सोतुकामस्स दिब्बचक्खु सोतधातुविसुद्धिया उपनिस्सयो होति। तेसं पन सद्दं सुत्वा तत्थ गन्तुकामतादिवसेन दिब्बसोतधातु इद्धिविधञाणस्स उपनिस्सयो होति। एवं सब्बत्थ तस्स तस्स उपकारकभाववसेन उपनिस्सयपच्चयता वेदितब्बा।

**मग्गं उपनिस्साय अनुप्पन्नं समापत्ति**न्ति तेन तेन मग्गेन सिथिलीकतपारिपन्थकत्ता पहीनपारिपन्थकत्ता च तं तं समापित्तं उप्पादेन्तीित तेसं मग्गो समापित्तया उपनिस्सयो होति। **विपस्सन्ती**ति उपरूपरिमग्गत्थाय विपस्सन्ति। **अत्थपटिसम्भिदाया**तिआदि पटिसम्भिदानं मग्गपटिलाभेनेव इज्झनतो वृत्तं। एवंइद्धानञ्च पनेतासं पच्छा तेस् तेस् आरम्मणेस् पर्वत्तिया मग्गोव उपनिस्सयो नाम होति।

सद्धं उपनिस्साय मानं जप्पेतीति अहमस्मि सद्धो पसन्नोति मानं पवत्तेति। दिष्टिं गण्हातीति तस्मिं वचने सद्धावसेनेव गन्त्वा पञ्जाय अत्थं अनुपपरिक्खन्तो "अत्थि पुग्गलो"तिआदिवसेन दिष्टिं गण्हाति। सीलं सुतं चागं पञ्जिन्ति अहमस्मि सीलवा सुतवा चागी पञ्जासम्पन्नोति मानं जप्पेति। सीलसुतचागपञ्जासु पन मानमञ्जनं विय दिष्टिमञ्जनं उप्पादेन्तो दिष्टिं गण्हाति। रागस्सातिआदीसु सद्धादिसम्पदं उपिनस्साय अत्तुक्कंसनकाले तेसु एकेको धम्मो रागस्स, परवम्भनकाले दोसस्स, उभयेन सम्पयुत्तस्स मोहस्स, वृत्तप्पकारानं मानदिष्टीनं, सद्धादिसम्पदं उपिनस्साय भवभोगसम्पत्तिपत्थनाय उपिनस्सयो होति। एवमेत्थ लोकियकुसलञ्जेव दिस्सितं। लोकुत्तरं पन सन्तं पणीतं उत्तमं अकुसलविद्धंसनं। तस्मा चन्दो विय अन्थकारतमानं न अकुसलस्स उपिनस्सयो होतीति न गहितं।

आतापेतीितआदि कायिकदुक्खवसेन अब्याकतधम्मदरसनत्थं वृत्तं। सद्धो हि सद्धं निस्साय अतिसीतं अतिउण्हन्ति अनोसिक्कत्वा नानप्पकारानि नवकम्मवेय्यावच्चादीिन करोन्तो अत्तानं आतापेति परितापेति, भोगं उप्पादेत्वा पुञ्जानि करिस्सामीति परियेद्विमूलकं दुक्खं पच्चनुभोति। सीलवापि सीलानुरक्खणत्थं अब्भोकासिकत्तादिवसेन अत्तानं आतापेति परितापेति, पिण्डचारिकत्तादिवसेन परियेद्विमूलकं दुक्खं पच्चनुभोति। सुतवापि बाहुस्सच्चानुरूपं पटिपित्तं पटिपिज्जस्सामीति वृत्तनयेनेव पटिपिज्जन्तो अत्तानं आतापेति परितापेति, परियेद्विमूलकं दुक्खं पच्चनुभोति। चागवापि चागाधिमृतताय अत्तनो यापनमत्तेषि पच्चये अनवसेसेत्वा परिच्चजन्तो, अङ्गादिपरिच्चागं वा पन करोन्तो अत्तानं आतापेति परितापेति, परिच्चिजतब्बस्स वत्थुनो उप्पादनत्थं परियेद्विमूलकं दुक्खं पच्चनुभोति। पञ्जवापि उपरूपरि पञ्जं वङ्गेस्सामीति सप्पञ्जतं निस्साय सीतुण्हादीनि अगणेत्वा सज्झायमनिसकारेसु योगं करोन्तो अत्तानं आतापेति परितापेति, मिच्छाजीवे आदीनवं सम्माजीवे च आनिसंसं दिस्वा मिच्छाजीवं पहाय परिसुद्धेन आजीवेन जीवितवृत्तिं परियेसन्तो परियेद्विमूलकं दुक्खं पच्चनुभोति।

कायिकस्स सुखस्साित सद्धादिसम्पत्तं उपनिस्साय उप्पन्नािन सुखोपकरणािन पिरभुञ्जनकाले सद्धािदसमुद्दानपणीतरूपफुटकायस्स च तसं वसेन अविप्पिटसारमूलकपामोञ्जपीितसमुद्दानरूपफुटकायस्स च सुखुप्पत्तिकाले तसं कटत्ता उप्पन्नविपाकसुखकाले च कायिकस्स सुखस्स, वृत्तनयेनेव दुक्खुप्पत्तिकाले सद्धादिगुणसम्पत्तिं असहमानेिह पयुत्तवधबन्धनािदकाले च कायिकस्स दुक्खस्स, सद्धादयो उपिनस्साय पवित्ततफलसमापित्तकाले पन फलसमापित्तया एतेसु एकेको उपिनस्सयपच्चयोन पच्चयो होतीित वेदितब्बो। कुसलं कम्मिन्त कुसलचेतना अत्तनो विपाकस्स उपिनस्सयपच्चयो, सा पन बलवचेतनाव लब्भित, न दुब्बला। तिव्रदं वत्यु — एका किर इत्थी उब्बन्धितुकामा रुक्खे रज्जुं लग्गेत्वा संविधातब्बं संविदहित। अथेको चोरो रित्तभागे तं गेहं उपसङ्कमित्वा "इमाय रज्जुया किञ्चिदेव बन्धित्वा हिरस्सामी"ित सत्थेन छिन्दितुं उपगतो। अथ सा रज्जु आसीविसो हुत्वा सुसूित अकासि। चोरो भीतो अपसिक्क। इत्थी अत्तनो निवसना निक्खमित्वा रज्जुपासे गीवं पिटमुञ्चित्वा उब्बन्धा कालमकासि। एवं बलवचेतना अन्तराये निवारेत्वा अत्तनो विपाकस्स उपिनस्सयो होति। न पनेतं एकन्ततो गहेतब्बं। कतोकासिव्ह कम्मं एव विपाकस्स अन्तरायं पिटबाहित्वा विपच्चिति, विपाकजनकं पन कम्मं विपाकस्स उपिनस्सयपच्चयो न होतीित न वत्तब्बं। कममित्त एत्थ चतुभूमकिम्प वेदितब्बं। यं पन परतो ''मग्गो फलसमापित्तया'ति वृत्तं, तं अचेतनावसेन। तेनेतं दीपेति — यो कोचि विपाकजनको धम्मो, सो अत्तनो विपाकस्स उपिनस्सयपच्चयो होतीित।

रागं उपनिस्साय पाणं हनतीति यस्मिं वत्थुस्मिं सारत्तो होति, तस्मिं वा विरुद्धं, तस्स वा अत्थाय पाणं हनति। अदिन्नादानादीसुपि एतेनेवुपायेन अत्थो वेदितब्बो। सन्धिं छिन्दतीति अदिन्नादानवसेन वृत्तं। तत्थ सन्धिन्तं गेहसन्धिं। निल्लोपं हरतीति निलीयित्वा हरति। एकागारिकं करोतीति बहूहि सिद्धं एकमेव गेहं परिवारेत्वा विलुम्पति। परिपन्थे तिट्ठतीति पन्थदूहनकम्मं करोति। दोसं उपनिस्सायातिआदीसु "अनत्थं मे अचरी"तिआदिवसेन उप्पन्नं दोसं उपनिस्सयं कत्वा। माहं उपनिस्सायाति पाणातिपातादीसु आदीनवपटिच्छादकं मोहं उपनिस्सयं कत्वा। मानं उपनिस्सायाति अहं किं हिनतुं न सक्कोमि, आदातुं न सक्कोमिति मानं उपनिस्सयं कत्वा। केनिच वा पन अवञ्जातो होति परिभूतो हीळितो, तं ओमानं उपनिस्सयं कत्वातिप अत्थो। दिट्ठं उपनिस्सायाति यञ्जादीसु ब्राह्मणादयो विय पादिसकमिलक्खुआदयो विय च दिट्ठं उपनिस्सयं कत्वा। पत्थनं उपनिस्सायाति "सचे मे इदं नाम इज्झिस्सित, एवरूपं ते बिलकम्मं किरस्सामीति एवं देवतायाचनसङ्खतं वा, असुकं नाम मे घातेत्वा देहि, असुकस्स सन्तकं आहर, एहि वा मे एतािन कम्मािन करोन्तस्स सहायो होही"ति एवमािदं वा पत्थनं उपनिस्सयं कत्वा। रागो दोसो मोहो मानो दिट्ठं पत्थना रागस्साित। एत्थ रागो रागस्सािप उपनिस्सयो होति दोसादीनिम्। दोसादीसुिप एसेव नयो।

पाणातिपातो पाणातिपातस्साति पाणातिपाती असंवरे ठितत्ता अञ्जम्पि पाणं हर्नात। यो वा एतेन हतो, तस्स ञातिमित्तेहि उपद्रुतो तेसु अञ्जम्पि हर्नात। एवं पाणातिपातो पाणातिपातस्स उपिनस्सयपच्चयेन पच्चयो। भण्डसामिकं पन गोपकं वा घातेत्वा परभण्डहरणे, सामिकं घातेत्वा तस्स दारातिक्कमे, नाहं हनामीति मुसाभणने, कतस्स पिटच्छादनत्थाय अकतस्स वा करणत्थाय पेसुञ्जं उपसंहारे, तेनेव नयेन फरुसवाचानिच्छारणे, सम्फप्पलापभणने, परं हिनत्वा अभिज्झायितब्बपरिवत्तूपकरणाभिज्झायने, यो तेन घातितो होति; तस्स मित्तामच्चा उच्छिज्जन्तूतिआदिचिन्तने ''एवं मे पाणातिपातो निज्जिण्णो भिवस्सती''ति दुक्करकारिकादिवसेन दिद्विग्गहणकाले पाणातिपातो अदिन्नादानादीनम्पि उपिनस्सयो होति। इमिना उपायेन अदिन्नादानादिमूलकेसुपि चक्केसु अत्थो वेदितब्बो।

मातुघातिकम्मं मातुघातिकम्मस्साति अञ्जं मातरं हनन्तं दिस्वा ''बट्टात एवं कातु''न्ति अत्तनो मातरं हनन्तस्स वा, एकस्मिं भवे हन्त्वा अपरिस्मिप्प हननवसेन वा, एकिस्मिंयेव भवे ''गच्छ, मे मातरं हनाही''ति पुनप्पुनं आणापनवसेन वा, द्वीहि पहारेहि नियतमरणाय दुतियपहारदानवसेन वा मातुघातिकम्मं मातुघातिकम्मस्स उपिनस्सयो होति। सेसानिपि यथायोगं इमिनाव नयेन वेदितब्बानि। यस्मा पन बलवाकुसलं दुब्बलाकुसलस्स उपिनस्सयो न होति, तस्मा कम्मपथानन्तरियकम्मवसेनेव देसना कताति वदन्ति। तं न एकन्ततो गहेतब्बं। पाणातिपातादीनि हि कत्वा ''कस्मा एवमकासी''ति चोदियमानो कोपमत्तकिम्प करोति। विप्पटिसारीपि होति। अप्पमत्तकेपि च किलेसे उप्पन्ने तं बहेत्वा वीतिक्कमं करोति। तस्मा बलवं दुब्बलस्स दुब्बलञ्च बलवस्सापि उपिनस्सयो होतियेव। यं पन पच्चयविभङ्गस्स उद्देसवण्णनायं वृत्तं ''बलवकारणट्ठेन उपिनस्सयो होती'ते, तं कारणभावस्सेव बलवताय वृत्तं, न उपिनस्सयपच्चयधम्मानं। कम्मिकलेसा हि बलवन्तोपि दुब्बलापि बलवकारणं होन्तियेव।

**रागं उपनिस्साय दानं देती**तिआदीसु अहो वताहं चातुमहाराजिकानं देवानं सहब्यतं उपपज्जेय्यन्ति उपपत्तिभवे वा भोगेसु वा रागं उपनिस्साय दानं देति। सीलसमादानउपोसथकम्मेसुपि एसेव नयो। झानं पन रागिवक्खम्भनत्थाय, विपस्सनं रागस्स पहानत्थाय, मग्गं समुच्छेदनत्थाय उप्पादेन्तो रागं उपनिस्साय उप्पादेति नाम। वीतरागभावत्थाय पन अभिञ्जं समापत्तिञ्च उप्पादेन्तो रागं उपनिस्साय उप्पादेति नाम। एत्तावता हि वीतरागो नाम होति।

**सद्धाया**ति दानादिवसेन पवत्तसद्धाय सीलादीसुपि एसेव नयो। यथेव हि दानादिवसेन सद्धादयो उप्पादेन्तो रागं उपिनस्साय उप्पादेति नाम, एवं रागादयोपि सद्धादीनं उपिनस्सयपच्चया नाम होन्तीति वेदितब्बा। **तस्स पटिघातत्थाया**ति तस्स पटिबाहनत्थाय, विपाकोकासस्स अनुप्पदानत्थायाति अत्थो। सप्पटिघातेसु ताव एवं होतु, यािन पन अप्पटिघातािन आनन्तरियकम्मािन, तेसु ''तस्स पटिघातत्थायां'ति कस्मा वृत्तन्ति? तस्स अज्झासयवसेन। तप्पटिघातत्थाय पवत्तेमीित हिस्स अज्झासयो, तं गहेत्वा एवं वृत्तं।

**रागं उपनिस्साय अत्तानं आतापेती**ति यत्थ रत्तो, तस्स दुक्करेन पत्तिं सम्परसन्तो एवं करोतीित सब्बं पुरिमनयेनेव वेदितब्बं। **कायिकस्स सुखस्सा**ति रागादिसमितक्कमवसेन कुसलं कत्वा पिटलद्धसुखस्स वा रागादिवसेन अनादीनवदस्साविनो कामे परिभुञ्जनवसेन उप्पन्नसुखस्स वा। **दुक्खस्सा**ति आतापनादिवसेन उप्पन्नसुखस्स वा रागादिहेतु पवत्तवधबन्धनादिवसेन उप्पन्नदुक्खस्स वा। **फलसमापित्तया**ति रागादयो समुच्छिन्दित्वा वा उप्पादिताय तेहि वा अट्टीयमानेन समापन्नाय।

**कायिकं सुख**न्तिआदीसु सुखे उप्पन्ने तं अस्सादेत्वा पुनप्पुनं तथारूपेहेव पच्चयेहि तं उप्पादेन्तस्स पुरिमं पच्छिमस्स उपनिस्सयो होति। सीतादीसु पन

अग्गिसन्तापनादीनि अतिसेवन्तस्स पुब्बभागे सुखं अपरभागे दुक्खस्स, ''सुखो वित मिस्सा पिरब्बािजकाय तरुणाय लोमसाय बाहाय सम्फस्सो''ित कामेसु पातब्यतं आपज्जन्तस्स इध कायिकं सुखं नेरियकस्स कायिकदुक्खस्स, अरोगभावेन पन सुखिनो फलसमापित्तं समापज्जन्तस्स कायिकं सुखं फलसमापित्तया उपिनस्सयपच्चयो होति। दुक्खपिटघाताय पन सुखं सेवन्तस्स दुक्खपिटघाताय च भगवतो विय आबाधं विक्खम्भेत्वा फलसमापित्तं समापज्जन्तस्स कायिकदुक्खं कायिकसुखस्स चेव फलसमापित्तया च, उपिनस्सयपच्चयो होति। उतुसप्पायो सुखस्स चेव फलसमापित्तया च, असप्पायो दुक्खस्स। उतुअसप्पायं वा अभिभवित्वा समापित्तसमुद्दितरूपवसेन उप्पन्नं सुखं अनुभवितुकामस्स असप्पायोपि उतु फलसमापित्तया पच्चयोव। भोजनसेनासनेसुिप एसेव नयो। पुन कायिकं सुखन्तिआदीिन केवलं एकतो दिस्सितािन। हेट्ठा वृत्तनयेनेव पनेसं पच्चयभावो वेदितब्बो। फलसमापित्त कायिकस्स सुखस्साित समापित्तसमुद्वानरूपवसेन उप्पन्नस्स सुखस्स। तं हेस समापित्ततो वृद्घाय अनुभवित।

कायिकं सुखं उपनिस्साय दानिन्तआदीसु "अहो वत मे इदं सुखं न परिहायेच्या"ित पत्तस्स वा अपिरहायनवसेन; "अहो वताहं आयितं एवरूपं सुखं पापुणेय्य"ित अप्पत्तस्स वा पत्तिवसेन; दुक्खेपि "अहो वत मे दुक्खं परिहायेच्या"ित पत्तस्स परिहायनवसेन वा; "आयितं एवरूपं नुप्पज्नेच्या"ित अनुप्पादपत्थनावसेन वा सुखदुक्खानं उपिनस्सयता वेदितब्बा। उतुभोजनसेनासनािन वृत्तनयानेव। पुन कायिकं सुखन्तिआदीसु यस्मा "साधु खो, मारिस, मोगगल्लान, बुद्धसरणगमनं होतीं"ित सुखप्पतानिष्प्त्य, "सम्मासम्बुद्धो वत, सो भगवा, यो एवरूपस्स दुक्खस्स परिञ्जाय धम्मं देसेतीं"ित (उदा० १८) दुक्खप्पत्तानिष्पि सद्धा उप्पज्जित। सुखदुक्खेहि च संयोगिवयोगत्थाय सीलादिपरिपूरणं करेच्य, तस्मा सुखदुक्खािन सद्धादीनं उपिनस्सयभावेन दिस्सितािन। उतुआदीिनिषि यथायोगं योजेतब्बािन। कायिकं सुखं उपिनस्साय पाणं हनतीितआदीसुषि वृत्तनयानुसारेनेव सुखादीनं उपिनस्सयता वेदितब्बा।

इमस्मिं पन उपनिस्सयभाजनीये कुसलो कुसलस्स तिविधेनापि उपनिस्सयो, अकुसलस्स दुविधेन, अब्याकतस्स तिविधेन। अकुसलो अकुसलस्स तिविधेन, कुसलस्स एकविधेन, अब्याकतस्स दुविधेन। अब्याकतोपि अब्याकतस्स तिविधेन, तथा कुसलस्स, तथा अकुसलस्साति। एवं कुसलो अट्टविधेन, अकुसलो छब्बिधेन, अब्याकतो नविविधेनाति तेवीसतिविधेन उपनिस्सयो भाजितोति वेदितब्बो।

- **४२४**. पुरेजाते चक्खादीनि ओळारिकवसेन वृत्तानि। आपोधातुआदीनिपि पन पुरेजातारम्मणानि होन्तियेव। **वत्थु पुरेजातं चक्खायतन**न्तिआदि यं वत्थु हुत्वा पुरेजातं होति, तं दस्सेतुं वृत्तं। **वत्थु विपाकाब्याकतान**न्ति पर्वत्तियं पुरेजातपच्चयं सन्धाय वृत्तं।
- **४२५**. पच्छाजाते **इमस्स कायस्सा**ति चातुमहाभूतिककायस्स। **पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो**ति उपत्थम्भनवसेन पच्छाजातो हुत्वा पच्चयो। उपत्थम्भकट्ठेन पच्चयत्तायेव हेस पच्छाजातपच्चयोति इमस्मिं पञ्हावारे अनुलोमतो आगतो।
  - **४२६**. आसेवनपच्चये **अनुलोमं गोत्रभुस्सा**तिआदीनं विसुं गहणे हेट्ठा वृत्तनयेनेव कारणं वेदितब्बं।
- **४२७**. कम्मपच्चये **कुसला चेतना सम्पयुत्तकान**न्ति एत्थ सहजातनानाक्खणिकविभागस्स अभावतो सहजाताति न वृत्ता। अब्याकतविस्सज्जने पन सो विभागो अत्थि, तस्मा तत्थ वृत्ता। पटिसन्धिग्गहणं कटत्तारूपानं वसेन कतं। **चेतना वत्थुस्सा**ति किञ्चापि पटिसन्धिक्खणे वत्थुपतिद्विता अरूपधम्मा वत्थुपच्चया वत्तन्ति, चेतना पन वत्थुस्सापि पच्चयोति दस्सेतुं वृत्तं।
  - ४२८. विपाकपच्चये पटिसन्धिवारे इमिनाव नयेन अत्थो वेदितब्बो।
- **४२९-४३८**. आहारपच्चये **इमस्स कायस्सा**ति इमस्मिं चतुसन्ततिवसेन पवत्ते चातुमहाभूतिककाये आहारसमुट्ठानस्स जनकवसेन, सेसस्स उपत्थम्भकवसेन आहारपच्चयेन पच्चयो। इन्द्रियपच्चयादीसुपि पटिसन्धिवारो वृत्तनयेनेव वेदितब्बो। सेसं सब्बत्थ उत्तानत्थमेवाति।

पञ्हावारविभङ्गवण्णना निद्विता।

### पञ्हावारस्स घटने अनुलोमगणना

४३९. इदानेत्थ यथालद्धानि विस्सज्जनानि गणनावसेन दस्सेतुं **हेतुया सत्ता**तिआदि वृत्तं। तत्थ सत्ताति कुसलेन कुसलं, अब्याकतं, कुसलाब्याकतिन्ति तीणि। तथा अकुसलेन; अब्याकतेन अब्याकतमेवाति एवं सत्त। आरम्मणे नवाति एकमूलकएकावसानिन नव। अधिपतिया दसाति कुसलं कुसलस्स सहजाततो चेव आरम्मणतो च; अकुसलस्स आरम्मणतोव अब्याकतस्स सहजाततो चेव आरम्मणतो च; कुसलाब्याकतस्स सहजाततोवाति कुसलमूलकानि चत्तारि। अकुसलं अकुसलस्स सहजाततो चेव आरम्मणतो च; अब्याकतस्स सहजाततोव तथा अकुसलाब्याकतस्साति अकुसलमूलकानि तीणि। अब्याकतो अब्याकतस्स सहजाततो चेव आरम्मणतो च; कुसलस्स आरम्मणतोव तथा अकुसलस्साति अब्याकतमूलकानि तीणीति एवं दस। एत्थ पन आरम्मणाधिपतिपि सत्तधा, सहजाताधिपतिपि सत्तधाव लब्धति।

अनन्तरे सत्ताति कुसलमूलकानि द्वे, तथा अकुसलमूलकानि, अब्याकतमूलकानि तीणीति एवं सत्त। समनन्तरेपि एतानेव। सहजाते नवाति कुसलमूलकानि तीणि, अकुसलमूलकानि तीणि, अकुसलमूलकानि तीणि, अब्याकतमूलकं एकं, तथा कुसलाब्याकतमूलकं, अकुसलाब्याकतमूलकञ्चाति एवं नव। अञ्जमञ्जे तीणीति कुसलेन कुसलं, अकुसलेन अकुसलं, अब्याकतेन अब्याकतन्ति एवं तीणि। निस्सये तेरसाति सहजाततोव कुसलमूलकानि तीणि, तथा अकुसलमूलकानि, तथा अब्याकतमूलकानि। एत्य पन पुरेजातिम्प लब्भिति। अब्याकतिब्ह अब्याकतस्स सहजातिम्प होति पुरेजातिम्पः, कुसलस्स पुरेजातमेव तथा अकुसलस्स। पुन कुसलाब्याकतो सहजातपुरेजाततो कुसलस्स, सहजाततोव अब्याकतस्स, तथा अकुसलाब्याकतोति एवं तेरस। उपनिस्सये नवाति एकमूलकेकावसाना नव। तेसं विभङ्गे तेवीसित भेदा दिस्सता। तेसु आरम्मणूपिनस्सये सत्त, अनन्तरूपिनस्सये सत्त, पकतूपिनस्सये नव होन्ति। पुरेजाते तीणीति अब्याकतो अब्याकतस्स, कुसलस्स, अकुसलस्साति एवं तीणि।

**पच्छाजाते तीणी**ति कुसलो अब्याकतस्स, अकुसलो अब्याकतस्स, अब्याकतो अब्याकतस्साति एवं तीणि। **आसेवने तीणि** अञ्जमञ्जसिदसानि। **कम्मे सत्त** हेतुसिदसानि। तत्थ द्वीसु विस्सज्जनेसु नानाक्खणिककम्मिम्प आगतं, पञ्चसु सहजातमेव। **विपाके एकं** अब्याकतेन अब्याकतं। **आहारइन्द्रियझानमग्गेसु सत्त**  हेतुसदिसानेव। इन्द्रियं पनेत्थ सहजातपुरेजातवसेन आगतं। **सम्पयुत्ते तीणि** अञ्जमञ्जसदिसानि। **विप्पयुत्ते पञ्चा**ति सहजातपच्छाजाततो कुसलेन अब्याकतं, अकुसलेन अब्याकतं, सहजातपुरेजातपच्छाजाततो अब्याकतेन अब्याकतं, वत्थुपुरेजाततो अब्याकतेन कुसलं, तथा अकुसलन्ति एकं कुसलमूलं, एकं अकुसलमूलं, तीणि अब्याकतमूलानीति एवं पञ्च।

अत्थिया तेरसाति सहजाततो कुसलेन कुसलं, सहजातपच्छाजाततो कुसलेन अब्याकतं, सहजाततोव कुसलेन कुसलाव्याकतिन्त कुसलमूलािन तीिण, तथा अकुसलमूलािन, सहजातपुरेजातपच्छाजाताहारिन्द्रियतो पन अब्याकतेन अब्याकतं, वत्थारम्मणपुरेजाततो अब्याकतेन कुसलं, तथा अकुसलं, सहजातपुरेजाततो कुसलो च अब्याकतो च अकुसलस्स; स्वेव अब्याकतस्स सहजातपच्छाजातआहारिन्द्रियतो सहजातपुरेजाततो च कुसलो च अब्याकतो च कुसलस्स; स्वेव अब्याकतस्स सहजातपच्छाजातआहारिन्द्रियतो सहजातपच्छाजातआहारिन्द्रियतो च कुसलो च अब्याकतो च कुसलस्स; स्वेव अब्याकतस्स सहजातपच्छाजातआहारिन्द्रियतोति एवं तेरस। नित्थिविगतेसु सत्त अनन्तरसिद्यािन। अविगते तेरस अत्थिसिद्यािनीत। एवमेत्थ सत्त गणनपरिच्छेदा एकं तीिण पञ्च सत्त नव दस तेरसाित। तेसु विपाकवसेन एकमेव एककं, अञ्जमञ्जपुरेजातपच्छाजातासेवनसम्पयुत्तवसेन पञ्च तिका, विप्ययुत्तवसेन एकमेव पञ्चकं, हेतुअनन्तरसमनन्तरकम्मआहारिन्द्रियझानमग्गनित्थिवगतवसेन दस सत्तका, आरम्मणसहजातउपिनस्सयवसेन तयो नवका, अधिपतिवसेन एकं दसकं, निरस्सयअत्थिअविगतवसेन तयो तेरसकाित एवं तिस्मं पच्चयं निद्दिह्वारे गणनवसेन साधुकं सल्लक्खेत्वा तेसं वसेन दुकतिकादीस् पच्चयसंसन्दने गणना वेदितब्बा।

४४०. ये पन पच्चया येसं पच्चयानं विसभागा वा विरुद्धा वा होन्ति, ते तेहि सिद्धं न योजेतब्बा। सेय्यथिदं — हेतुपच्चयस्स ताव आरम्मणानन्तरसमनन्तरूपिनस्सयपुरेजातपच्छाजातकम्मासेवनाहारझाननत्थिविगता अधिपितपच्चये च ठपेत्वा वीमंसं सेसाधिपितनो विसभागा, सहजातादयो सभागा। कस्मा? तथा भावाभावतो। हेतुपच्चयो हि येसं हेतुपच्चयो होति, तेसं सहजातादिपच्चयोपि होति, आरम्मणादिपच्चयो पन न होतीति आरम्मणादयो तस्स विसभागा नाम। तस्मा सो तेहि, ते वा तेन सिद्धं, न योजेतब्बा। पुरेजातपच्छाजातसम्पयुत्तविष्पयुत्तअत्थिनित्यिविगताविगता च अञ्जमञ्जविरुद्धा, तेपि अञ्जमञ्जं न योजेतब्बा। तत्थ अयोजनीये वज्जेत्वा योजनीयेहि योगे ये वारा लब्भन्ति, ते सङ्खेपतो दस्सेतुं हेतुपच्चया अधिपितिया चत्तारीतिआदि वृत्तं।

तत्थ किञ्चापि हेतुपच्चयस्स अधिपितना संसन्दने ऊनतरगणनवसेन सत्तहि वारेहि भवितब्बं, यस्मा पन अधिपतीसु वीमंसाव हेतुपच्चयो, न इतरे, तस्मा विसभागे वज्जेत्वा सभागवसेन ''चत्तारीं' ति वृत्तं। तानि एवं वेदितब्बानि — कुसलो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो अधिपितपच्चयेन पच्चयो; कुसला वीमंसा सम्पयुत्तकानं खन्धानं, कुसलो धम्मो अब्याकतस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो अधिपितपच्चयेन पच्चयो अधिपितपच्चयेन पच्चयो अधिपितपच्चयेन पच्चयो अधिपितपच्चयेन पच्चयो; कुसला वीमंसा सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्वानानञ्च रूपानं, अब्याकतस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो अधिपितपच्चयेन पच्चयो; कुसला वीमंसा सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्वानानञ्च रूपानन्ति। एत्य च विपाकाब्याकता लोकुत्तरतोव गहेतब्बा। आरम्मणपच्चयअनन्तरपच्चयादयो पन विसभागत्ता न योजिता। इमिना उपायेन सब्बत्य लब्भमानञ्च अलब्भमानञ्च जत्वा लब्भमानवसेन वारा उद्धरितब्बा।

**सहजाते सत्ता**ति हेतुया लद्धानेव। **अञ्जमञ्जे तीणी**ति सुद्धिकअञ्जमञ्जे लद्धानेव। **निस्सये सत्ता**ति हेतुया लद्धानेव। **विपाके एक**न्ति सुद्धिकविपाके लद्धमेव। **इन्द्रियमग्गेसु चत्तारी**ति हेट्ठा वृत्तनयानेव। **सम्पयुत्ते तीणी**ति सुद्धिकसम्पयुत्ते लद्धानेव। **विप्पयुत्ते तीणी**ति कुसलादिचित्तसमुट्ठानं रूपं पच्चयुप्पन्नं कत्वा वेदितब्बानि। अत्थिअविगतेसु सत्ताति हेतुया लद्धानेव।

४४१-४४३. एवं येहि अधिपतिपच्चयादीहि एकादसिह पच्चयेहि सिद्धं हेतुपच्चयो योजनं लभित, तेसं वसेन दुमूलकनये गणनं दस्सेत्वा इदानि तिमूलकादीसु तस्स दस्सनत्थं लक्खणं ठपेन्तो हेतुसहजातिनस्सयअत्थिअविगतिन्त सत्तातिआदिमाह। पोत्थकेसु पन निस्सउपिनस्सअधिपाति एवं परिहीनक्खरानि पच्चयनामानि लिखन्ति, तं सञ्जाकरणमत्त्रवसेन लिखितं। तस्मा तादिसेसु ठानेसु परिपुण्णा पाळि कातब्बा। यं पिनदं लक्खणं ठिपतं, तेन इदं दीपेति — अयं हेतुपच्चयो सहजातादीहि चतूहि सिद्धं संसन्दने अत्तनो विभङ्गे लद्धानि सत्तेव विस्सज्जनािन लभित। सचे पनेत्थ अञ्जमञ्जपच्चयो पिवसित, अञ्जमञ्जे लद्धानि तीणि लभित। सचे विप्ययुत्तपच्चयो पिवसित, हेतुविप्ययुत्तदुके लद्धानि तीणि लभित। सचे विपाकपच्चयो पिवसित, सब्बेहि विपाकसभागेहि सिद्धं संसन्दने एवमेव विस्सज्जनं लभित। सचे पनेत्थ इन्द्रियमग्गपच्चया पिवसित, तेहि सिद्धं दुमूलके लद्धानि चत्तारियेव लभित। सचे तेहि सिद्धं अञ्जमञ्जपच्चयो पिवसित, हेतािधपितदुके दिस्सितेसु चतूसु विस्सज्जनेसु ''कुसलो धम्मो अब्याकतस्स, कुसलो धम्मो कुसलस्स च अब्याकतस्स च''ति द्वे अपनेत्वा सेसािन द्वे लभित। सचेप तत्थ सम्पयुत्तपच्चयो पिवसित, तानेव द्वे लभित। सचे पन विष्युत्तपच्चयो पिवसित, इतरािन द्वे लभित। सचे पन तेसु विपाकपच्चयो पिवसित, सब्बत्थ एकमेव लभित। अधिपितना पन सिद्धं हेतािधपितदुकतो ऊनतरगणनेसु अप्यविसन्तेसु चत्तािरियेव लभित। ऊनतरगणनेसु पिवसन्तेसु तेसं वसेन द्वे एकन्ति लभित। एवं तेसं तेसं पच्चयानं समायोगे लब्धमानं गणनं विदित्वा तिमुलकादीसु गणना उद्धरितब्बाित।

एतेसु पन घटनेसु सब्बपठमानि चत्तारि घटनानि सामञ्जतो नवन्नम्पि हेतुनं वसेन वृत्तानि अविपाकानि । अब्याकतेन अब्याकतविस्सज्जने पनेत्थ विपाकहेतुपि लब्भति ।

ततो परानि पञ्च घटनानि विपाकहेतुवसेन वुत्तानि। तत्थ सब्बेपि सहजातविपाका चेव विपाकसहजातरूपा च। तेसु पठमे घटने विपाका चेव तंसमुद्धानरूपा च लब्भन्ति, दुतिये विपाका चेव पटिसन्धियञ्च वत्थुरूपं। ततिये अरूपधम्माव। चतुत्थे विपाकचित्तसमुद्धानरूपमेव लब्भिति। पञ्चमे वत्थुरूपमेव।

ततो परानि पञ्चदस घटनानि इन्द्रियमग्गयुत्तानि अमोहहेतुवसेन वृत्तानि। तत्थ पठमानि नव निराधिपतीनि, पिच्छमानि छ साधिपतीनि। निराधिपतिकेसुपि पठमानि चत्तारि सामञ्जतो सब्बत्थ अमोहवसेन वृत्तानि, पिच्छमानि पञ्च विपाकामोहवसेन। तत्थ निराधिपतिकेसु पठमे चत्तारीति हेड्डा हेताधिपतिदुके दिस्सतानेव। दुतिये चित्तसमुद्वानरूपं परिहायति। ततिये वत्युरूपं परिहायति। चतुत्थे कुसलो धम्मो चित्तसमुद्वानानं, अब्याकतो तंसमुद्वानानित रूपमेव लब्भिति। ततो परानि विपाकयुत्तानि पञ्च हेट्ठा वृत्तनयानेव। साधिपतिकेसु पठमानि तीणि घटनानि सामञ्जतो विपाकाविपाकहेतुवसेन वृत्तानि। तेसु पठमे चत्तारि वृत्तनयानेव। दुतिये रूपं परिहायति, ततिये अरूपं परिहायति। ततो परानि तीणि विपाकहेतुवसेन वृत्तानि। तेसु पठमे रूपारूपं लब्भिता, दुतिये अरूपमेव, तितये रूपमेव। एविप्पि तेसं तेसं पच्चयानं समायोगे लब्भमानं गणनं विदित्वा तिमूलकादीसु गणना उद्धरितब्बाति।

#### हेतुमूलकं निट्ठितं।

- ४४४. आरम्मणमूलकेपि अधिपतिपच्चयादयो सत्त आरम्मणेन सभागा, सेसा सोळस विसभागाति ते अयोजेत्वा सत्तेव योजिता। तेसु अधिपतिया सत्ताित कुसलो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स, अकुसलस्स धम्मस्स, अब्याकतस्साित एवं कुसलमूलािन तीिण, अकुसलमूलं एकं, अब्याकतमूलािन तीणीित सत्त। निस्सये तीणीित वत्थुवसेन अब्याकतमूलािनेव। उपिनस्सये सत्त हेट्टिमािन एव। पुरेजाते तीणीित वत्थारम्मणवसेन अब्याकतमूलािन। विष्ययुत्ते तीणीित वत्थुवसेनेव। अत्थिअविगतेसु तीणीित वत्थारम्मणवसेन। यथा पन हेतुमूलके लक्खणदस्सनत्थं घटनािन ठिपतािन, तथा आरम्मणमूलकादीसुपि।
- ४४५. तत्थ यानि ताव इमस्मिं आरम्मणमूलके पञ्च घटनानि ठिपतानि। तत्थ पठमं आरम्मणाधिपतिवसेन साधिपतिकं। तत्थ सत्ताति आरम्मणाधिपतिदुके लद्धविस्सज्जनानेव। दुतियं निराधिपतिकं। तत्थ तीणीति वत्थारम्मणवसेन आरम्मणवसेनेव वा अब्याकतमूलानि। ततियं निस्सयेन वृत्तं। तत्थ तीणीति वत्थुवसेन अब्याकतमूलानि। चतुत्थपञ्चमानि साधिपतिकानि। तेसु चतुत्थे एकन्ति वत्थारम्मणवसेन आरम्मणवसेनेव वा अब्याकतमूलां अकुसलं। पञ्चमे एकन्ति निस्सयतो अब्याकतमूलकं अकुसलं। एविमधापि लब्भमानवसेन तिकादीसु गणना वेदितब्बा। तथा अधिपतिमूलकादीसु। आरम्मणइन्द्रियविपाकवसेन वित्थारयोजनं पन अवत्वा तत्थ तत्थ वत्तब्बयुत्तकमेव वदामाति।
- ४४६. अधिपतिमूलके सहजाते सत्ताति सहजाताधिपतिवसेन कुसलमूलानि तीणि, अकुसलमूलानि तीणि, अब्याकतमूलं एकं। सहजातेन पन सिद्धं आरम्मणाधिपति, आरम्मणाधिपतिना च सिद्धं सहजातं न लब्भित। अञ्जमञ्जे तीणीति सहजाताधिपतिवसेनेव। निस्सये अद्वाति कुसलमूलानि तीणि, अकुसलमूलानि तीणि, अब्याकतमूलानि द्वे। अब्याकतो हि अधिपति अब्याकतस्स सहजाततो चेव आरम्मणतो च निस्सयो होति, अकुसलस्स आरम्मणतोव। कुसलस्स पन उभयथापि न होतीति अब्याकतमूलानि द्वेयेवाति एवं अद्व। उपनिस्सये सत्त आरम्मणसिद्सानेव। पुरेजाते एकिन्ति अब्याकताधिपति आरम्मणवसेन अकुसलस्स। विपाके एकं अब्याकतेन अब्याकतं लोकुत्तरं। आहारादीसु सत्त हेट्ठा एकमूलके लद्धानेव। विष्णयुत्ते चत्तारीति कुसलेन अब्याकतं, तथा अकुसलेन, अब्याकतेन अब्याकतञ्च कुसलञ्च। अत्थिअविगतेसु अट्ठ निस्सयसिदसानेव।
- ४४७-४५२. घटनानि पनेत्थ पटिपाटिया आरम्मणादीहि अयोजेत्वा पठमं अत्थिअविगतेहि योजितानि। किं कारणाति? उभयाधिपतिमस्सकत्ता। तत्थ पठमे घटने आरम्मणाधिपतिवसेन वत्थारम्मणं लब्भिति, दुितये निस्सयवसेन गरुं कत्वा अस्सादेन्तस्स वत्थुमेव, तितये सहजाताधिपतिवसेन कुसलादयो रूपानं, आरम्मणाधिपतिवसेन वत्थु अकुसलस्स। ततो परािन तीिण घटनािन आरम्मणाधिपतिवसेन वृत्तािन। तत्थ पठमे सत्ताित हेट्ठा वृत्तानेव। दुितये एकिन्त पुरेजातािन वत्थारम्मणािन अकुसलस्स। तितये वत्थुमेव अकुसलस्स। ततो परािन तीिण घटनािन विपाकािवपाकसाधारणािन सहजातािधपतिवसेन वृत्तािन। तत्थ पठमे रूपारूपं लब्भिति, दुितये अरूपमेव। ततो परािन तीिण विपाकािधपतिवसेन वृत्तािन। तेसुपि पठमे रूपारूपं लब्भिति, दुितये अरूपं, तितये रूपमेव। ततो परािन छ घटनािन आहारिन्द्रिययुत्तािन चित्तािधपतिवसेन वृत्तािन। तत्थ तीिण अविपाकािन, तीिण सविपाकािन। तेसु गणना पाकटायेव। ततो परािन छ घटनािन तथेव विरियािधपतिवसेन वृत्तािन। ननु च अधिपतिपिटपाटिया पठमं विरियािधपतिवसेन वत्त्वािन सियुं, करमा तथा न वृत्तानीित? परतो हेतुवसेन वृत्तघटनेहि सिदसत्ता। परतो हि हेतुवसेन घटनािन अमोहस्स वीमंसािधपतित्ता वीमंसाय च सम्मादििष्टभावतो मग्गसम्पयुत्तािन। विरियम्पि च सम्मावायामिमच्छावायामभावेन मग्गोित तेन सिद्धं घटनािन परतो हेतुवसेन वृत्तघटनेहि सिदसािति। तस्यित्तवत्तेवा वृत्तािन। तस्यि गणना पाकटायेव।
- **४५३-४५६**. अनन्तरसमनन्तरमूलकेसु **सत्ता**ति कुसलो कुसलस्स अब्याकतस्स च, तथा अकुसलो, अब्याकतो तिण्णन्नम्पीति एवं सत्त। **कम्मे एक**न्ति कुसला मग्गचेतना अत्तनो विपाकाब्याकतस्स। घटनानि पनेतेसु तीणि तीणियेव। तानि बहुतरपटिपाटिया वृत्तानि।
- ४५७-४६०. सहजातअञ्जमञ्जिनस्सयमूलकेसु ये ये दुकमूलके पच्चया वृत्ता ते तेयेव आदितो ठितेन सभागा। तस्मा दुकमूलके गणनं जत्वा ये उपिर पच्चया घटिता, तेसु ऊनतरगणनस्स वसेन सब्बघटनेसु गणना वेदितब्बा। तत्थ सहजातमूलके दस घटनानि। तेसु पञ्च अविपाकानि, पञ्च सविपाकानि। तत्थ अविपाकेसु ताव पठमे कुसलो कुसलस्स अब्याकतस्स, कुसलाब्याकतस्स, कुसलाब्याकतो अब्याकतस्साति चत्तारि, तथा अकुसलो, अब्याकतो अब्याकतस्सेवाति एवं नव। तत्थ कुसलाकुसलादिकेसु अद्वसु विस्सज्जनेसु अरूपञ्चेव चित्तसमुद्वानरूपञ्च लब्भित। अब्याकते वत्थुरूपिम। दुतिये घटने अब्याकतिस्सज्जने रूपेसु वत्थुमेव लब्भित, तितये तीसुपि अरूपमेव, चतुत्थे चित्तसमुद्वानरूपमेव, पञ्चमे पटिसन्धियं वत्थुरूपमा। सिवपाकेसु पठमे विपाका चेव विपाकचित्तसमुद्वानरूपञ्च, दुतिये विपाका चेव वत्थुरूपम्व। विपाकमेव, चतृत्थे विपाकचित्तसमुद्वानस्पञ्च, पञ्चमे वत्थुरूपमेव लब्भित।

अञ्जमञ्जमूलके छ घटनानि । तेसु पठमानि तीणि अविपाकानि, पच्छिमानि तीणि सविपाकानि । तेसु गणना पाकटायेव ।

- **४६१**. निस्सयमूलके **निस्सयपच्चया आरम्मणे तीणी**ति वत्थुं आरम्मणं कत्वा पवत्तकुसलादिवसेन वेदितब्बानि। **उपनिस्सये एक**न्ति वत्थुं आरम्मणूपनिस्सयं कत्वा उप्पन्नाकुसलं। सेसं दुमुलके हेट्ठा वृत्तनयेनेव वेदितब्बं।
- **४६२-४६४**. इमस्मिं पन निस्सयपच्चये वीसित घटनानि। तेसु पुरिमानि छ घटनानि पुरेजातसहजातवसेन वृत्तानि, ततो चत्तारि पुरेजातवसेनेव, ततो दस सहजातवसेनेव। तत्थ पठमे घटने **तेरसा**ति निस्सयपच्चयिवभङ्गे वृत्तानेव। दुतिये **अहा**ति सहजाताधिपतिवसेन सत्त, वत्थुं गरुं कत्वा अकुसलञ्चाति अह। तितये सत्त इन्द्रियपच्चये लद्धानेव। चतुत्थे पञ्च विप्पयुत्ते लद्धानि। पञ्चमे **चत्तारी**ति कुसलादीनि चित्तसमुद्वानानं, वत्थु च अकुसलस्स। छट्ठे **तीणी**ति कुसलादीनि चित्तसमुद्वानस्स। पुरेजातवसेन चतूसु पठमे **तीणी**ति वत्थु कुसलादीनं, चक्खादीनि च अब्याकतस्स। दुतिये वत्थुमेव कुसलादीनं। तितये **एक**न्ति वत्थु अकुसलस्स। चतुत्थे चक्खादीनि विञ्जाणपञ्चकस्स। सहजातवसेन दस सविपाकाविपाकवसेन द्विधा भिन्दित्वा सहजातमूलके वृत्तनयेनेव वेदितब्बानि।
- **४६५.** उपनिस्सयमूलके **आरम्मणे सत्ता**ति आरम्मणूपनिस्सये लद्धानेव। **अधिपतिया सत्ता**ति तानेव। अनन्तरसमनन्तरेसु अनन्तरूपनिस्सये लद्धानेव। **निस्सये एक**न्ति वत्थु अकुसलस्स। **पुरेजाते एक**न्ति तस्सेव वत्थुं वा आरम्मणं वा। **आसेवने तीणि** अनन्तरूपनिस्सयवसेन। **कम्मे द्वे** पकतूपनिस्सयवसेन। लोकुत्तरकुसलचेतना

पन अनन्तरूपनिस्सयोपि होति। **विष्पयुत्ते एकं** आरम्मणूपनिस्सयवसेन, तथा अत्थिअविगतेसु। नित्थिविगतेसु सत्त अनन्तरसमानेव।

- **४६६**. उपनिस्सयमूलकानि पन सत्त घटनानि होन्ति। तत्थ पुरिमानि तीणि आरम्मणूपनिस्सयवसेन वुत्तानि। तत्थ पठमे **सत्ता**ति कुसलो कुसलादीनं, तथा अब्याकतो, अकुसलो अकुसलस्सेवाति एवं सत्त। दुतिये **एक**न्ति चक्खादिअब्याकतं अकुसलस्स। तितये वत्थु अकुसलस्स। ततो परानि द्वे अनन्तरूपनिस्सयवसेन वुत्तानि। तेसु गणना पाकटायेव। ततो द्वे अनन्तरपकतूपनिस्सयवसेन वुत्तानि। तत्थ पठमे लोकियकुसलाकुसलचेतनापच्चयभावतो गहेतब्बा, दुतिये लोकुत्तरकुसलाव।
- **४६७-४६८**. पुरेजातमूलके **आरम्मणे तीणी**ति अब्याकतो कुसलादीनं। **अधिपतिया एक**न्ति अब्याकतो अकुसलस्स। सेसेसुपि एसेव नयो। एत्थ पन सत्त घटनानि। तेसु पठमं वत्थारम्मणवसेन वृत्तं, दुतियं वत्थुवसेनेव, तितयं आरम्मणवसेन, चतुत्थं वत्थुस्स आरम्मणकालवसेन, पञ्चमं आरम्मणाधिपतिवसेन, छट्ठं वत्थुनो आरम्मणाधिपतिकालवसेन, सत्तमं चक्खादिवसेन।
- **४६९-४७२**. पच्छाजातमूलके वीसति पच्चया न युज्जन्ति, तयोव योजनं लभन्ति। एकमेवेत्थ घटनं, तं कायस्स कुसलादीनं वसेन वेदितब्बं। आसेवनमूलकेपि एकमेव घटनं।
- ४७३-४७७. कम्ममूलके अनन्तरे एकन्ति मग्गचेतनावसेन वुत्तं। अञ्जमञ्जे तीणीति एत्थ पिटसन्धियं वत्थुपि गहेतब्बं। उपिनस्सये द्वेति अनन्तरपकतूपिनस्सयवसेन हेट्ठा वृत्तानेव। एवं सेसानिपि हेट्ठा वृत्तनयेनेव वेदितब्बानि। एत्थ पन एकादस घटनानि। तत्थ पठमानि द्वे पकतूपिनस्सयानन्तरूपिनस्सयविभागतो नानाक्खिणिककम्मवसेन वृत्तानि। ततो परानि चत्तारि विपाकाविपाकतो एकक्खिणिककम्मवसेन वृत्तानि। तत्थ पठमे अरूपेन सिद्धं चित्तसमुद्वानरूपं लब्भिति, दुतिये अरूपेन सिद्धं वत्थु, तितये अरूपमेव, चतुत्थे चित्तसमुद्वानरूपमेव। पिटसन्धियं पन कटत्तारूपिम्प लब्भिति। ततो परानि पञ्च सिवपाकानि, तानि हेट्ठा वृत्तनयानेव। विपाकमूलके पञ्च घटानानि उत्तानत्थानेव।
- ४७८-४८३. आहारमूलके सत्तातिआदीनि वृत्तनयानेव। घटनानि पनेत्थ चतुत्तिस। तेसु पठमानि पञ्च विपाकाविपाकसामञ्जतो वृत्तानि। तत्थ पठमे चत्तारोपि आहारा लब्भन्ति; दुतिये तयो अरूपाहाराव। तितये वत्थुपि पच्चयुप्पन्नं होति, चतुत्थे तं परिहायति। पञ्चमे रूपमेव पच्चयुप्पन्नं। ततो परानि पञ्च सविपाकघटनानि, तानि हेट्ठा वृत्तनयानेव। ततो परानि नव घटनानि चेतनाहारवसेन वृत्तानि। ततो परानि नव निराधिपतिविञ्जाणाहारवसेन। ततो परानि साधिपतिविञ्जाणाहारवसेन छ घटनानि वृत्तानि। तत्थ तीणि विपाकाविपाकसामञ्जवसेन वृत्तानि। तीणि विपाकवसेनेव। तत्थ लोकियानं विपाकानं अभावतो वत्थु परिहायति।
- ४८४-४९५. इन्द्रियमूलके पुरेजाते एकन्ति चक्खुन्द्रियादीनं वसेन अब्याकतेन अब्याकतं। सेसं दुमूलकं हेट्ठा वृत्तनयेनेव वेदितब्बं। घटनािन पनेत्थ छ सत्ति। तत्थ पठमे सब्बािनिप इन्द्रियािन पच्चयद्वेन लब्भन्ति। दुतिये रूपजीवितिन्द्रियं हायित। न हि तं निस्सयो होित। तितये अरूपिन्द्रियािन रूपानं। चतुत्थे चक्खादीिन चक्खुविञ्जाणादीनं। ततो परािन नव घटनािन सहजातअरूपिन्द्रियवसेन वृत्तािन, ततो नव मग्गभूतानं इन्द्रियानं वसेन, ततो नव झानङ्गभूतानं, ततो नव झानमग्गभूतानं, ततो नव मिनिन्द्रियवसेनेव, ततो सािधपतीिन छ। तेसु सब्बेसु विपाकपच्चयेन अयुत्तािन च युत्तािन च हेट्ठा वृत्तनयेनेव वेदितब्बािन।
- **४९६-५००**. झानमूलकेपि दुमूलकं हेट्ठा वृत्तनयेनेव वेदितब्बं। घटनानि पनेत्थ छत्तिंस। तेसु पठमानि नव इन्द्रियमग्गभावं अनामसित्वा साधारणझानङ्गवसेनेव वृत्तानि। ततो परानि नव इन्द्रियभूतझानङ्गवसेन, ततो नव मग्गभूतझानङ्गवसेन, ततो नव इन्द्रियमग्गभूतझानङ्गवसेन। चतूसुपि चेतेसु नवकेसु आदितो चत्तारि चत्तारि विपाकाविपाकसाधारणानि। अवसाने पञ्च पञ्च विपाकानेव, तानि हेट्ठा वृत्तनयानेव।
- **५०१-५०८**. मग्गमूलकेपि दुमूलकं वुत्तनयेनेव वेदितब्बं। घटनानि पनेत्थ सत्तपञ्जास। तेसु पठमानि नव इन्द्रियझानभावं अनामसित्वा सुद्धिकमग्गवसेनेव वुत्तानि। ततो नव इन्द्रियभूतमग्गवसेन, ततो नव झानभूतमग्गवसेन, ततो नव इन्द्रियझानभूतमग्गवसेन, ततो छ अधिपतिभूतमग्गवसेन, ततो नव निराधिपतिमग्गहेतुवसेन, ततो छ साधिपतिमग्गहेतुवसेन, तत्थ नवकेसु पञ्च एञ्च छक्केसु तीणि तीणि विपाकानि। सेसानि साधारणानि, तानि हेट्ठा वृत्तनयानेव।
  - ५०९-५१०. सम्पयुत्तमूलके दुमूलकं उत्तानत्थमेव। एत्थ पन द्वेयेव घटनानि। तत्थ एकं साधारणवसेन, एकं विपाकवसेन वृत्तं।
- **५११-५१४**. विष्पयुत्तमूलकेपि दुमूलकं उत्तानत्थमेव। घटनानि पनेत्थ तेरस। तत्थ पठमे **पञ्चा**ति कुसलो अब्याकतस्स, तथा अकुसलो, अब्याकतो तिण्णन्निम्प। एत्थ च इमे विष्पयुत्तादयो सहजातापि होन्ति, पच्छाजातपुरेजातापि। दुतिये पुरेजातसहजाताव तितये तेयेव अधिपितवसेन। तत्थ कुसलो अब्याकतस्स तथा अकुसलो, अब्याकतो पन अब्याकतस्स च आरम्मणाधिपितवसेन अकुसलस्स चाित एवं चत्तारि। चतुत्थे **तीणी**ति कुसलादीनि अब्याकतस्स। इन्द्रियािन पनेत्थ रूपािनिपि। पञ्चमे पच्चया अरूपाव छट्ठे वत्थुवसेन रूपाव सत्तमे कुसलाब्याकतानं विपस्सनावसेन, अकुसलस्स अस्सादनवसेन वत्थुमेव। अट्ठमे तदेवाकुसलस्स, नवमे चक्खादीिन अब्याकतस्स, दसमे कुसलादयो चित्तसमुद्रानानं, एकादसमे पटिसन्धियं वत्थु खन्धानं, द्वादसमे पटिसन्धियं खन्धा कटत्तारूपानं, तेरसमे पटिसन्धियं खन्धा वत्थुस्स।
- ५१५-५१८. अत्थिपच्चयमूलके उपिनस्सये एकन्ति आरम्मणूपिनस्सयवसेन अब्याकतं अकुसलस्स। सेसं दुमूलके उत्तानमेव। घटनािन पनेत्थ एकूनितंस। तेसु पठमे अरूपवत्थारम्मणमहाभूतइन्द्रियाहारानं वसेन सहजातपुरेजातपच्चाया लब्धन्ति। दुितये पच्छाजातकबळीकाराहारा न लब्धन्ति। पठमदुितयघटनानेव अधिपितना सिद्धं उपिर तितयचतुत्थािन कतािन। पुन पठममेव चतूिह आहारेिह सिद्धं पञ्चमं, रूपिन्द्रियेिह सिद्धं छट्ठं, रूपारूपिन्द्रियेिह सिद्धं सत्तमं कतं। दुितयमेव वा पन इन्द्रियेिह सिद्धं सत्तमं कतं। ततो एकादसमे पच्चयवसेन वत्थु हायित। द्वादसमे अरूपधम्मायेव पच्चया, तेरसमे वत्थारम्मणा, चुद्दसमे वत्थुमेव, पन्नरसमे आरम्मणमेव, सोळसमे वत्थुमेव आरम्मणं, सत्तरसमे पन तदेव आरम्मणाधिपितभावेन, अद्वारसमेपि तदेव आरम्मणूपिनस्सयवसेन, एकूनवीसितमे चक्खादयोव पच्चया। इमािन एकूनवीसित पिकण्णकघटनािन नाम सहजातं अग्गहेत्वा वृत्तािन। ततो परािन दस सहजातवसेन वृत्तािन।

५१९. नित्यविगतमूलकेसु अनन्तरसमनन्तरमूलकेसु विय उपनिस्सयासेवनकम्मवसेन तीणियेव घटनानि, अविगतमूलकं अत्थिमूलकसदिसमेवाति।

यानि पनेतानि इमस्मिं पञ्हावारे घटनानि वृत्तानि, तानि सब्बानिप दुविधानियेव — पिकण्णकतो सहजाततो च। तत्थ सब्बेसिम्प आरम्मणमूलकादीनं आदितो सहजातं अग्गहेत्वा वृत्तानि **पिकण्णकानि** नाम। तानि आरम्मणमूलके पञ्चिप, अधिपितमूलके छ, अनन्तरमूलके तीणिपि, तथा समनन्तरमूलके, निस्सयमूलके दस, उपिनस्सयमूलके सत्त, पुरेजातमूलके सत्त, पच्छाजातमूलके एकमेव, तथा आसेवनमूलके, कम्ममूलके द्वे, आहारमूलके एकं, इन्द्रियमूलके चत्तारि, विप्ययुत्तमूलके नव, अत्थिमूलके एक्नवीसित, नित्थमूलके तीणिपि, तथाविगतमूलके। अविगतमूलके एक्नवीसितीत सब्बानिपि सतञ्चेव तीणि च होन्ति। सहजातिनस्सयभावेन पनेतानि पिकण्णकानीति वृत्तानि।

यानि पन सहजातं लब्धन्ति, तानि **सहजातघटनानि** नामाति बुच्चन्ति । तानि आरम्मणमूलके अनन्तरसमनन्तरपुरेजातपच्छाजातआसेवननित्थिवगतमूलकेसु न लब्धन्ति । न हि ते पच्चया सहजातानं पच्चया होन्ति । यथा च सहजातानं न होन्ति, तथा हेतुसहजातअञ्जमञ्जविपाकझानमग्यसम्पयुत्तपच्चया । असहजातानन्ति हेतुमूलके सब्बानि चतुवीसितिए घटनानि सहजातघटनानेव । तथा अधिपतिमूलके चतुवीसिति, सहजातमूलके दसिए, अञ्जमञ्जमूलके छिए, निरसयमूलके दस, कम्ममूलके नव, विपाकमूलके पञ्चिप, आहारमूलके तेत्तिस, इन्द्रियमूलके द्वासत्ति झानमूलके छित्ति। मग्गमूलके सत्तपञ्जासिम्प, सम्पयुत्तमूलके द्वेप, विप्पयुत्तमूलके चत्तारि, अत्थिमूलके दस, अविगतमूलके दसाति सब्बानिपि तीणि सतानि द्वादस च होन्ति । इति पुरिमानि सतं तीणि च इमानि च द्वादसुत्तरानि तीणि सतानीति सब्बानिपि पञ्चदसाधिकानि चत्तारि घटनसतानि पञ्हावारे आगतानि । तेसु ये ये पच्चयधम्मा नामवसेन न पाकटा हुत्वा पञ्जायन्ति, तेपि हेतुमूलकादीनं नयानं आदितो विपाकाविपाकसामञ्जतो वृत्तेसु घटनेसु दरसेतब्बा । द्वादसेव हि हेतू छ आरम्मणा चत्तारो अधिपतयो चत्तारो आहारा वीसित इन्द्रियानि सत्त झानङ्गानि द्वादस मग्गङ्गानीति एते पच्चयधम्मा नाम । तेसु ये ये धम्मा एकन्तेन कुसला, एकन्तेनेव अकुसला, एकन्तेन कुसलविपाका, एकन्तेनेवकुसलविपाका, एकन्तेनेव विपाका, एकन्तेनेव अविपाका ते ते साधुकं सल्लक्खेत्वा ये तत्य विपाका, ते विपाकघटनेसु, ये अविपाका, ते अविपाकघटनेसु यथायोगं योजेतब्बाति ।

पञ्हावारस्स घटने अनुलोमगणना।

### पच्चनीयुद्धारवण्णना

५२७. इदानि पच्चनीयं होति। तत्थ यथा पटिच्च वारादीसु ''अकुसलं धम्मं पटिच्च अकुसलो धम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया''तिआदिना नयेन लब्धमाना पञ्हा लब्धमानानं पच्चयानं वसेन सरूपतोव वित्थारिता। एवं अवित्थारेत्वा एकेन लक्खणेन सङ्खेपतो पच्चनीयं दरसेतुं धम्मसङ्गाहकेहि कुसलो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयोतिआदिना नयेन अनुलोमतो कुसलादीनं पच्चया उद्धटा। ते च खो पच्चया समूहवसेन, नो एकेकपच्चयवसेनेवः, तस्मा ये यत्थ समूहतो दिस्सिता, ते विभिजत्वा वेदितब्बा। सब्बेपि हि इमे चतुवीसित पच्चया अडुसु पच्चयेसु सङ्गहं गच्छन्ति। कतरेसु अडुसु? आरम्मणे, सहजाते, उपिनस्सये, पुरेजाते, पच्छाजाते, कम्मे, आहारे, इन्द्रियेति। कथं? ठपेत्वा हि इमे अडु पच्चये सेसेसु सोळससु हेतुपच्चयो अञ्जमञ्जविपाकझानमग्गसम्पयुत्तपच्चयोति इमे छ पच्चया एकन्तेन सहजाता हुत्वा सहजातानञ्जेव पच्चयभावतो सहजातपच्चये सङ्गहं गच्छिन्ति। अनन्तरपच्चयो समनन्तरआसेवननित्थिविगतपच्चयोति इमे पन पञ्च उप्पज्जित्वा निरुद्धा अत्तनो अनन्तरं उप्पज्जमानानञ्जेव पच्चयभावतो अनन्तरूपिनस्सयलक्खणेन उपिनस्सये सङ्गहं गच्छिन्ति। निस्सयपच्चयो सहजातपुरेजातभेदतो दुविधो। तत्थ सहजातिनस्सयो सहजातानञ्जेव निस्सयपच्चयभावतो सहजातपच्चये सङ्गहं गच्छित। पुरेजातपच्चये सङ्गहं गच्छित।

अधिपतिपच्चयोपि सहजाताधिपतिआरम्मणाधिपतिवसेन दुविधो। तत्थ सहजाताधिपति सहजातानयेव अधिपतिपच्चयभावतो सहजातपच्चये सङ्गहं गच्छित। आरम्मणाधिपति आरम्मणूपनिस्सयो होतियेवाति आरम्मणूपनिस्सयलक्खणेन उपनिस्सयपच्चये सङ्गहं गच्छित। विप्पयुत्तपच्चयो सहजातपुरेजातपच्छाजातभेदतो तिविधो। तत्थ सहजातविप्पयुत्तो सहजातानञ्जेव विप्पयुत्तपच्चयभावतो सहजातपच्चये सङ्गहं गच्छित। पुरेजातविप्पयुत्तो पुरे उप्पज्जित्वा पच्छा उप्पज्जित्वा पुरे उप्पन्जित्वा प्रका उप्पज्जित्वा पुरे उप्पन्नानानं पच्चयभावतो पुरेजाते सङ्गहितो। पच्छाजातविप्पयुत्तो पच्छा उप्पज्जित्वा पुरे उप्पन्नानं उपत्थम्भनवसेन पच्चयभावतो पच्छाजातपच्चये सङ्गहं गच्छित। अत्थिपच्चयअविगतपच्चया सहजातपुरेजातपच्छाजातआहारिन्द्रियानञ्चेव अत्थिअविगतेसु च एकेकस्स वसेन छिह भेदेहि ठिता। तत्थ सहजातअत्थिअविगता सहजातानञ्जेव अत्थिअविगतपच्चये सङ्गहं गच्छिन्त। पुरेजाता पुरे उप्पज्जित्वा पुरे उप्पज्जित्वा पुरे उप्पन्नानं उपत्थम्भनवसेन पच्चयभावतो पच्छाजातपच्चये सङ्गहं गच्छिन्त। आहारभूता कबळीकाराहारपच्चये सङ्गहं गच्छिन्त। इन्द्रियभूता रूपजीवितिन्द्रियपच्चये सङ्गहं गच्छन्तीति एवं इमे सोळस पच्चया इमेसु अट्ठसु पच्चयेसु सङ्गहं गच्छन्तीति वेदितब्बा।

इमेसम्प पन अडुन्नं पच्चयानं अञ्जमञ्जं सङ्गहो अस्थियेव। आदितो निहिट्ठो हि आरम्मणपच्चयो अधिपतिअनिधपितभेदेन दुविधो। तत्थ अधिपतिभूतो आरम्मणपप्तिस्सयलक्खणेन उपनिस्सये सङ्गहं गच्छित। अनिधपितभूतो सुद्धो आरम्मणपच्चयोव। कम्मपच्चयोपि सहजातनानाक्खणिकवसेन दुविधो। तत्थ सहजातकम्मं अत्तना सहजातानञ्जेव कम्मपच्चयभावतो सहजातेयेव सङ्गहं गच्छित। नानाक्खिणिककम्मं बलवदुब्बलवसेन दुविधं। तत्थ बलवकम्मं विपाकधम्मानं उपनिस्सयोव हुत्वा पच्चयो होतीति उपनिस्सये सङ्गहं गच्छित। बलविष्म पन रूपानं दुब्बलञ्च अरूपानं नानाक्खिणिककम्मपच्चयेनेव पच्चयो। आहारपच्चयोपि रूपारूपतो दुविधो। तत्थ अरूपाहारो अत्तना सहजातानञ्जेव पच्चयो होतीति सहजातपच्चये सङ्गहं गच्छित। रूपाहारो सहजातपुरेजातपच्छाजातानं पच्चयो न होति। अत्तनो पन उप्पादक्खणं अतिक्किमित्वा ठितिप्पत्तो आहारपच्चयतं साधेतीति आहारपच्चयोव होति। इन्द्रियपच्चयोपि रूपारूपतो दुविधो। तत्थ अरूपिन्द्रियपच्चयो अत्तना सहजातानञ्जेव इन्द्रियपच्चयतं साधेतीति सहजातेयेव सङ्गहं गच्छित। रूपिन्द्रियपच्चयो पन अञ्झत्तबहिद्धाभेदतो दुविधो। तत्थ अञ्झत्तं इन्द्रियपच्चयो पुरे उप्पज्जित्वा पच्छा उप्पज्जमानानं ससम्पयुत्तधम्मानं चक्खुविञ्जाणादीनं इन्द्रियपच्चयो होतीति पुरेजातेयेव सङ्गहं गच्छित। बाहिरो इन्द्रियपच्चयो नाम रूपजीवितिन्द्रियं, तं सहजातानं पच्चयो होत्तिम्प अनुपालनमत्तवसेनेव होति, न जनकवसेनाति इन्द्रियपच्चयोव होति। एवं इमे अट्ठ पच्चया अञ्जमञ्जिम्प सङ्गहं गच्छन्तीति वेदितब्बा। अयं ताव अट्ठसु पच्चयेसु अवसेसानं सोळसन्तञ्चेव तेसंयेव च अट्ठन्तं अञ्जमञ्जवसेन सङ्गहनयो।

इदानि इमेसं अट्ठन्नं पच्चयानं एकेकस्मिं चतुर्वीसितयापि पच्चयेसु ये ये सङ्गहं गच्छन्ति, ते ते वेदितब्बा। तत्थ अट्ठन्नं ताव सब्बपटमे आरम्मणपच्चये आरम्मणपच्चयोव सङ्गहं गच्छति, न सेसा तेवीसित। दुतिये सहजातपच्चये हेतुपच्चयो सहजाताधिपतिपच्चयो सहजातपच्चयो अञ्जमञ्जपच्चयो सहजातिनस्सयपच्चयो सहजातकम्मपच्चयो विपाकपच्चयो सहजातआहारपच्चयो सहजातइन्द्रियपच्चयो झानपच्चयो मग्गपच्चयो सम्पयुत्तपच्चयो सहजातिव्ययुत्तपच्चयो सहजातित्थपच्चयो सहजातित्थपच्चयो सहजातिव्यात्तपच्चयो सहजातिव्यात्तपच्चयो सहजातिव्यात्तपच्चयो सहजातिव्यात्तपच्चयो सहजातिव्यात्तपच्चयो सहजातिव्यात्तपच्चयो सहजातिव्यात्तपच्चयो सहजातिव्यात्तपच्चयो सहजातिव्यात्तपच्चयो अधिपितपच्चयो आरम्मणभूतो अधिपितपच्चयो अभिवात्तपच्चयो अभिवात्तपच्चयो परेजातिव्यात्तपच्चयो परेजातिन्द्रयपच्चयो परेजातिव्ययुत्तपच्चयो परेजातिव्ययुत्तपच्चयो पुरेजातिव्ययच्चयो पुरेजातिव्ययच्चयो परेजातिव्ययुत्तपच्चयो पच्छाजातिव्ययच्चयो पच्छाजातिव्ययच्ययो पच्छाजातिव्ययच्ययो पच्छाजातिव्ययच्ययो पच्छाजातिव्ययच्ययो पच्छाजातिव्ययच्ययो पच्छाजातिव्ययच्ययो पच्छाजातिव्ययच्ययो अधारित्यपच्चयो आहारिव्ययच्ययो सङ्गहिता। अहुमे इन्द्रियपच्चये कबळीकाराहारवसेनेव आहारपच्चयो सङ्गहं गच्छन्ति। एवं इमेसं अहुन्नं पच्चयानं एकेकिस्मं इमे चिमे च पच्चया सङ्गहं गति जत्वा ये यत्थ सङ्गहं गता, ते तस्स गणनेन गहिताव होन्तीति वेदितब्बा।

एवं सब्बपच्चयसङ्गाहकानं इमेसं अट्टन्नं पच्चयानं वसेन एकूनपञ्जासाय पञ्हेसु इमिस्मं पच्चनीये ''कुसलो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयों''तिआदयो इमे पन्नरस पञ्हा उद्धरित्वा विस्सज्जिता। तत्थ कुसलो कुसलस्स, कुसलो अकुसलस्स, कुसलो अब्याकतस्स, कुसलो कुसलाब्याकतस्साति कुसलादिका चत्तारो पञ्हा; तथा अकुसलादिका; अब्याकतो पन अब्याकतस्स, अब्याकतो कुसलस्स, अब्याकतो अकुसलस्साति अब्याकतादिका तयो; कुसलो च अब्याकतो च कुसलस्स; तथा अब्याकतस्स; अकुसलो च अब्याकतो च अकुसलस्स; तथा अब्याकतस्साति दुमूलकेकावसाना चत्तारो होन्ति। तेसु पठमे पञ्हे येहि भवितब्बं, ते सब्बे सङ्गहेत्वा तयो पच्चया वृत्ता। दुतिये द्वे, तितये पञ्च, चतुत्थे एकोव पञ्चमे तयो, छट्ठे द्वे, सत्तमे पञ्च, अट्ठमे एकोव नवमे सत्त, दसमे तयो, एकादसमे तयो, द्वादसमे द्वे, तेरसमे चत्तारो, चुद्दसमे द्वे, पन्नरसमेपि चत्तारोव। ते ''सहजातपच्चयेना''ति अवत्वा ''सहजातं पच्छाजात''न्ति वृत्ता। तत्थ कारणं परतो वक्खाम।

समासतो पनेत्थ एको द्वे तयो चत्तारो पञ्च सत्ताति छळेव पच्चयपिरच्छेदा होन्ति। अयं पञ्हावारस्स पच्चनीये उक्कडुवसेन पञ्हापिरच्छेदो चेव ते ते पच्चये सङ्गहेत्वा दिस्सतपच्चयपिरच्छेदो च। "न हेतुपच्चयों 'तिआदीसु हि चतुवीसितयापि पच्चयपच्चनीयेसु एकपच्चनीयेपि इतो उद्धं पञ्हा वा पच्चया वा न लब्भन्ति, हेट्ठा लब्भन्ति। तस्मा येसु पञ्हेसु "कुसलो धम्मो कुसलस्स च अब्याकतस्स च धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयों 'ति एवं एकोव पच्चयो आगतो, तस्मिं पच्चये पिटिक्खिते ते पञ्हा परिहायन्ति। यस्मिं पन पञ्छे "कुसलो धम्मो अकुसलस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयों 'ति एवं द्वे पच्चया आगता। तत्थ नारम्मणपच्चयाति एवं एकिस्मिं पच्चये पिटिक्खित्तेषि इतरस्स पच्चयस्स वसेन सो पञ्हो लब्भतेव। तेसु पन द्वीसुपि पच्चयेसु पिटिक्खित्तेसु सो वारो पच्छिज्जित। एवमेव येसु पञ्हेसु तयो चत्तारो पञ्च सत्त वा लब्भन्ति, तेसु ठपेत्वा पिटिक्खित्ते पच्चये अवसेसानं वसेन ते पञ्हा लब्भन्तियेव। सब्बेसु पन पच्चयेसु पिटिक्खित्तेसु सब्बेपि ते वारा पिच्छज्जन्तीति इदमेव चेत्थ लक्खणं। इिमना लक्खणेन आदितो पट्ठाय तेसु तेसु पञ्हेसु सिङ्किपत्वा वृत्तपच्चयानं पभेदो च तिस्मं तिस्मं पच्चनीये तेसं तेसं पञ्हानं परिहानि च वेदितब्बा।

तत्रायं वित्थारकथा — पठमपञ्हे ताव तीहि पच्चयेहि एकूनवीसित पच्चया दिस्सता। कथं? कुसलो हि कुसलस्स पुरेजातपच्छाजातिवपाकविष्णयुत्तेहेव पच्चयो न होति, सेसेहि वीसितया होति, तेसु आरम्मणपच्चयो एकोव सहजाते पन सब्बसङ्गाहिकवसेन पन्नरस पच्चया सङ्गहं गच्छन्तीति वृत्ता। तेसु हेतुपच्चये पिटिक्खित्ते चुद्दस होन्ति। कुसलो पन कुसलस्स नेव विपाकपच्चयो न, विष्णयुत्तपच्चयोति ते द्वे अपनेत्वा सेसे द्वादस सन्धाय सहजातपच्चयेन पच्चयोति वृत्तं। उपनिस्सयपच्चयेपि सब्बसङ्गाहिकवसेन नव पच्चया सङ्गहं गच्छन्तीति वृत्ता। तेसु अधिपितभूतो आरम्मणपच्चयो आरम्मणभूतो च अधिपितपच्चयो आरम्मणूपिनस्सयवसेन उपनिस्सयमेव अनुपविद्वो। कुसलो पन कुसलस्स नानाक्खिणककम्मपच्चयो न होतीति तं अपनेत्वा सेसे छ सन्धाय उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयोति वृत्तं। एवं पठमपञ्हे तीहि पच्चयेहि एकूनवीसितपच्चया दिस्सिताति वेदितब्बा। तेसु इमिस्में हेतुपच्चनीये ''कुसलो धम्मो कुसलस्स धम्मरस नहेतुपच्चयेन पच्चयोति दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसथकम्मं कत्वा तं पच्चवेक्खित, पुब्बे सुचिण्णानि पच्चवेक्खती''ति एवमादिना आरम्मणपच्चयादीसु वृत्तनयेनेव उद्धरित्वा पाळि दस्सेतब्बा।

आरम्मणपच्चये पन पटिक्खित्ते तस्स वित्थारं अपनेत्वा हेतुपच्चयवित्थारं पिक्खिपत्वा सायेव पाळि दस्सेतब्बा, सेसपच्चयपटिक्खेपेसुपि एसेव नयो। तस्मिं पन पच्चये पटिक्खित ये वारा परिहायन्ति. ते परतो वक्खाम।

दुतियपञ्हे पन द्वीहि पच्चयेहि तयो पच्चया दस्सिता। कथं? कुसलो हि अकुसलस्स अनन्तरादिवसेन पच्चयो न होति। तस्मा ते अपनेत्वा आरम्मणूपनिस्सयवसेन सङ्गहितं आरम्मणाधिपतिञ्चेव पकतूपनिस्सयञ्च सन्धाय उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयोति वृत्तं। तस्मा सुद्धो आरम्मणपच्चयो आरम्मणाधिपतिवसेन अधिपतिपच्चयो उपनिस्सयपच्चयोति दुतियपञ्हे द्वीहि पच्चयेहि इमे तयो पच्चया दस्सिताति वेदितब्बा।

तितयपञ्हे पन पञ्चिह पच्चयेहि अट्ठारस पच्चया दस्सिता। कथं? कुसलो हि अब्याकतस्स अञ्जमञ्जपुरेजातासेवनविपाकसम्पयुत्तेहियेव पच्चयो न होति, सेसेहि एकूनवीसितया होति। तेसु आरम्मणपच्चयो एको। यस्मा पन कुसलो अब्याकतस्स अञ्जमञ्जविपाकसम्पयुत्तवसेन पच्चयो न होति, हेतुपच्चयो पिटिक्खित्तो, कम्मपच्चयो विसुं गिहतो, तस्मा इमे पञ्च अपनेत्वा सहजातेन दस पच्चया दस्सिता। उपनिस्सयेन हेट्ठा वृत्तेसु छसु ठपेत्वा आसेवनं सेसा पञ्च। पच्छाजातो एकोव तथा सहजातनानाक्खणिकवसेन दुविधोपि कम्मपच्चयोति एवं ततियपञ्हे पञ्चिह पच्चयेहि इमे अट्ठारस पच्चया दस्सिताति वेदितब्बा।

चतुत्थपञ्हे पन एकेन पच्चयेन दस। कथं? कुसलो हि कुसलाब्याकतस्स सहजाते वुत्तेसु पन्नरससु अञ्जमञ्जविपाकसम्पयुत्तविप्पयुत्तेहि पच्चयो न होति, हेतुपच्चयो पटिक्खितो। इति इमे पञ्च अपनेत्वा सेसा दस पच्चया एत्थ एकेन पच्चयेन दस्सिताति वेदितब्बा।

- ५२८. यथा च इमेसु कुसलादिकेसु चतूसु, तथा अकुसलादिकेसुपि चतूसु पञ्हेसु तेहि तेहि पच्चयेहि ते तेयेव पच्चया दिस्सिताति वेदितब्बा।
- **५२९.** ततो परानं अब्याकतादीनं तिण्णं पञ्छानं पठमपञ्हे सत्तिह पच्चयेहि तेवीसित पच्चया दिस्सिता। कथं? अब्याकतो हि अब्याकतस्स चतुवीसितयापि पच्चयेहि पच्चयो होति। हेतुपच्चये पन पिटिक्खित्ते तेवीसित होन्ति। तेसु आरम्मणपच्चयो एकोव। यस्मा पनेत्थ असहजातानिम्प सङ्ग्रहणत्थं आहारिन्द्रियपच्चया विसुं गिहता। तस्मा इमे तयो अपनेत्वा सहजातेन द्वादस पच्चया दिस्सता। उपनिस्सयेन हेट्ठा वृत्ता छ, पुरेजातो एकोव तथा पच्छाजातआहारिन्द्रियपच्चयाित एवमेत्थ सत्तिह पच्चयेहि इमे तेवीसित पच्चया दिस्सताित वेदितब्बा। दुतिये तीहि पच्चयेहि द्वादस दिस्सता। कथं? आरम्मणपच्चयो एको, उपनिस्सयेन पन आरम्मणूपनिस्सयवसेन

आरम्मणाधिपतिअनन्तरसमनन्तरनिर्थिवगतउपनिस्सयपच्चयोति छ दस्सिता। पुरेजातेन पुरेजातिनस्सयिवप्पयुत्तअत्थिअविगता पञ्चाति एवमेत्थ तीहि पच्चयेहि इमे द्वादस पच्चया दस्सिताति वेदितब्बा। तितयेपि एसेव नयो।

**५३०**. ततो परानं दुकमूलकानं चतुन्नं पञ्हानं पटमपञ्हे ''सहजातपच्चयेन पुरेजातपच्चयेन''ित अवत्वा ''सहजातं पुरेजात''िन्त वुत्तेहि द्वीहि निस्सयअत्थिअविगतवसेन तयो पच्चया दिस्सता। कुसला हि खन्धा वत्थुना सिद्धं एकतो कुसलस्स पच्चयभावं साधयमाना किञ्चापि सहजाता, सहजातपच्चया पन न होन्ति वत्थुमिस्सकत्ता। तस्मा तेसं सहजातानं निस्सयअत्थिअविगतानं वसेन सहजातन्ति वृत्तं। वत्थुम्हिपि एसेव नयो। तम्पि हि किञ्चापि पुरेजातं, खन्धिमिस्सकत्ता पन पुरेजातपच्चयो न होति। केवलं पुरेजातानं निस्सयादीनं वसेन पुरेजातन्ति वृत्तं।

दुतियपन्ने ''सहजातं पच्छाजातं आहारं इन्द्रिय''न्त वृत्तेहि चतूहिपि सहजातिनस्सयअत्थिअविगतवसेन चत्तारो पच्चया दिस्सता। इमिस्मिन्ने वारे सहजातपच्चयो लब्भिति, पच्छाजातपच्चयादयो न लब्भिन्ति। पच्छाजातानं पन आहारिन्द्रियसङ्खातानञ्च अत्थिअविगतानं वसेनेतं वृत्तं। कुसला हि खन्धा अब्याकता च महाभूता उपादारूपानं सहजातपच्चयेन निस्सयपच्चयेन अत्थिअविगतपच्चयेहीति चतुधा पच्चया होन्ति। पच्छाजाता पन कुसला तेहियेव भूतेहि सिद्धं तेसञ्जेव उपादारूपानं अत्थिअविगतवसेन पच्चयो। कबळीकाराहारोपि पच्छाजातेहि कुसलेहि सिद्धं पुरेजातस्स कायस्स अत्थिअविगतवसेनेव पच्चयो। रूपजीवितिन्द्रियम्पि पच्छाजातेहि कुसलेहि सिद्धं कटत्तारूपानं अत्थिअविगतपच्चयेनेव पच्चयो। इति इमं चतुधा पच्चयभावं सन्धाय ''सहजातं पच्छाजातं, आहारं इन्द्रिय'नित इदं वृत्तं। पच्छाजाताहारिन्द्रियपच्चया पनेत्थ न लब्भिन्तयेव। परतो अकुसलिमस्सकपञ्हाद्वयेपि एसेव नयोति। एवमेत्थ तेसु तेसु पञ्हेसु सिङ्खिपित्वा वृत्तपच्चयानं पभेदो वेदितब्बो। तस्मिं तस्मिं पन पच्चये तेसं तेसं पञ्हानं परिहानापरिहानिं परतो आविकरिस्सामाति।

पच्चनीयुद्धारस्स अत्थवण्णना।

#### पच्चनीयगणनवण्णना

**५३२**. इदानि एते ''कुसलो धम्मो कुसलस्स धम्मस्सा''तिआदयो अनुलोमवसेन पन्नरस वारा दिस्सिता। यस्मा पच्चनीयेपि एतेयेव, न इतो उद्धं; हेट्ठा पन होन्ति, तस्मा यस्स यस्स पच्चयस्स पच्चनीये ये ये वारा लब्भन्ति, ते ते आदितो पट्ठाय गणनवसेन दस्सेतुं **नहेतुया पन्नरसा**तिआदि आरद्धं।

तत्थ नहेतुया सब्बेसम्प यथादिस्सतानं पच्चयानं वसेन पन्नरस लब्धन्ति। नारम्मणे सहजाते हेतुपच्चयो पिवसित। तस्मिं तस्मिं वारे सुद्धो आरम्मणपच्चयो पिरहायित, सेसपच्चयवसेन ते वारा विस्सज्जनं लभन्ति। यथा च नारम्मणे, एवं सेसेसुपि। सहजाते हेतुपच्चयो पिवसित। तस्मिं तस्मिञ्च वारे नउपिनस्सये नअनन्तरेति एवं पच्चनीयतो िठता पच्चया पिरहायित्त, अवसेसपच्चयवसेन ते ते वारा विस्सज्जनं लभन्ति। नसहजाते पन "कुसलो धम्मो कुसलस्स च अब्याकतस्स च, अकुसलो धम्मो अकुसलस्स च अब्याकतस्स च, अकुसलो धम्मो अकुसलस्स च अब्याकतस्स च, अकुसलो धम्मो अकुसलस्स च अब्याकतस्स च, अकुसलो च धम्मा कुसलस्स, अकुसलो च अब्याकतो च धम्मा अकुसलस्साति इमे चत्तारो वारा परिहायिन्ति। एतेसिब्ह चतुन्नं पुरिमेसु द्वीसु सहजातपच्चयेन पच्चयोति एकादसन्नं पच्चयानं वसेन एकोव पच्चयसङ्गहो बुत्तो। ते तस्मिं पिटिक्खित्ते अञ्जेनाकारेन विस्सज्जनं न लभन्ति। पिच्छिमेसु द्वीसु निस्सयअत्थिअविगतपच्चये सन्धाय "सहजातं पुरेजात"न्ति बुत्तं। ते सहजाते पिटिक्खित्ते अवसेसानं हेतुआदीनञ्च पुरेजातानञ्चेव निस्सयअत्थिअविगतानं वसेन विस्सज्जनं न लभन्ति, तस्मा इमे चत्तारोपि वारा परिहायन्ति। अवसेसानं वसेन 'एकादसा"ति बृत्तं।

तत्थ सिया — यथा हेतुम्हि पटिक्खित सेसानं अधिपतिआदीनं वसेन ते वारा लद्धा, एवं सहजाते पटिक्खित्ते अवसेसानं हेतुआदीनं वसेन कस्मा न लब्भन्तीति? निप्पदेसत्ता। हेतुआदयो हि सहजातानं एकदेसमत्ततो सप्पदेसा, तस्मा तेसु पटिक्खित्तेसु अञ्जेसं वसेन ते वारा लब्भन्ति। सहजातो पन निप्पदेसो सब्बेपि हेतुआदयो गण्हाति, तस्मा तिस्मं पटिक्खित्ते सब्बेपि ते पटिक्खित्ते। न हि असहजाता हेतुपच्चयादयो नाम अत्थि। इति सहजातस्स निप्पदेसत्ता तिस्मं पटिक्खित्ते सब्बेपि ते उभोपि वारा न लब्भन्ति। "सहजातं पुरेजातं"न्ति विस्सिज्जितवारेसु पन किञ्चापि सहजातपच्चयोयेव नित्थ, यस्मा पनेत्थ सहजाताव अरूपक्खन्धा निस्सयअत्थिअविगतवसेन पच्चया, सहजाते च पटिक्खित्ते एकन्तेन सहजातिनस्सयअत्थिअविगता पटिक्खित्ता होन्ति, तस्मा तस्स पटिक्खित्तत्ता तेपि वारा न लब्भन्तीति एवं सब्बथापेत्थ इमे चत्तारो वारा परिहायन्ति। अवसेसानञ्जेव वसेन एकादसाति वृत्तं।

नअञ्जमञ्जनिस्सयनसम्पयुत्तेषि तेयेव वारा परिहायन्ति। कस्मा? सहजातगितकत्ता। यथेव हि अरूपधम्मभूतो सहजातपच्चयो निप्पदेसेन चत्तारो अरूपक्खन्थे गण्हाति, तथा अञ्जमञ्जिनस्सयसम्पयुत्तापीति सहजातगितकत्ता एतेसुपि पिटिक्खित्तेसु ते वारा न लब्धन्तीति वेदितब्बा। तेन वृत्तं नअञ्जमञ्जे एकादस, निस्सये एकादस, नसम्पयुत्ते एकादसाति।

तत्थ सिया — किञ्चापि इमे अविसेसेन कुसलादिभेदानं चतुन्नं खन्धानं सङ्गाहकत्ता सहजातगितका, कुसलो पन कुसलाब्याकतस्स ठपेत्वा सहजातपच्चयं अञ्जथा पच्चयोव न होति, तस्मा तिस्मं पिटिक्खित्ते सो वारो पिरहायत्। कुसलो पन कुसलाब्याकतानं नेव अञ्जमञ्जपच्चयो होति, तिस्मं पिटिक्खित्ते सो वारो करमा पिरहायतीति? अञ्जमञ्जपच्चयधम्मवसेन पर्वात्तसब्धावतो। यथेव हि कुसलाब्याकता कुसलस्स सहजातपच्चयोव न होन्ति। सहजातधम्मवसेन पन निस्सयपच्चयादीहि पर्वात्तसब्धावतो तिस्मं पिटिक्खित्ते सो वारो पिरहायित, एविमधापि अञ्जमञ्जपच्चयधम्मवसेन सहजातादीहि पर्वात्तसब्धावतो तिस्मं पिटिक्खित्ते सो वारो पिरहायित। नअञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयोति पदस्स हि अयमत्यो — ये धम्मा अञ्जमञ्जपच्चयसङ्गहं गता, न तेहि पच्चयो। कुसलो च कुसलाब्याकतानं सहजातादिवसेन पच्चयो होन्तो अञ्जमञ्जपच्चयधम्मेहेव पच्चयो होति, तस्मा तिस्मं पिटिक्खित्ते सो वारो पिरहायित। यथा च सो वारो, तथा सेसापि तयोति चत्तारोपि ते वारा पिरहायन्ति।

**निस्सये एकादसा**ति एत्थापि यस्मा तेसं वारानं एकेन्तेन सहजातपच्चयधम्माव निस्सयभूता, तस्मा निस्सये पिटिक्खित्ते परिहायन्ति । **नपुरेजाते तेरसा**ति सहजातं पुरेजातिन्ति वुत्तविस्सज्जने द्विमूलके द्वे अपनेत्वा तेरस । यथा हि ते सहजाते पिटिक्खित्ते पुरेजातानञ्जेव निस्सयअत्थिअविगतानं वसेन विस्सज्जनं न लभिन्त, तथा पुरेजातेपि पिटिक्खित सहजातानञ्जेव निस्सयअत्थिअविगतानं वसेन विस्सज्जनं न लभिन्त, तस्मा ते अपनेत्वा तेरसाति वेदितब्बा ।

**नपच्छाजाते पन्नरसा**ति एत्थ ''पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो''ति वा ''सहजातं पच्छाजातं आहारं इन्द्रिय''न्ति वा आगतट्ठानेस् ठपेत्वा पच्छाजातं अवसेसवसेनपि ते पञ्हा

लब्धन्ति, तस्मा पन्नरसेव वृत्ता। **नकमो**तिआदीसु यस्मा कम्मविपाकाहारिन्द्रियझानमग्गापि कुसलादिभेदानं चतुन्नं खन्धानं एकदेसोव तस्मा ठपेत्वा ते धम्मे अवसेसधम्मवसेन सहजातधम्मा पच्चया होन्तीति एकम्पि पञ्हाविस्सज्जनं न परिहीनं। **नसम्पयुत्ते एकादसा**ति यस्मा तेसु चतूसु वारेसु सम्पयुत्तधम्मा सहजातादिपच्चयेन पच्चया होन्ति, तस्मा सम्पयुत्तपच्चयपटिक्खेपेन तेयेव वारा परिहायन्तीति वेदितब्बा। **निवण्युत्ते नवा**ति दुमूलकएकावसाना चत्तारो एकमूलकदुकावसाना द्वे चाति इमे छ वारा एकन्तेन विण्ययुत्तपच्चयधम्मोहि युत्ता। तेहि सहजातादिवसेन पच्चया होन्ति, तस्मा विण्ययुत्ते पटिक्खिते सब्बेपि ते परिहायन्तीति नवेव लब्धन्ति। तेन वृत्तं ''निवण्ययुत्ते नवा'ति। नोअत्थिनोअविगतेसुपि तेयेव वेदितब्बा। एकन्तेन हि ते वारा अत्थिअविगतपच्चयधम्मयुत्ता, तस्मा ते तेसं पटिक्खेपे परिहायन्ति। येपि लब्धन्ति, तेसु आरम्मणवसेन अनन्तरादिवसेन वा विस्सज्जनानि कातब्बानि। सहजातपुरेजातपच्छाजातआहारिन्द्रियभेदतो पञ्चन्नं अत्थिअविगतानं विण्ययुत्तधम्मानं वा वसेन न कातब्बानीति।

**५३३**. एवं पच्चनीये लद्धवारे गणनतो दस्सेत्वा इदानि दुमूलकादिवसेन पच्चयगणनं दस्सेतुं **नहेतुपच्चया नारम्मणे पन्नरसा**तिआदि आरद्धं। तत्थ नहेतुमूलकदुकेसु अतिरेकगणनो ऊनतरगणनेन सद्धिं योजितो ऊनतरगणनोव होति।

तिमूलके **नउपनिस्सये तेरसा**ति कुसलो अकुसलस्स, अकुसलो कुसलस्साति द्वे वारा परिहायन्ति। कस्मा? नारम्मणेन सद्धिं नउपनिस्सयस्स घटितत्ता। आरम्मणवसेन हि उपनिस्सयवसेन च इमेसं पर्वत्ति। तञ्च उभयं पटिक्खित्तं। आरम्मणाधिपति च आरम्मणूपनिस्सयग्गहणेन गहितो होतियेव।

छमूलकेपि नउपनिस्सये तेरसाति तेयेव तेरस। सत्तमूलके पन नउपनिस्सये सत्ताति नसहजातेन सिद्धं घटितत्ता तत्य परिहीनेहि चतूहि सिद्धं "कुसलो कुसलस्स, कुसलो अकुसलस्स, अकुसलो अकुसलस्स, अकुसलो कुसलस्स।"ति इमे अनन्तरूपिनस्सयपकतूपिनस्सयवसेन पवत्तमाना चत्तारोति अहु परिहायन्ति, तस्मा अवसेसानं वसेन सत्ताति वृत्तं। नपुरेजाते एकादसाति नसहजातेन सिद्धं घटितत्ता एकादस। नपच्छाजाते नवाति तेसु एकादससु सहजातं पच्छाजातं आहारं इन्द्रियन्ति लद्धविस्सज्जनेसु दुमूलके अब्याकतन्ते द्वे वारे अपनेत्वा। ते हि सहजाते पटिक्खित्तेपि पच्छाजातवसेन अपरिहीना। सहजातेन पन सिद्धं पच्छाजाते पटिक्खित्ते परिहायन्तीति सेसानं वसेन नवाति वृत्तं। अहुमूलके निस्सये एकादसाति सब्बं हेट्ठा वृत्तसिदसमेव। नवमूलके नउपनिस्सये पञ्चाति कुसलादयो अब्याकतन्ता तयो दुमूलका अब्याकतन्ता द्वे चाति पञ्च। तेसु नानाक्खणिककम्मकबळीकाराहाररूपजीवितिन्द्रियपच्छाजातधम्मवसेन विस्सज्जनं वेदितब्बं।

दसमूलके नपुरेजाते पञ्चातिआदीसुपि तेयेव। नपच्छाजाते तीणीित पच्छाजातवसेन लब्धमाने दुमूलके अब्याकतन्ते द्वे अपनेत्वा अवसेसा। निवप्पयुत्तेपि तेयेव तयो। नोअत्थिया द्वेति नानाक्खणिककम्मवसेन कुसलञ्च अकुसलञ्च कटत्तारूपस्स। विपाकं पनेत्थ नउपिनस्सयेन सिद्धं घटितत्ता न लब्धति। एकादसमूलके हेट्ठा वृत्तसिदसाव गणना। द्वादसमूलके नकम्मे एकन्ति अब्याकतेन अब्याकतं। तत्थ च आहारिन्द्रियवसेन विस्सज्जनं वेदितब्बं। तेरसमूलकादीसुपि सब्बत्थ एकन्ति आगतहाने इदमेव गहेतब्बं। नाहारे पन इन्द्रियवसेन विस्सज्जनं वेदितब्बं। नइन्द्रियं आहारवसेन। चुद्दसमूलकादीसु नकम्मेन सिद्धं घटितत्ता नोअत्थिनोअविगता न लब्धन्तीति न वृत्ता। नाहारपच्चया नझानपच्चयाति नइन्द्रियं अपनेत्वा वृत्तं। तस्मा तत्थ इन्द्रियवसेन एकं वेदितब्बं। इमेसु पन द्वीसु पच्चनीयतो ठितेसु गणना नाम नित्थ, तस्मा एकतो न दिस्सिताति।

### नहेतुमूलकं।

५३४. नारम्मणमूलकादीसुपि पन्नरसतेरसएकादसनवाति सब्बदुकेसु चत्तारोव मूलगणनपिरच्छेदा। तिकादीसु पन बहुपच्चयसमायोगे इतरानिपि सत्त पञ्च तीणि द्वे एकन्ति पिरिच्छिन्नगणनानि विस्सज्जनानि लब्भन्तियेव। तेसु येसं पच्चयानं समायोगे यं यं लब्भिति, तं तं हेट्ठा वृत्तनयेन साधुकं सल्लक्खेत्वा उद्धरितब्बं। सब्बेसु चेतेसु नारम्मणमूलकादीसु नारम्मणादीनि पदानि अतिक्कन्तेन हेतुपदेन सिद्धं पठमं बन्धित्वाव चक्कानि कतानि। यस्मा पन तानि नहेतुमूलके वृत्तसिदसानेव होन्ति, तस्मा वित्थारेन अदस्सेत्वा सङ्खेपं कत्वा दिसतानि। तत्थ यथा नहेतुमूलके नारम्मणनउपनिस्सया विसुं विसुं पन्नरस वारे लभन्तापि समायोगे तेरस लिभेसु, एवं सब्बत्थ तेरसेव लभन्ति। यथा च नारम्मणनसहजातेहि सिद्धं नउपनिस्सये सत्त वारा होन्ति, एवं नउपनिस्सयनारम्मणेहि सिद्धं नसहजातेषि सत्त।

#### **५३८. निनस्सयपच्चया नउपनिस्सयपच्चया नपच्छाजाते तीणी**ति कुसलादीनि अब्याकतन्तानि। तेसु कटत्तारूपञ्च आहारसमुद्वानञ्च पच्चयुप्पन्नं।

**५४३-५४४**. नाहारनइन्द्रियमूलकेसु चतुक्केसु नकम्मेन सद्धि अघटितत्ता नहेतुमूलके विय एकेन्तेन लब्भन्ति। नइन्द्रियमूलके नउपनिस्सये च नपुरेजाते च ठपेत्वा **नाहारे तीणीति कातब्ब**न्ति नइन्द्रियपच्चयतो पट्टाय इमे द्वे पच्चये घटेत्वा नइन्द्रियपच्चया...पे॰... नउपनिस्सयपच्चया नाहारे तीणी। नइन्द्रियपच्चया...पे॰... नपुरेजातपच्चया नाहारे तीणीति एवं इमेहि पच्चयेहि सद्धि नाहारपच्चये च गणना कातब्बाति अत्थो। तत्थ **तीणी**ति कुसलादीनेव अब्याकतस्स। तत्थ कुसलाकुसला कटत्तारूपानं पुरेजातपस्य च कायस्स पच्छाजातपच्चयेन, अब्याकता पन चित्तचेतिसका पच्छाजातपच्चयेनेवाति इमेसं वसेन तीणि विस्सज्जनानि कातब्बानि। परतो पन नपच्छाजातेन सद्धि घटितत्ता नाहारे **द्वे**ति वुत्तं। तत्थ कटत्तारूपवसेन कुसलं अब्याकतस्स, तथा अकुसलन्ति एत्तकमेव लब्भिति। आहारस्स पन पटिक्खित्तत्ता कबळीकाराहारो अत्थिअविगतवसेनापि पच्चयभावं न लभिति।

**५४५**. निवप्पयुत्तमूलकस्स चतुमूलके **नउपनिस्सये पञ्चा**ति कुसलो सहजातकुसलस्स, कुसलो कटत्तारूपसङ्खातस्स अब्याकतस्स, अकुसलो सहजातअकुसलस्स, तथा कटत्तारूपसङ्खातस्स अब्याकतस्स, अब्याकतो सहजातअब्याकतस्साति एवं पञ्च। **निवप्पयुत्तपच्चया...पे०... नउपनिस्सये तीणी**ति हेट्टा वृत्तनयेनेव कुसलादयो तयो अब्याकतस्स।

**५४६. नोअत्थिपच्चया नहेतुया नवा**ति नहेतुपच्चया नोअत्थिया वृत्ता नवेव। सब्बेपि हि ते एकमूलकेकावसाना अनन्तरपकतूपिनस्सयवसेन लब्भन्ति। **नारम्मणे नवा**तिपि तेयेव नारम्मणे ठत्वा नउपनिस्सये द्वे कातब्बा। **याव निस्सयम्पी**ति नोअत्थिमूलके नये "नोअत्थिपच्चया नहेतुपच्चया नारम्मणपच्चया"ति एवं चक्कबन्धगमनेन नारम्मणपच्चये ठत्वा इमेहि वा तीहि, इतो परेसु नाधिपतिआदीसु अञ्जतरञ्जतरेन वा सिद्धं याव निस्सयपच्चयं पापुणाति, ताव गन्त्वा नउपनिस्सये द्वे विस्सज्जनानि कातब्बानीति अत्थो।

एवं लक्खणं ठपेत्वा पुन नारम्मणतो पद्वाय याव निस्सया सत्त पच्चये गहेत्वा न**उपनिस्सये द्वे**ति आह। तत्थ नोअत्थिपच्चया नहेतुपच्चया नारम्मणपच्चया नउपनिस्सये द्वे, नोअत्थिपच्चया नहेतुनारम्मणनाधिपतिपच्चया नउपनिस्सये द्वेति एवं नारम्मणतो पुरिमपच्छिमेहि निस्सयपिरयोसानेहि सब्बपदेहि सिद्धं योजना कातब्बा। **द्वे**ति पनेत्थ कुसलो अब्याकतस्स, अकुसलो अब्याकतस्साति नानाक्खणिककम्मवसेन कटत्तारूपस्स पच्चयवसेन वेदितब्बानि। नउपनिस्सयपदेन सिद्धं नपुरेजातादीसु सब्बत्थ द्वे। कम्मपच्चयो पनेत्थ न गहितो। तिस्मिञ्हि गहिते तेपि द्वे वारा छिज्जन्ति, विस्सज्जनमेव न लब्भित। एवं येन येन सिद्धं यस्स यस्स संसन्दने। यं लब्भित, यञ्च परिहायित, तं सब्बं साधुकं सल्लक्खेत्वा सब्बपच्चनीयेसु गणना उद्धरितब्बाति।

पच्चनीयगणनवण्णना।

### अनुलोमपच्चनीयवण्णना

**५५०**. अनुलोमपच्चनीये ''हेतुया सत्त, आरम्मणे नवा''ति एवं अनुलोमे ''नहेतुया पन्तरस, नारम्मणे पन्तरसा''ति एवं पच्चनीये च लद्धगणनेसु पच्चयेसु यो पच्चयो अनुलोमतो ठितो, तस्स अनुलोमे लद्धवारेहि सिद्धं ये पच्चनीयतो ठितस्स पच्चनीये लद्धवारेसु सिद्सवारा, तेसं वसेन गणना वेदितब्बा। अनुलोमिस्मिन्हि हेतुपच्चये ''हेतुया सत्ता''ति सत्त वारा लद्धा, पच्चनीये नारम्मणपच्चये ''नारम्मणे पन्तरसा''ति पन्तरस लद्धा। तेसु ये हेतुया सत्त वृत्ता, तेहि सिद्धं नारम्मणे वृत्तेसु पन्तरससु ''कुसलो कुसलस्स, अब्याकतस्स, कुसलाब्याकतस्स, अकुसलो अकुसलस्स, अब्याकतस्स, अब्याकतस्स, अब्याकतस्स, अब्याकतस्सा''ति इमे सत्त सिदसा। ते सन्धाय **हेतुपच्चया** नआरम्मणे सत्ताति वृत्तं। नअधिपतिया सत्तातिआदीसुपि एसेव नयो।

नसहजातस्स पन हेतुपच्चयस्स अभावा नसहजाते एकोपि न लब्भिति, तस्मा तेन सिद्धं योजना न कता। **नअञ्जमञ्जे** कुसलादयो तयो रूपाब्याकतस्स लब्भिन्ति, ते सन्धाय तीणीित वृत्तं। तथा **नसम्पयुत्ते। निवप्युत्ते** पन कुसलं कुसलस्स, अकुसलं अकुसलस्स, अब्याकतं अब्याकतस्साति अरूपधम्मवसेन तीणि वेदितब्बानि। निरस्सयनोअत्थिनोअविगता नसहजातो विय न लब्भिन्तियेवाति तेहिपि सिद्धं योजना न कता। एवमेत्थ सत्त तीणीित द्वेयेव गणनपरिच्छेदा, तेसं वसेन ऊनतरगणनेन सिद्धं अतिरेकगणनस्सपि गणनं परिहापेत्वा पच्चयघटनेसु गणना वेदितब्बा।

**५५१**. तत्थ **हेतुसहजातिनस्सयअत्थिअविगतित्त नारम्मणे स**त्ताति कुसलो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो, सहजातिनस्सयअत्थिअविगतपच्चयेन पच्चयो, नारम्मणपच्चयेन पच्चयो। कुसला हेतू सम्पयुत्तकानं खन्धानं हेतुपच्चयेन पच्चयो, सहजातिनस्सयअत्थिअविगतपच्चयेन पच्चयो, नारम्मणपच्चयेन पच्चयोति इमिना नयेन सत्त वारा उद्धिरितब्बा। **नाधिपतिया सत्ता**तिआदीसुिप एसेव नयो। दुितये घटने अञ्जमञ्जस्स पिवहुत्ता ठपेत्वा नसम्पयुत्तं सेसेसु **तीणी**ति वृत्तं। नसम्पयुत्ते पन अञ्जमञ्जविष्पयुत्तं पिटसिन्धिनामरूपं सन्धाय एकन्ति वृत्तं। अञ्जमञ्जपच्चयो चेत्थ अनुलोमघटने पिवहुत्ता पच्चनीयतो न लब्भित, तस्मा ''नअञ्जमञ्जे''ति न वृत्तं। यथा चेत्थ, एवं सेसघटनेसुिप पिवहुपच्चया पच्चनीयतो न लब्भन्तीित न वृत्ता। तितयघटने सम्पयुत्तस्स पिवहुत्ता सब्बत्थ तीणियेव। चतुत्थघटने विष्पयुत्तस्स पिवहुत्ता तीणि कुसलादीनि चित्तसमृहुनरूपस्स। पञ्चमे विपाकस्स पिवहुत्ता सब्बत्थ एकं अब्याकतेन अब्याकतं। इतो परेसुिप विपाकसम्पयुत्तेसु एसेव नयो।

५५२. हेतुसहजातिनस्सयइन्द्रियमग्गअत्थिअविगतिन्त नारम्मणे चत्तारीति कुसलो कुसलस्स, अब्याकतस्स, कुसलाब्याकतस्स; अब्याकतो अब्याकतस्साति इमेसं वसेन वेदितब्बािन। सेसेसुिप एसेव नयो। नअञ्जमञ्जे द्वेति कुसलो अब्याकतस्स, तथा अब्याकतो। परतोिप द्वीसु एसेव नयो। इमिना उपायेन सब्बघटनेसु लब्भमानवसेन गणना वेदितब्बा। सब्बािनिप चेतािन इमिस्मं अनुलोमपच्चनीये सहजातवसेन चेव पिकण्णकवसेन च पन्नरसािधकािन चत्तािर घटनसतािन वृत्तािन। तेसु तिसमं तिसमं घटने ये अनुलोमतो ठिता पच्चया, तेसं एकोिप पच्चनीयतो न लब्भित। हेतुमूलके चेत्थ पठमे घटने अनुलोमतो पञ्चन्नं पच्चयानं ठितत्ता पच्चनीयतो एकूनवीसित पच्चया आगता। एवं सेसेसुिप अनुलोमतो ठितावसेसा पच्चनीयतो आगता। अनुलोमतो चेत्थ बहूसुिप ठितेसु पच्चनीयतो एकेकोव आगतोित वेदितब्बो। यथा च हेतुमूलके, एवं आरम्मणदिमूलकेसुिप सब्बमेतं विधानं यथानुरूपतो वेदितब्बन्ति।

अनुलोमपच्चनीयवण्णना।

### पच्चनीयानुलोमवण्णना

६३१. पच्चनीयानुलोमेपि ''हेतुया सत्त, आरम्मणे नवा''ति एवं अनुलोमे ''नहेतुया पन्नरस, नारम्मणे पन्नरसा''ति एवं पच्चनीये च लद्धगणनेसु पच्चनीयतो ठितो, तस्स पच्चनीयतो लद्धवारेसु ये अनुलोमतो ठितस्स अनुलोमतो लद्धवारेहि सिदसा वारा, तेसं वसेन गणना वेदितब्बा। पच्चनीयिसमिन्हि नहेतुपच्चये ''नहेतुया पन्नरसा''ति पन्नरस वारा लद्धा, अनुलोमे आरम्मणपच्चये ''आरम्मणे नवा''ति नव वारा लद्धा। तत्थ ये नहेतुया पन्नरस वृत्ता, तेसु ये वारा आरम्मणे वृत्तेहि नविह सिदसा, तेसं वसेन गणना वेदितब्बा। तत्थ ये आरम्मणे नव वृत्ता, ते नहेतुया वृत्तेसु पन्नरससु कुसलो ''कुसलाकुसलाब्याकतानं, अकुसलो अकुसलकुसलाब्याकतानं, अब्याकतकुसलाकुसलान''न्ति इमेहि नविह सिदसा, ते सन्धाय नहेतुया आरम्मणे नवाित वृत्तं। अधिपितया दसाितआदीसुिप एसेव नयो। आरम्मणादीनिन्हि अनुलोमगणनाय ये वारा वृत्ता नहेतुपच्चयेन सिद्धं संसन्दनेपि ते सब्बे लब्धन्तीित वेदितब्बा। ''कुसलो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स नहेतुपच्चयेन पच्चयो आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, दानं दत्वा सीलं समािदियत्वा उपोसथकम्मं कत्वा तं पच्चवेक्खति, पुब्बे सुचिण्णािन पच्चवेक्खती''ति इमिना उपायेन तेसं पाठि उद्धरितब्बा।

**नहेतुपच्चया अधिपतिया दसा**ति एत्थ ठपेत्वा वीमंसाधिपति सेसाधिपतिवसेन अनुलोमिवभङ्गे आगतवारा उद्धरितब्बा। एवमेत्थ नव दससत्ततीणितेरसएकन्ति छ गणनपरिच्छेदा, तेसं वसेन ऊनतरगणनेन सद्धि अतिरेकगणनस्सापि गणनं परिहापेत्वा नहेतुमूलकादीनं नयानं तिमूलकादीसु सब्बसंसन्दनेसु गणना वेदितब्बा। इदं ताव साधारणलक्खणं। न पनेतं सब्बसंसन्दनेसु गच्छिति, येहि पन पच्चयेहि सद्धि येसं पच्चयानं संसन्दने ये वारा विरुज्झिन्ति, ते अपनेत्वा अवसेसानं वसेनपेत्थ गणना वेदितब्बा।

**नहेतुपच्चया नआरम्मणपच्चया अधिपतिया सत्ता**ति एत्थ हि कुसलो अकुसलस्स; अब्याकतो कुसलस्स, अकुसलस्साति इमे आरम्मणाधिपतिवसेन लब्भमाना तयो वारा विरुज्झन्ति। कस्मा? नआरम्मणपच्चयाति वुत्तत्ता। तस्मा ते अपनेत्वा सहजाताधिपतिनयेनेवेत्थ ''कुसलो कुसलस्स, अब्याकतस्स, कुसलाब्याकतस्स; अकुसलो अकुसलस्स, अब्याकतस्स, अकुसलाब्याकतस्स; अब्याकतो अब्याकतस्सा''ति सत्त वारा वेदितब्बा। तेपि नहेतुपच्चयाति वचनतो ठपेत्वा वीमंसाधिपति सेसाधिपतिनं वसेन। एवं सब्बत्थ ऊनतरगणनपच्चयवसेन अविरुज्झमानगणनवसेन च गणना वेदितब्बा।

येसु च पच्चयेसु पच्चनीयतो ठितेसु ये अनुलोमतो न तिट्ठन्ति, तेपि वेदितब्बा। सेय्यथिदं — अनन्तरे पच्चनीयतो ठिते समनन्तरासेवननस्थिविगता अनुलोमतो न तिट्ठन्ति, सहजाते पच्चनीयतो ठिते हेतुअञ्जमञ्जविपाकझानमग्गसम्पयुत्ता अनुलोमतो न तिट्ठन्ति, निस्सये पच्चनीयतो ठिते वत्थुपुरेजातो अनुलोमतो न तिट्ठति। आहारे वा इन्द्रिये वा पच्चनीयतो ठिते हेतुअञ्जमञ्जविपाकझानमग्गसम्पयुत्ता अनुलोमतो न तिट्ठन्ति। आरम्मणे पन पच्चनीयतो ठिते अधिपतिउपनिस्सया अनुलोमतो न तिट्ठन्ति, आरम्मणोधिपतिआरम्मणुपनिस्सया पन न लब्भित्ति। इमिना उपायेन सब्बत्थ यं लब्भिति, यञ्च न लब्भिति, तं जानित्वा लब्भमानवसेन वारा उद्धरितब्बा।

तत्थ सब्बेसुपि तिमूलकादीसु अनन्तरे सत्तातिआदयो दुमूलके लद्धवारायेव सत्तमूलकादीसु पन नसहजातपच्चया निस्सये तीणिति पुरेजातवसेन वत्थुनिस्सये तीणि। कम्मे द्वे नानाक्खणिकवसेनेव। आहारे एकं कबळीकाराहारवसेन। इन्द्रिये एकं रूपिन्द्रियवसेन। कमेन गन्त्वा विष्पयुत्ते तीणीति कुसलादीनं अब्याकतन्तानि पच्छाजातवसेन। अत्थिअविगतेसु पञ्चाति तानि चेव तीणि, कुसलाब्याकता अब्याकतस्स, अकुसलाब्याकता अब्याकतस्साति इमानि च द्वे पच्छाजाताहारिन्द्रियवसेनाति। पच्छाजातपच्चयस्स पच्चनीकभावतो पट्टाय पन अत्थिअविगतेसु एकन्ति अब्याकतो अब्याकतस्स आहारिन्द्रियवसेन। नाहारे गहिते नइन्द्रियपच्चयाति न गहेतब्बं। तथा नइन्द्रिये गहिते नाहारपच्चयाति। कस्मा? द्वीसु एकतो गहितेसु गणेतब्बवारस्स अभावतो। झानमग्गादीसुपि पच्चनीकतो ठितेसु आहारतो वा इन्द्रियतो वा एकं अनुलोमं अकत्वाव अवसाने इन्द्रिये एकं, अत्थिया एकं, अविगते एकं, अत्थिया एकं, अविगते एकंनित वुत्तं। सेसमेत्थ उत्तानत्थमेवाति।

#### नहेतुमूलकं।

- **६३६**. नारम्मणमूलकादीसु नअञ्जमञ्जमूलके **नअञ्जमञ्जपञ्चया हेतुया तीणी**ति कुसलादीनि चित्तसमुद्वानानं। **अधिपतिया अद्वा**ति अधिपतिया वृत्तेसु दससु "कुसलो कुसलाब्याकतस्स, अकुसलो अकुसलाब्याकतस्सा"ित द्वे अपनेत्वा सेसानि अट्ठ। **सहजाते पञ्चा**ति हेतुया वृत्तेहि तीहि सिद्धं "कुसलो च अब्याकतो च अब्याकतस्स, अकुसलो च अब्याकतस्सा"ित इमे द्वे। **निस्सये सत्ता**ति तेहि पञ्चिह सिद्धं "अब्याकतो कुसलस्स, अब्याकतो अकुसलस्सा"ित इमे द्वे वत्थुवसेन। कम्मे तीणीित हेतुया वृत्तानेव। सेसितकेसुपि एसेव नयो। अधिपतिया तीणीित हेटुा वृत्तानेव।
  - **६४४**. नाहारमुलके **अञ्जमञ्जे तीणी**ति ठपेत्वा आहारे सेसचेतसिकवसेन वेदितब्बानि। यथा च हेट्ठा, तथा इधापि नाहारनइन्द्रियेस् एकेकमेव गहितं, न द्वे एकतो।
- **६४८. नसम्पयुत्तपच्चया हेतुया तीणी**ति हेट्ठा नअञ्जमञ्जे वृत्तानेव। **अधिपतिया अट्ठा**ति वृत्तानेव। नविप्पयुत्तमूलके **कम्मे पञ्चा**ति कुसलादिचेतना सहजातकुसलादीनं, नानाक्खणिका कुसलाकुसलचेतना कम्मसमुद्रानरूपस्साति एवं पञ्च। **आहारिन्द्रियेस तीणि** सहजातसदिसानि। **झानमग्गादीस तीणि** हेतुसदिसानि।
- **६५०**. नोअत्थिमूलके यस्मा हेतु नोअत्थि नाम न होति, नियमतो अत्थियेव, तस्मा तं अग्गहेत्वा **नारम्मणे नवा**ति वृत्तं। यथा च हेतु, तथा अञ्ञीप अत्थिपच्चयलक्खणयुत्ता एत्थ अनुलोमतो न तिट्ठन्ति। **कम्मे द्वे**ति इदं पन नानाक्खणिककम्मवसेन वृत्तं। पच्चनीयतो सब्बे लब्भन्ति। यं पन अनुलोमतो लब्भमानम्पि अग्गहेत्वा ततो पुरेतरा पच्चया पच्चनीयतो गय्हन्ति, सो पच्छा योजनं लभित। तेनेवेत्थ ''नोअत्थिपच्चया नहेतुपच्चया...पे०... नोअविगतपच्चया कम्मे द्वे'ति वृत्तं। कस्मा पनेस सकट्ठानेयेव न गहितोति? यस्मा अवसेसेसुपि पच्चनीयतो ठितेसु एकोव अनुलोमतो लब्भिति। इदिन्ह इमिस्मं पच्चयानुलोमे लक्खणं यो सब्बेसु पच्चनीयतो ठितेसु एकोव अनुलोमतो लब्भिति, सो पच्छा वुच्चतीति। **नोअत्थिपच्चया नोहेतुपच्चया...पे०... नोअविगतपच्चया उपनिस्सये नवा**ति एत्थापि एसेव नयो। इदं पन पकतुपनिस्सयवसेन वृत्तं। इमिना उपायेन सब्बत्थ लब्भमानं अलब्भमानं पुरेवृत्तं पच्छावृत्तञ्च वेदितब्बन्ति।

पञ्हावारस्स पच्चनीयानुलोमवण्णना।

निद्विता च कुसलित्तकपट्ठानस्स वण्णनाति।

### २. वेदनात्तिकवण्णना

- १. वेदनात्तिके तिस्सो वेदना रूपं निब्बानित इमे धम्मा न लब्भन्ति, तस्मा एकं खन्धं पिटच्च द्वे खन्धातिआदि वृत्तं। पिटसन्धिक्खणे सुखाय वेदनायाित सहेतुकपिटसन्धिवसेन वृत्तं। दुक्खवेदना पिटसन्धियं न लब्भतीित दुितयवारे पिटसन्धिगहणं न कतं। तितयवारे पिटसन्धिक्खणेित सहेतुकपिटसन्धिवसेन वृत्तं। सेसमेत्थ इतो परेसु च पच्चयेसु यथापाळिमेव निय्याित। सब्बत्थ तयो तयो वारा वृत्ता। तेन वृत्तं हेतुया तीिण...पे०... अविगते तीणीित।
- **६**. पच्चयसंसन्दने पन सहेतुकाय विपाकदुक्खवेदनाय अभावतो हेतुमूलकनये **विपाके द्वे**ति वृत्तं। अधिपतिआदीहि सद्धि संसन्दनेसुपि विपाके द्वेयेव। कस्मा? विपाके दुक्खवेदनाय अधिपतिझानमग्गानं अभावतो। येहि च सद्धि संसन्दने विपाके द्वे वारा लब्भन्ति, विपाकेन सद्धि संसन्दने तेसुपि द्वेयेव।
- **१०**. पच्चनीये नपुरेजाते आरुप्पे च पटिसन्धियञ्च दुक्खवेदनाय अभावतो द्वे वारा आगता। निवप्पयुत्तेपि आरुप्पे दुक्खाभावतो द्वेयेव। सब्बअरूपधम्मपरिग्गाहका पन सहजातादयो पच्चया इमस्मिं पच्चनीयवारे परिहायन्ति। कस्मा? वेदनासम्पयुत्तस्स धम्मस्स वेदनासम्पयुत्तं पटिच्च सहजातादीहि विना अनुप्पत्तितो पच्छाजातपच्चयञ्च विनाव उप्पत्तितो।
- **१७**. पच्चयसंसन्दने पन **नपुरेजाते एक**न्ति आरुप्पे पटिसन्धियञ्च अहेतुकादुक्खमसुखवेदनासम्पयुत्तं सन्धाय वृत्तं। **नकम्मे द्वे**ति अहेतुकििरयसम्पयुत्तचेतनावसेन वृत्तं। सुखाय हि अदुक्खमसुखाय च वेदनाय सम्पयुत्ते धम्मे पटिच्च ताहि वेदनाहि सम्पयुत्ता अहेतुकििरयचेतना उप्पज्जन्ति। नहेतुपच्चया निवपाकेिप एसेव नयो। **निवप्युत्ते एक**न्ति आरुप्पे आवज्जनवसेन वृत्तं। इमिना उपायेन सब्बसंसन्दनेसु गणना वेदितब्बा।

- २५-३७. अनुलोमपच्चनीये पच्चनीये लद्धपच्चया एव पच्चनीयतो तिट्ठन्ति। पच्चनीयानुलोमे सब्बा रूपधम्मपरिग्गाहका सहजातादयो अनुलोमतोव तिट्ठन्ति, न पच्चनीयतो। अहेतुकस्स पन चित्तुप्पादस्स अधिपित नत्थीति अधिपितपच्चयो अनुलोमतो न तिट्ठित। पिटच्चवारादीसु पन पच्छाजातो अनुलोमतो न लब्भितयेवाति पिरहीनो। ये चेत्थ अनुलोमतो लब्भिन्ति, ते पच्चनीयतो लब्भमानेहि सिद्धं पिरवत्तेत्वापि योजितायेव। तेसु तीणि द्वे एकन्ति तयोव वारपिरच्छेदा, ते सब्बत्थ यथानुरूपं सल्लक्खेतब्बा। यो चायं पिटच्चवारे वृत्तो, सहजातवारादीसुपि अयमेव वण्णनानयो।
  - **३८**. पञ्हावारे पन सम्पयुत्तकानं खन्धानन्ति तेन सद्धिं सम्पयुत्तकानं खन्धानं तेहियेव वा हेतूहि सुखवेदनादीहि वा।
- **३९. विप्पटिसारिस्सा**ति दानादीसु ताव ''कस्मा मया इदं कतं, दुडु मे कतं, अकतं सेय्यो सिया''ति एवं विप्पटिसारिस्स। झानपरिहानियं पन ''परिहीनं मे झानं, महाजानियो वतम्ही''ति एवं विप्पटिसारिस्स। **मोहो उप्पज्जती**ति दोससम्पयुत्तमोहो। तथा **मोहं अरब्भा**ति दोससम्पयुत्तमोहमेव।
- ४५. सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं भवङ्गं अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तस्स भवङ्गस्साति तदारम्मणसङ्घातं पिट्टिभवङ्गं मूलभवङ्गस्स। बुट्टानस्साति तदारम्मणस्स भवङ्गस्स वा। उभयम्पि हेतं कुसलाकुसलजवनतो वुट्टितता वुट्टानन्ति वुच्चिति। किरियं वुट्टानस्साति एत्थापि एसेव नयो। फलं वुट्टानस्साति फलचित्तं भवङ्गस्स। भवङ्गेन हि फलतो वृद्धितो नाम होति। परतो "बुट्टान"न्ति आगतट्टानेसुपि एसेव नयो।
- ४६. दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्ता खन्धाति दोमनस्ससम्पयुत्ता अकुसला खन्धा। अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तस्स वुद्दानस्साति तदारम्मणसङ्खातस्स आगन्तुकभवङ्गस्स वा उपेक्खासम्पयुत्तमूलभवङ्गस्स वा। सचे पन सोमनस्ससहगतं मूलभवङ्गं होति, तदारम्मणस्स च उप्पत्तिकारणं न होति, जवनस्स आरम्मणतो अञ्जस्मिम्पि आरम्मणे अदुक्खमसुखवेदनं अकुसलिवपाकं उप्पज्जतेव। तिम्पि हि जवनतो वुद्दितत्ता वुद्दानिन्ति वुच्चिति। सहजातपच्चयादिनिद्देसा उत्तानत्थायेव। नहेत्थि किञ्चि अत्थि, यं न सक्का सिया हेट्टा वृत्तनयेन वेदेतुं, तस्मा साधुकं उपलक्खेतब्बं।
- ६२. इदानि यस्मिं यस्मिं पच्चये ये ये वारा लद्धा, सब्बे ते सिङ्किपित्वा गणनाय दस्सेतुं हेतुया तीणीितआदि वृत्तं। तत्थ सब्बािन तीणि सुद्धानं तिण्णं पदानं वसेन वेदितब्बािन। आरम्मणे नव एकमूलकेकावसानािन। अधिपितया पञ्च सहजातािधपितवसेन अमिस्सािन तीिण, आरम्मणािधपितवसेन च "सुखाय सम्पयुत्तो सुखाय सम्पयुत्तो सुखाय सम्पयुत्तो अदुक्खमसुखाय सम्पयुत्तो अदुक्खमसुखाय सम्पयुत्तो अदुक्खमसुखाय सम्पयुत्तो सुखायाित इमािन हे गणेतब्बािन एवं पञ्च। अनन्तरसमनन्तरेसु सत्ताित सुखा द्विन्नं, तथा दुक्खा, अदुक्खमसुखा तिण्णम्पीति एवं सत्त। उपिनस्सये नवाित सुखसम्पयुत्तो सुखसम्पयुत्तस्स तीिहिपि, उपिनस्सयेिह, दुक्खसम्पयुत्तस्स पकतूपिनस्सयेनेव, उपेक्खासम्पयुत्तस्स तीिहिपि, दुक्खसम्पयुत्तस्स अनन्तरपकतूपिनस्सयेहि, सुखसम्पयुत्तस्स पकतूपिनस्सयेन, अदुक्खमसुखसम्पयुत्तस्स दिधा, अदुक्खमसुखसम्पयुत्ता अदुक्खमसुखसम्पयुत्तस्स तिधािप, तथा सुखसम्पयुत्तस्स, दुक्खसम्पयुत्तस्स अनन्तरपकतूपिनस्सये। पुरेजातपच्छाजाता पनेत्थ एकतूपिनस्सया नव, अनन्तरूपिनस्सया सत्त, आरम्मणूपिनस्सया चत्तारोति वीसित उपिनस्सया। पुरेजातपच्छाजाता पनेत्थ छिज्जिन्त। न हि पुरेजाता पच्छाजाता वा अरूपधम्मा अरूपधम्मानं पच्चया होन्ति।
- कम्मे अट्टाति सुखसम्पयुत्तो सुखसम्पयुत्तस्स द्विधापि, दुक्खसम्पयुत्तस्स नानाक्खणिकतोव तथा इतरस्स। दुक्खसम्पयुत्तो दुक्खसम्पयुत्तस्स द्विधापि, सुखसम्पयुत्तस्स नित्य, इतरस्स नानाक्खणिकतोव अदुक्खमसुखसम्पयुत्तो अदुक्खमसुखसम्पयुत्तस्स द्विधापि, इतरेसं नानाक्खणिकतोति एवं अट्ट। पच्चयभेदतो पनेत्य नानाक्खणिका अट्ट, सहजाता तीणीति एकादस कम्मपच्चया। यथा च पुरेजातपच्छाजाता, एवं विष्पयुत्तपच्चयोपेत्य छिज्जित। अरूपधम्मा हि अरूपधम्मानं विष्पयुत्तपच्चयो न होन्ति। नित्यिविगतेसु सत्त अनन्तरसिदसाव। एवमेत्य तीणि पञ्च सत्त अट्ट नवाति पञ्च गणनपरिच्छेदा। तेसं वसेन पच्चयसंसन्दने ऊनतरगणनेन सिद्धं संसन्दनेसु अतिरेकञ्च अल्ह्ममानञ्च अपनेत्वा गणना वेदितब्बा।
- ६३-६४. हेतुया सद्धि आरम्मणं न लब्भिति, तथा अनन्तरादयो। अधिपितया द्वेति दुक्खपदं ठपेत्वा सेसानि द्वे। दुक्खसम्पयुत्तो हि हेतु अधिपित नाम नित्थि, तस्मा सो न लब्भितीति अपनीतो। सेसद्वयेसुपि एसेव नयो। इति हेतुमूलके द्वेयेव गणनपिरच्छेदा, तेसं वसेन छ घटनानि वृत्तानि। तेसु पठमं अविपाकभूतानं आणविप्ययुत्तिनरिधपितिधम्मानं वसेन वृत्तं, दुतियं तेसञ्जेव विपाकभूतानं, तितयचतुत्थानि तेसञ्जेव आणसम्पयुत्तानं, पञ्चमं अविपाकभूतसिधपितअमोहवसेन, छट्ठं विपाकभूतसिधपितअमोहवसेन। पठमं वा सब्बहेतुवसेन, दुतियं सब्बित्याकहेतुवसेन, तितयं सब्बामोहहेतुवसेन, चतुत्थं सब्बित्याकामोहहेतुवसेन। पञ्चमं सब्बसिधपितअमोहवसेन। छट्ठं सब्बसिधपितिविपाकामोहवसेन।
- **६६**. आरम्मणमूलके **अधिपतिया चत्तारी**ति आरम्मणाधिपतिवसेन सुखं सुखस्स, अदुक्खमसुखस्स, अदुक्खमसुखं अदुक्खमसुखस्स, सुखस्साति एवं चत्तारि । उपनिस्सयेपि आरम्मणूपनिस्सयवसेन चत्तारो वृत्ता । घटनानि पनेत्थ एकमेव । अधिपतिमूलकादीसुपि हेट्ठा वृत्तनयेनेव यं लब्भिति यञ्च न लब्भिति, तं सब्बं साधुकं सल्लक्खेत्वा संसन्दनघटनगणना वेदितब्बा ।
- ८३-८७. पच्चनीयम्हि कुसलित्तके वृत्तनयेनेव अनुलोमतो पच्चये उद्धरित्वा तत्य लद्धानं वारानं वसेन पच्चनीयतो गणनवसेन नहेतुया नवाति सब्बपच्चयेसु नव वारा दिस्सता। ते एकमूलकेकावसानानं नवन्नं विस्सज्जनानं वसेन ''सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन दानं दत्वा''तिआदिना नयेन पाळि उद्धरित्वा दस्सेतब्बा। पच्चयसंसन्दने पनेत्थ नहेतुपच्चया...पे०... नउपनिस्सये अद्वाति नानाक्खणिककम्मपच्चयवसेन वेदितब्बा। दुब्बलकम्मिन्हि विपाकस्स न उपनिस्सयो होति। केवलं पन नानाक्खणिककम्मपच्चयेनेव पच्चयो होति। सेसमेत्य अनुलोमपच्चनीयपच्चनीयानुलोमेसु च तेसं तेसं पच्चयानं योगे लद्धवारवसेन सक्का हेट्ठा वृत्तनयेनेव गणेतुं, तस्मा न वित्थारितन्ति।

वेदनात्तिकवण्णना।

### ३. विपाकत्तिकवण्णना

- **१-२३**. विपाकत्तिके **विपाकं धम्मं पटिच्च विपाको धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया**ति ये हेतुपच्चये तेरस वारा वृत्ता, ते सिङ्खिपित्वा गणनाय दस्सेतुं **हेतुया तेरसा**ति वृत्तं। **आरम्मणे पञ्चा**तिआदीसूपि एसेव नयो। एवमेत्थ तेरस पञ्च नव सत्त तीणि द्वेति छ गणनपरिच्छेदा, तेसं वसेन पच्चयसंसन्दने हेट्ठा वृत्तनयेनेव गणना वेदितब्बा।
- २४-५२. पच्चनीयेपि **विपाकं धम्मं पटिच्च विपाको धम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया**ति ये नहेतुपच्चये दस वारा वृत्ता, ते सिङ्क्षिपत्वा गणनाय दस्सेतुं **नहेतुया दसा**ति वृत्तं। **न आरम्मणे पञ्चा**तिआदीसुपि एसेव नयो। एवमेत्थ दस पञ्च तेरस द्वादस द्वे एकं नव तीणीति अडु गणनपरिच्छेदा, तेसं वसेन पच्चयसंसन्दने हेड्डा वृत्तनयेनेव वित्थारतो गणना वेदितब्बा। पाळि पन सिङ्क्षत्ता, एतेसञ्जेव पन लद्धगणनरपरिच्छेदानं वारानं वसेन संसन्दित्वा अनुलोमपच्चनीयं पच्चनीयानुलोमञ्च वेदितब्बं।

सहजातवारो इमिनाव एकगतिको। पच्चयनिस्सयसंसद्वसम्पयुत्तवारा यथापाळिमेव निय्यन्ति।

- **९२**. पञ्हावारे कुसलाकुसले निरुद्धेति एतस्मिं विपरसनावसेन पवत्ते कुसले सारज्जनादिवसेन पवत्ते अकुसले च निरुद्धे। विपाको तदारम्मणता उप्पज्जतीित कामावचरिवपाको तदारम्मणताय उप्पज्जित। ये पन "विपरसनाजवनानं विचिकिच्छुद्धच्चानञ्च पिरयोसाने तदारम्मणं नत्थी"ित वदन्ति, ते इमाय तन्तिया पिटसेधेतब्बा। आकासानञ्चायतनकुसलं विञ्जाणञ्चायतनस्स किरियस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयोति अरहत्तं पत्वा असमापन्नपुब्बा समापत्तियो पिटलोमतो समापज्जन्तस्स वसेनेतं वृत्तं। इमिना उपायेन सब्बविस्सज्जनेसु साधुकं पाळि उपपिरिक्खित्वा अत्थो वेदितब्बो।
- १२०. हेतुया सत्त, आरम्मणे नव, अधिपतिया दसातिआदीसुपि सहजाताधिपतिवसेन आरम्मणाधिपतिवसेन सहजातिनस्सयवसेन पुरेजातिनस्सयवसेन अनन्तरूपिनस्सयवसेन अनन्तरूपिनस्सयवसेन अनन्तरूपिनस्सयवसेन अनन्तरूपिनस्सयवसेन अनन्तरूपिनस्सयवसेन अन्तरूपिनस्सयवसेन पकतूपिनस्सयवसेन सहजातिवप्पयुत्तवसेन पुरेजातपच्छाजातिवप्पयुत्तवसेनाित यत्थ यत्थ यथा यथा यथा यथा यत्रा विस्सज्जनािन लब्भिन्ति, तत्थ तत्थ तथा तथा तथा तथा सब्बािन सल्लक्खेतब्बािन। तथा पच्चनीयादीसु अनुलोमवसेन वारुद्धरणं, अनुलोमतो लद्धवारानं पच्चनीयतो गणना, पच्चयसंसन्दनं, अनुलोमपच्चनीये पच्चनीयानुलोमे च सुद्धिकेसु चेव संसन्दनवसेन च पवत्तेसु हेतुमूलकादीसु लब्भमानवारगणना, अलब्भमानानं अलब्भमानताित सब्बं हेट्ठा वृत्तनयेनेव वेदितब्बं।

यथा चेत्थ, एवं इतो परेसुपि तिकदुकेसु। पट्ठानपकरणि्ह पाळितोव अनन्तं अपरिमाणं। तस्स पदपिटपिटिया अत्थं वण्णियस्सामीित पिटपन्नस्स अतिदीघायुकस्सापि आयु नप्पहोति। न चस्स एकदेसं वण्णेत्वा सेसिम्ह नयतो दिस्सियमाने न सक्का अत्थो जानितुं, तस्मा इतो परं एत्तकिम्प अवत्वा सेसेसु तिकदुकेसु हेट्ठा अवुत्तप्पकारत्ता यं यं अवस्सं वत्तब्बं, तं तदेव वक्खाम। यं पन अवत्वा गिमस्साम, तं पाळिनयेनेव वेदितब्बन्ति।

विपाकत्तिकवण्णना।

### ४. उपादिन्नत्तिकवण्णना

- **५१**. उपादिन्नुपादानियत्तिकस्स पञ्हावारे **वत्थु उपादानियानं खन्धानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयो**ति पर्वत्तं सन्धाय वृत्तं। पटिसन्धियं पन तं पुरेजातं न होति।
- ७२. उपादिन्नुपादानियो कबळीकारो आहारो उपादिन्नुपादानियस्स कायस्स आहारपच्चयेन पच्चयोति एत्थ उपादिन्नुपादानियो कबळीकाराहारो नाम कम्मसमुट्ठानानं रूपानं अब्भन्तरगता ओजा। उपादिन्नुपादानियस्स कायस्साति तस्सेव कम्मसमुट्ठानानं रूपानं अब्भन्तरगता ओजा। उपादिन्नुपादानियस्स कायस्साति तस्सेव कम्मसमुट्ठानानं रूपकायस्स आहारपच्चयेन पच्चयो। रूपजीवितिन्द्रियं विय कटत्तारूपानं अनुपालनउपत्थम्भनवसेन पच्चयो, न जनकवसेन। यं पन मण्डूकादयो गिलित्वा ठितानं अहिआदीनं कायस्स जीवमानकमण्डूकादिसरीरे ओजा आहारपच्चयेन पच्चयोति वदन्ति, तं न गहेतब्बं। न हि जीवमानकसरीरे ओजा अञ्जस्स सरीरस्स आहारपच्चयतं साधेति। अनुपादिन्नुपादानियस्स कायस्साति एत्थ पन जनकवसेनापि लब्भिति। उपादिन्नुपादानियस्स च अनुपादिन्नुपादानियस्स चाति एत्थ एकस्स उपत्थम्भकवसेन, एकस्स जनकवसेन, उभिन्निम्प वा उपत्थम्भकवसेनेव वृत्तो। द्वे पन आहारा एकतो पच्चया होन्ता उपत्थम्भकाव होन्ति, न जनका। सेसमेत्थ पाळिमेव साधुकं ओलोकेत्वा वेदितब्बं।

उपादिन्नित्तकवण्णना।

# ५-२२. सङ्क्रिलिट्टत्तिकादिवण्णना

सङ्क्रिलिट्टसङ्किलेसिकत्तिके सब्बं कुसलित्तिके वृत्तनयानुसारेनेव वेदितब्बं।

- **७९**. वितक्कित्तके **यथाकम्मूपगञाणस्स परिकम्मि**न्त दिब्बचक्खुपरिकम्ममेव तस्स उप्पादनत्थाय परिकम्मं। उप्पन्नस्स पन वळञ्जनकाले परिकम्मं सन्धायेतं वृत्तं। सेसमेत्थ यथापाळिमेव निय्याति।
  - ८२. ति तदारम्मणभवङ्गमूलभवङ्गानं वसेन वृत्तं। सेसमेत्थ सब्बं पाळिवसेनेव वेदितब्बं।

दस्सनित्तके **दस्सनेन पहातब्बो रागो उप्पज्जती**तिआदीसु दस्सनेन पहातब्बो पुथुज्जनस्स उप्पज्जित। भावनाय पहातब्बो सोतापन्नस्सापीति एवं उपरिमस्स उपरिमस्स हेड्रिमा हेड्रिमा नुप्पज्जन्तीति वेदितब्बा। दस्सनेन पहातब्बो धम्मो भावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स एकेनिप पच्चयेन पच्चयो न होति। सेसमेत्थ पाळि अनुगन्त्वा कुसलित्तके बुत्तलक्खणवसेनेव वेदितब्बं।

दस्सनेनपहातब्बहेतुकित्तके दस्सनेनपहातब्बहेतुकादीनं विभागो अट्ठकथाकण्डे वृत्तनयेनेव वेदितब्बो। विचिकिच्छुद्धच्चसहगतो मोहो अहेतुकत्ता तितयपदे पविट्ठो। एवमेत्थ येसं दस्सनभावनाहि पहातब्बो हेतु अत्थि, ते पहातब्बहेतुका। येसं सो नित्थि ते नेवदस्सनेन नभावनायपहातब्बहेतुकाति इमं पहातब्बहेतुकविभागं अत्वा सेसं दस्सनेनपहातब्बत्तिके चेव कुसलित्तके च दिस्सितलक्खणानुसारेनेव वेदितब्बं।

आचयगामित्तिके च पटिच्चवारसंसद्ववारेस् अनुलोमं कुसलत्तिकसदिसमेव। सेसं विस्सज्जनतो गणनतो च यथापाळिमेव निय्याति।

सेक्खित्तके असेक्खो धम्मो सेक्खरस धम्मरस न केनचि पच्चयेन पच्चयो। सेक्खो असेक्खरस अनन्तरपकतूपनिस्सयो पन होति। सेसमेत्थ यथापाळिमेव निय्याति, तथा परित्तत्तिके।

परित्तारम्मणित्तके **अप्पमाणारम्मणाचेतना**ति सेक्खानं गोत्रभुचेतना, पच्चवेक्खणचेतनातिपि वत्तुं वट्टति। **विपाकानं परित्तारम्मणान**न्ति पटिसन्धियं कम्मं आरम्मणं कत्वा, पवत्ते चक्खुविञ्ञाणादिवसेनरूपादिआरम्मणं, तदारम्मणवसेन जवनेन गहितपरित्तारम्मणञ्च आरम्मणं कत्वा उप्पन्नानं। ये पन ''गोत्रभुचित्तेन नित्थि पटिसन्धी''ति वदन्ति, ते इमिना सुत्तेन पटिसेधेतब्बा। सेसमेत्थ पाळिनयेनेव वेदितब्बं। हीनित्तको सङ्किलिट्टात्तिकसदिसो।

मिच्छत्तत्तिके मिच्छत्तनियतो सम्मत्तनियतस्स, सम्मत्तिनयतो वा मिच्छत्तनियतस्स केनचि पच्चयो न होति। मिच्छत्तनियतो वा सम्मत्तिनयतो वा सम्मत्तिनयतो वा सहजाताधिपतिरहितो नाम नित्थि। सम्मत्तिनयते एकन्ततो आरम्मणपुरेजातं नित्थि, मिच्छत्तिनयते सिया आरम्मणपुरेजातं। अनियतं चित्तं आरब्भ नियता मिच्छादिद्वि उप्पज्जेय्य। सेसा नियतं आरब्भ नियतं नुप्पज्जिति, मिच्छत्तिनयतं गरुं कत्वा न कोचि धम्मो उप्पज्जित। कुसलो मिच्छत्तस्स उपनिस्सयपच्चयो न होति। सेसमेत्थ पाळियं वृत्तनयेनेव वेदितब्बं।

मग्गारम्मणित्तके पटिच्चवारस्स अनुलोमे विपाकपच्चयो नित्थ। कम्मपच्चयेपि इमिस्मिं तिके नानाक्खणिकं न लब्भिति, तथा उप्पन्नित्तकअतीतित्तकेसु। पच्चनीये **अहेतुकं मग्गारम्मण**न्ति अहेतुकं मग्गारम्मणं, आवज्जनं सन्धायेतं वृत्तं। सेसमेत्थ पाळिअनुसारेनेव वेदितब्बं।

उप्पन्नत्तिके च अतीतित्तिके च पटिच्चवारादयो नित्थि, पञ्हावारमत्तमेव लब्धिति। कस्मा? पटिच्चवारादयो हि सहजातपुरेजातानञ्जेव होन्ति। इमे च तिका अतीतानागतिमस्सका। उप्पन्नित्तके चेत्थ अनन्तरभागियापि पच्चया न लब्धिन्ति। कस्मा? उप्पन्नित्तके अतीतस्स अभावतो। उप्पन्नो च अनुप्पन्नो चाति इमे चेत्थ द्वे धम्मा उप्पन्नस्स च अनुप्पन्नस्स चाति इमेसं द्विन्नं न केनचि पच्चयेन पच्चयो। अनुप्पन्नो च उप्पादी चाति इमे पन द्वे उप्पन्नस्स आरम्मणूपिनस्सयवसेन द्वीहि पच्चयेहि पच्चयो। सेसमेत्थ पाळियं आगतनयेनेव वेदितब्बं।

अतीतित्तके पच्चुप्पन्नं अतीतानागतस्स, अतीतानागतञ्च अतीतानागतस्स न केनचि पच्चयेन पच्चयो। निब्बानं पन द्वीसुपि इमेसु तिकेसु नेव पच्चयतो न पच्चयुप्पन्नतो लब्भित। सेसिमिधापि पाळियं आगतनयेनेव वेदितब्बं।

अज्झत्तत्तिके अज्झत्तबिहद्धापदं न गहितं। अज्झत्तबिहद्धासङ्खाता हि उभो रासयो नेव एकतो पच्चया होन्ति, न पच्चयुप्पन्ना; तस्मा हत्थतले ठिपतस्स सासपस्स वण्णोपि हत्थतलवण्णेन सिद्धं एकतो आरम्मणं न होतीति वेदितब्बो। यथा च अज्झत्तबिहद्धापदं, एवमेत्थ अज्झत्तारम्मणित्तकेपि अज्झत्तबिहद्धारम्मणपदं न लब्भित। सेसं यथापाळिमेव निय्याति।

सनिदस्सनितकेपि पाळिवसेनेव अत्थो गहेतब्बो। गणनापेत्थ पाळियं आगतवारे सिङ्घपित्वा हेट्ठा वृत्तनयेनेव संसन्दनेसु संसन्दित्वा वेदितब्बाति।

धम्मानुलोमे तिकपट्ठानवण्णना।

### २. दुकपट्टानवण्णना

दुकपट्ठानेपि सब्बदुकेसु पञ्हाविस्सज्जनानि चेव गणना च पाळियं आगतनयेनेव वेदितब्बा। अपिचेत्थ सहेतुकहेतुसम्पयुत्तदुकानं विस्सज्जनं हेतुदुकिवस्सज्जनसिदसं; तथा हेतूचेवसहेतुकहेतूचेवहेतुसम्पयुत्तदुकानं, तथा सप्पच्चयसङ्कृतदुकानं। इदं दुकं यथा सप्पच्चयदुकं, एवं कातब्बिन्त इदं यस्मा सप्पच्चयो विय अप्पच्चयेन सङ्कृतोिप, असङ्कृतेन सिद्धं योजनं न लब्भिति, तस्मा वृत्तं। सारम्मणिचत्तसम्पयुत्तसंसहदुकािप सिद्दसिवस्सज्जनायेव; तथा आसवओघयोगगोच्छका। एते हि तयो अञ्जमञ्जं सिद्दसिवस्सज्जनायेव। अपिच लोकियसासवसंयोजिनयगन्थिनयनीवरणियपरामष्टसङ्किलेसिकदुका आसवविप्पयुत्तसासवसंयोजनिवप्पयुत्तसंयोजिनयगन्थविप्पयुत्तगन्थिनयनीवरणविप्पयुत्तनीवरणियपरामासिवप्पयुत्तपरामष्टुिकलेसिवप्पयुत्तसिङ्कृलेसिकपिरयापन्नसउत्तरदुकात इमेपि दुका समाना।

किलेसदुकं संयोजनदुकसिदसं। सिङ्क्रिलिड्ठिकिलेससम्पयुत्तनीवरणसम्पयुत्तदरसनेनपहातब्बसरणदुकापि समाना। तथािकलेसा चेव सिङ्क्रिलिड्डनीवरणा चेव नीवरणसम्पयुत्तिकलेसा चेव किलेससम्पयुत्तदुका। इमिना नयेन सब्बेसं अत्थतो सिदसानं दुकानं विस्सज्जनािन सिदसानेव होन्तीित वेदितब्बािन। सब्बिस्मिम्प पन पट्ठाने केनचिविञ्जेय्यदुकं न लब्भित। आसवा चेव आसवसम्पयुत्ता च, संयोजना चेव संयोजनसम्पयुत्ता च, गन्था चेव गन्थसम्पयुत्ता च, नीवरणा चेव नीवरणसम्पयुत्ता च, िकलेसा चेव सिङ्कितिड्डा चाित एवरूपेसु दुकेसु विपाकपच्चयो चेव नानाक्खणिककम्मपच्चयो च न लब्भिति। नहेतुसहेतुकनहेतुअहेतुकेसु हेतुपच्चयो नित्थ। हेतू चेव हेतुसम्पयुत्ता च, आसवा चेव आसवसम्पयुत्ता च, गन्था चेव गन्थसम्पयुत्ता चाित इमेसु दुकेसु नहेतुनझाननमग्गा न लब्भिन्त। संयोजना चेव संयोजनसम्पयुत्ता च, नीवरणा चेव नीवरणसम्पयुत्ता च, किलेसा चेव किलेससम्पयुत्ता च, किलेसा चेव सिङ्किलिड्डा चाित इमेसु पन विचिकिच्छुद्धच्चसहगतस्स मोहस्स वसेन नहेतुपच्चयो लब्भिति; नझाननमग्गपच्चया न लब्भन्तीित एवं सब्बदुकेसु लब्भमानालब्भमानं उपपरिक्खित्वा पाठिवसेनेव वारगणना वेदितब्बाित।

दुकपट्ठानवण्णना।

## ३. दुकतिकपट्टानवण्णना

दुकितकपट्टाने हेतुं कुसलं धम्मं पिटच्च हेतु कुसलो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चयाित एवं पन्हामत्तुद्धारवसेनेव सङ्खेपतो देसना कता। "कुसलं अलोभं पिटच्च अदोसो अमोहो" तिआिदना पन नयेन वित्थारो वत्तब्बो सिया, सो हेट्टा दिस्सतनयेन सक्का अवृत्तोिप जानितुन्ति एकपदेिप एकपच्चयो वा न वृत्तो। या पनेसा सङ्खेपतो देसना कता, सा एवं कताित वेदितब्बा। हेतुदुकेन हि सिद्धं कुसलपदं योजेत्वा पिटच्चवारे अनुलोमस्स चेव पच्चनीयस्स च वसेन सब्बे लब्भमानकपच्चया दिस्सिता, अनुलोमपच्चनीयपच्चनीयानुलोमनया चेव सहजातवारादयो च न दिस्सिता, केवलं "पिटच्चवारसिदसंयेव वित्थारेतब्ब"न्ति वृत्तं। पन्हावारे पन्हिम्प अविस्सज्जेत्वा केवलं पन्हुद्धारमत्तं कत्वा अनुलोमपच्चनीयवसेनेव लब्भमानपच्चया दिस्सिता। यथा च कुसलपदं, एवं अकुसलअब्याकतपदािनिप हेतुदुकेन सिद्धं योजेत्वा हेतुकुसलदुकितकं निर्दिसितब्बन्ति वृत्तं।

ततो परं हेतुं सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्मन्तिआदिना नयेन हेतुवेदनादुकितकादीनि एकवीसित दुकितकानि दिस्सितानि। यस्मा पन हेतु नाम सिनदस्सनसप्पिटघो अनिदस्सनसप्पिटघो वा नित्य, तस्मा हेतुपदेन सिद्धं सिनदस्सनसप्पिटघअनिदस्सनसप्पिटघपदानि न योजितानि। एवं हेतुदुकेन सिद्धं लब्धमानकवसेन द्वावीसित तिके योजेत्वा पुन ते सहेतुकदुकादीहि सरणदुकपिरयोसानेहि सब्बदुकेहि सिद्धं योजिता। तत्थ यं यं पदं येन येन पदेन सिद्धं योजनं न गच्छिति, तं तं पाळियंयेव न लब्धतीित वृत्तं। एवमेत्थ एकेन दुकेन सिद्धं बावीसित तिके योजेत्वा पुन अपरेन बावीसित, अपरेन बावीसितीत पिटपाटिया दुकसते लब्धमानदुकपदेहि सिद्धं द्वावीसित तिका योजिताित द्वावीसित तिके गहेत्वा दुकसते पिक्खिपत्वा दुकितकपट्ठानं नाम देसितं। तत्थ येसु येसु योनसु नयं दस्सेत्वा पाळिया सिद्धं पोकतो, तेसु तोसु ठानेसु दिस्सितनयानुरूपेन तस्सा वित्थारो वेदितब्बोति।

दुकतिकपट्ठानवण्णना।

## ४. तिकदुकपट्टानवण्णना

तिकदुकपट्टानेपि कुसलं हेतुं धम्मं पिटच्च कुसलो हेतु धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चयाित पञ्हामतुद्धारवसेनेव देसना कता। तत्थ यथा हेट्टा हेतुदुकेन सिद्धं कुसलपदं योजेत्वा सब्बपच्चयवसेन सब्बवारेसु सङ्खेपतो देसना कता, एविमध कुसलित्तकेन सिद्धं हेतुपदं योजेत्वा सब्बपच्चयवसेन सब्बवारेसु सङ्खेपतो देसना कता। यथा च हेतुपदं, एवं नहेतुपदिम्पि कुसलित्तकेन सिद्धं योजेत्वा कुसलित्तकहेतुदुकं निट्टापितं। ततो परं सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं हेतुं धम्मिन्तिआदिना नयेन वेदनाित्तकहेतुदुकादीिन एकवीसिति तिकदुकािन दिस्सितािन।

एवं बावीसितया तिकेहि सिद्धं हेतुदुकं योजेत्वा पुन तेहियेव सिद्धं सहेतुकदुकादयो सरणदुकपरियोसाना लब्भमानवसेन सब्बदुका योजिता। इधापि यं यं पदं योजनं न गच्छित, तं तं पाळियंयेव पिटिक्खितं। एवं दुकसतं गहेत्वा द्वावीसितया तिकेसु पिक्खिपित्वा तिकदुकपट्ठानं नाम देसितं। तत्रापि येन येन नयेन पाळि सिङ्ख्ता, सो सो नयो वित्थारतो वेदितब्बो।

तिकदुकपट्ठानवण्णना।

## ५. तिकतिकपट्टानवण्णना

तिकतिकपट्टानेपि कुसलं सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्मं पटिच्च कुसलो सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चयाित पञ्हुद्धारवसेनेव सङ्खेपतो देसना कता। एत्थ च कुसलित्तकं वेदनाित्तकादीिह, वेदनाित्तकादयो च कुसलित्तकेनाित एवं तिकसुयेव तिका पिक्खत्ता। येन येन च पदेन सिद्धं यं यं पदं योजनं न गच्छिति, तं तं हापेत्वा लब्भमानवसेनेव सब्बपच्चयेसु वारा च गणननया च दिस्तता, तस्मा ते साधुकं पाळि उपपरिक्खित्वा वेदितब्बा। यथा च कुसलित्तकं वेदनाित्तकादीिह, वेदनाित्तकादयो च तेन सिद्धं योजेत्वा वेदितब्बा। तथा एकेकं तिकं सेसेहि। सेसा च तेहि सिद्धं योजेत्वा वेदितब्बाित।

तिकतिकपट्ठानवण्णना।

### ६. दुकदुकपट्टानवण्णना

**दुकदुकपट्टाने**पि **हेनुसहेनुकं धम्मं पिटच्च हेनुसहेनुको धम्मो उप्पज्जित हेनुपच्चया**ति पञ्हद्धारवसेनेव सङ्खेपतो देसना कता। तत्थ हेनुदुकं सहेनुकदुकादीहि, सहेनुकदुकादीनि च तेन सिद्धं योजितानि। एकेकं पन दुकं सेसेहि, सेसा च तेहि सिद्धं पिटपाटिया योजेतब्बा। इदिन्ह दुकदुकपट्टानं नाम 'दुकेसुयेव दुके पिक्खिपत्वा' देसितं। तेनेत्थ सब्बदुकेहि सिद्धं सब्बदुकानं योजना वेदितब्बा। पाळि पन सिङ्क्षिता। येन येन च पदेन सिद्धं यं यं पदं योजनं न गच्छिति, तं तं हापेत्वाव देसना कताति।

दुकदुकपट्ठानवण्णना।

एत्तावता -

तिकञ्च पड्ठानवरं दुकुत्तमं, दुकं तिकञ्चेव तिकं दुकञ्च। तिकं तिकञ्चेव दुकं दुकञ्च, छ अनुलोमम्हि नया सुगम्भीराति॥ —

अडुकथायं वृत्तगाथाय दीपिता। **धम्मानुलोमपद्वाने** छ नया निद्दिहा होन्ति। पच्चयवसेन पनेत्थ एकेकस्मिं पट्ठाने अनुलोमादयो चत्तारो चत्तारो नयाति एकेन परियायेन चतुर्वीसितनयपटिमण्डितं अनुलोमपट्ठानंयेव वेदितब्बं।

## ७-१२. पच्चनीयपद्मानवण्णना

१. इदानि कुसलादीनं पदानं पिटक्खेपवसेन धम्मानं पच्चनीयताय लद्धनामं पच्चनीयपट्ठानं दस्सेतुं नकुसलं धम्मं पिटच्च नकुसलो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चयातिआदि आरद्धं। तत्थ नकुसलं धम्मं पिटच्चाति कुसलस्स पच्चयभावं वारेति। नकुसलो धम्मो उप्पज्जतीति कुसलस्स उप्पत्तिं वारेति, तस्मा "अकुसलाब्याकतं एकं खन्धं पिटच्च अकुसलाब्याकता तयो खन्धा चित्तसमुद्घानञ्च रूप"िन्त एवमादिना नयेनेत्थ पञ्हं विस्सज्जितब्बं। तस्मिं तस्मिं पच्चये लद्धगणना पन पाळियं वुत्तायेव। येपि वारा सिदसविस्सज्जना, तेपि तत्थेव दिस्सता। तस्मा सब्बमेत्थ हेट्ठा वृत्तनयानुसारेन पाळि उपपिरिक्खित्वा वेदितब्बं। यथा चेत्थ, एवं दुकपट्ठाने, दुकतिकपट्ठाने, तिकद्कपट्ठाने तिकितिकपट्ठाने, दुकद्कपट्ठाने च।

एत्तावता —

तिकञ्च पट्ठानवरं दुकुत्तमं, दुकं तिकञ्चेव तिकं दुकञ्च। तिकं तिकञ्चेव, दुकं दुकञ्च, छ पच्चनीयम्हि नया सगम्भीराति॥—

अडुकथायं वृत्तगाथाय दीपिता। **धम्मपच्चनीयपट्ठाने** छ नया निद्दिष्ठा होन्ति। पच्चयवसेन पनेत्थ एकेकस्मिं पट्ठाने अनुलोमादयो चत्तारो चत्तारो नयाति एकेन परियायेन चतुर्वीसतिनयपटिमण्डितं पच्चनीयपट्ठानञ्जेव वेदितब्बं।

पच्चनीयपट्ठानवण्णना।

# १३-१८. अनुलोमपच्चनीयपद्वानवण्णना

१. इदानि कुसलादीसु धम्मेसु पच्चयधम्मं अप्पटिक्खिपित्वा पच्चयुप्पन्नस्स कुसलादिभावपिटक्खेपवसेन धम्मानं अनुलोमपच्चनीयताय लद्धनामं अनुलोमपच्चनीयपट्टानं दरसेतुं कुसलं धम्मं पिटच्च न कुसलो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चयाितआदि आरद्धं। तत्थ कुसलं धम्मं पिटच्चाित कुसलस्स पच्चयभावं अनुजानाित। न कुसलो धम्मो उप्पज्जतीित कुसलस्सेव उप्पत्तिं वारेित। तस्मा "कुसले खन्धे पिटच्च चित्तसमुद्धानं रूप"न्तिआदिना नयेन विस्सज्जनं दिस्सितं, तं सब्बं पाळि ओलोकेत्वा साधुकं सल्लक्खेतब्बं। यिम्प येन सिदसं, यञ्च यत्थ लब्भित, यो च येसं विस्सज्जनानं येसु पच्चयेसु गणनपिरच्छेदो, सो सब्बो पाळियं दिस्सितो, तस्मा पाळियेव एत्थ अत्थो। यथा चेत्थ, एवं दुकपट्ढानादीसुपीति।

एत्तावता -

तिकञ्च पट्टानवरं दुकुत्तमं, दुकं तिकञ्चेव तिकं दुकञ्च। तिकं तिकञ्चेव दुकं दुकञ्च, छ अनुलोमपच्चनीयम्हि नया सुगम्भीराति॥ —

अडुकथायं वृत्तगाथाय दीपिता **धम्मानुलोमपच्चनीयपट्टाने** छ नया निद्दिहा होन्ति। पच्चयवसेन पनेत्थ एकेकस्मिं पट्टाने अनुलोमादयो चत्तारो चत्तारो नयाति एकेन परियायेन चतुर्वीसतिनयपटिमण्डितं अनुलोमपच्चनीयपट्टानञ्जेव वेदितब्बं।

अनुलोमपच्चनीयपद्वानवण्णना।

## १९-२४. पच्चनीयानुलोमपद्वानवण्णना

१. इदानि कुसलादीसु धम्मेसु पच्चयधम्मं पिटिक्खिपत्वा पच्चयुप्पन्नस्स कुसलादिभावं अप्पिटक्खेपवसेन धम्मानं पच्चनीयानुलोमताय लद्धनामं पच्चनीयानुलोमपट्टानं दस्सेतुं नकुसलं धम्मं पिटच्च अकुसलो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चयातिआदि आरद्धं। तत्थ नकुसलं धम्मं पिटच्चाित कुसलस्स पच्चयभावं वारेति। अकुसलो धम्मो उप्पज्जितीित अकुसलस्स उप्पत्तिं अनुजानाित। नकुसलिव्ह अकुसलं अब्याकतं वा, तञ्च सहजातपच्चयं कत्वा उप्पज्जिमानो कुसलो नाम नित्थ, तस्मा अकुसलाब्याकतवसेन देसना कता। तत्थ "अकुसलं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा"ित एवं नकुसलं धम्मं पिटच्च विस्सज्जनं वेदितब्बं। अब्याकतो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चयाित अयं पन पव्हो "विपाकाब्याकतं किरियाब्याकतं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा चित्तसमुद्वानञ्च रूप"ित विस्सज्जितोव। इति सब्बपञ्हेसु अविस्सज्जितस्स अत्थानुरूपं विस्सिज्जितस्स च पाळिआगतमेव विस्सज्जिनं। एकेकिस्मिञ्च तिकदुके वारप्पभेदपच्चयगणनिवधानं सब्बं हेट्ठा वृत्तनयानुसारेनेव वेदितब्बं।

### एत्तावता च —

तिकञ्च पट्ठानवरं दुकुत्तमं, दुकं तिकञ्चेव तिकं दुकञ्च। तिकं तिकञ्चेव दुकं दुकञ्च, छ पच्चनीयानुलोमम्हि नया सृगम्भीराति॥—

अडुकथायं वृत्तगाथाय दीपिता। **धम्मपच्चनीयानुलोमपद्वाने** छ नया निद्दिड्ठा होन्ति। पच्चयवसेन पनेत्थ एकेकस्मिं पट्ठाने अनुलोमादयो चत्तारो चत्तारो नयाति एकेन परियायेन चतुर्वीसतिनयपटिमण्डितं पच्चनीयानुलोमपट्ठानञ्जेव वेदितब्बं।

### पच्चनीयानुलोमपट्ठानवण्णना।

एवं धम्मानुलोमादिवसेन चतूस् वारेसु एकेकस्मिं चतुवीसितया चतुवीसितया नयानं वसेन छन्नवृति नया होन्ति। तत्थ पच्चयनये अग्गहेत्वा एकेकस्मिं पट्ठाने तिकदुकादीनञ्जेव छन्नं छन्नं नयानं वसेनेतं चतुवीसितनयपिटमण्डितं समन्तपट्ठानमहापकरणं वेदितब्बं। केचि पन ''कुसलारम्मणो धम्मो अकुसलारम्मणो धम्मो''तिआदिना नयेन आरम्मणमातिकं नाम ठपेत्वा ''कुसलारम्मणो धम्मो कुसलारम्मणस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो''तिआदिना नयेन आरम्मणपट्ठानं नाम दस्सेत्वा अपरिम्प फस्सादीनं वसेनिप फरसपट्ठानं नाम उद्धरित्वा दस्सेन्ति। तं नेव पाळियं न अट्ठकथासु सन्दिस्सतीति इध न विचारितं। सङ्गीतिआरुळ्हपाळिवसेनेव पनेत्थ वण्णना कताति वेदितब्बा।

#### एत्तावता च —

सम्मूळ्हा यत्थ पजा, तन्ताकुलादिभावमापन्ना। नेकविधदुक्खगहनं, संसारं नातिवत्तन्ति॥

पच्चयभेदे कुसलो, लोके गरुतम्पि पच्चयाकारं। अतिनिप्पुणगम्भीरं, जवनब्भूमिं बुद्धजाणस्स॥

कुसलादिधम्मभेदं, निस्साय नयेहि विविधगणनेहि । वित्थारेन्तो सत्तम-मभिधम्मप्पकरणं सत्था॥

सुविहितसन्निट्ठानो, पट्ठानं नाम यं पकासेसि। सद्धाय समारद्धा, या अट्ठकथा मया तस्स॥

आचरियानं वादं, अविहाय विभज्जवादिसिस्सानं। अतिबहुविधन्तराये, लोकम्हि अनन्तरायेन॥

सा एवं अज्ज कता, चुद्दसमत्तेहि भाणवारेहि। अत्थं पकासयन्ती, पट्टानवरस्स सकलस्स॥

सन्निट्ठानं पत्ता यथेव निट्ठं तथा बहुजनस्स। सम्पापुणन्तु सीघं, कल्याणा सब्बसङ्कप्पा॥

#### एत्तावता -

सत्तप्पकरणं नाथो, अभिधम्ममदेसयि। देवातिदेवो देवानं, देवलोकम्हि यं पूरे॥

तस्स अडुकथा एसा, सकलस्सापि निहिता। चिरद्वितत्थं धम्मस्स, निड्रपेन्तेन तं मया॥

यं पत्तं कुसलं तस्स, आनुभावेन पाणिनो। सब्बे सद्धम्मराजस्स, जत्वा धम्मं सुखावहं॥

पापुणन्तु विसुद्धाय, सुखाय पटिपत्तिया। असोकमनुपायासं, निब्बानसुखमुत्तमं॥ चिरं तिट्ठतु सद्धम्मो, धम्मे होन्तु सगारवा। सब्बेपि सत्ता कालेन, सम्मा देवो पवस्सत्॥

यथा रिक्खिस पोराणा, सुराजानो तथेविमं। राजा रक्खतु धम्मेन, अत्तनोव पजं पजन्ति॥

पट्टानप्पकरण-अडुकथा निद्विता।

निद्विता च पञ्चपकरणद्रकथाति।

### निगमनकथा

परमिवसुद्धसद्धाबुद्धिवीरियपटिमण्डितेन सीलाचारज्जवमद्दवादिगुणसमुदयसमुदितेन सकसमयसमयन्तरगहनज्झोगाहणसमत्थेन पञ्जावेय्यत्तियसमन्नागतेन तिपिटकपरियत्तिप्पभेदे साट्ठकथे सत्थुसासने अप्पटिहतञाणप्पभावेन महावेय्याकरणेन करणसम्पत्तिजनितसुखविनिग्गतमधुरोदारवचनलावण्णयुत्तेन युत्तमुत्तवादिना वादीवरेन महाकविना पभिन्नपटिसम्भिदापरिवारे छळभिञ्जादिप्पभेदगुणपटिमण्डिते उत्तरिमनुस्सधम्मे सुप्पतिद्वितबुद्धीनं थेरवंसप्पदीपानं थेरानं महाविहारवासीनं वंसालङ्कारभूतेन विपुलविसुद्धबुद्धिना **बुद्धघोसो**ति गरूहि गहितनामधेय्येन थेरेन कता अयं सकलस्सपि अभिधम्मपिटकस्स अट्ठकथा —

ताव तिहृतु लोकस्मिं, लोकनित्थरणेसिनं। दस्सेन्ती कुलपुत्तानं, नयं पञ्जाविसुद्धिया॥

याव बुद्धोति नामिम्प, सुद्धचित्तस्स तादिनो । लोकिम्ह लोकजेट्ठस्स, पवत्तति महेसिनोति॥

अभिधम्मपिटक-अडुकथा निड्विता।